प्रकाशक— राधाकृष्ण नेवटिया, मन्त्री— बड़ाबाजार कुमार सभा, १६३।२ हरिसन रोड, कलकत्ता।



मुद्रक— रामकुमार भुवालका, <sup>१</sup>ह**नुमान प्रेस'** नं० ३, माघोरुष्टो सेट लेन, (बहरा पट्टी) कललता।

# . २६ विषय-सूची

李李余令

| प्रकाशकका निवेदन            | <b>१</b> —३ | एक सिविलियनका पत्र         | ₹& - ·               |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|
| असहयोग १३                   | 308         | महात्माजीका उत्तर          | 560                  |
|                             | •           | अमहयोगका विरोध             | १५४                  |
| असहयोग या तर्कें तालुक      | 3           | असहयोगका धार्मिक तत्व      |                      |
| असहयोग क्यों हो             | २२          | धर्माधिकारियोंका कर्तव्य   |                      |
| सहयोग-त्यागका आरम्भ         | ? ફે        | कुछ एतराजोंका उत्तर        | £2.                  |
| मालबीयजीकी प्रार्थनाका      | • ,         | एक सळाइ                    | १७२                  |
| उत्तर                       | २६          | एक संशय                    | १७६                  |
| असहयोग                      | રૂપ્ટ       | डाहका मन्त्र               | १७६                  |
| असहयोगका तरीका              | ३७          | मेरे लिये एक कदम काफी      | १८४                  |
| असहयोग समिति                | 8.          | ईसा और असहयोग              | १८६                  |
| अनुपम आरमा                  | ५३          | रेगरेण्ड गिलेस्पीका उत्तर  | <b>?</b> 83          |
| देशकी आवाजपर                | '५૭         | असहयोगका अन्तस्तर          | १६६                  |
| विशेष कांग्रे स             | दे२         | असहयोगका रहस्य             | <b>₹</b> 0%          |
| असहयोगका प्रस्ताव           | ξε          | कविवरकी चिन्ता             | २१८                  |
| कांत्र समें आक्षपोंका उत्तर | 30          | ~ ~~                       | સ્પ્રેર્             |
| रहस्यका दोप                 | દક          | मालवीयजी तथा शास्त्रीर्क   | Ì                    |
| कलक्तेका भाषण               | १००         | ***                        | રંજ્રદ.              |
| नवयुग                       | १०७         | उपहास और दमन               | والمعارضة            |
| भारतके अं ये जोके नामपत्र   | १२६         | मद्राल मेळके प्रतिनित्रिले |                      |
| गांघोजीके पत्रका उत्तर      | १३२         | ^                          | হ্দ্ও:               |
| प्रत्युत्तर                 | १३८         |                            | ર્ત્ <sub>ર</sub> ે. |

| नांघा तव और अव                | হওহ            | ३-स्कूलांका वहिए                      |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| माडरेट भाइयों के नाम          | २७६            | सच्ची शिक्षा                          |
| डाकृर पुलिनका पत्र            | 5/6            | स्कृतोंका वहिष्कार                    |
| भारतके अ'ग्रेजोंकेनामपः       | ब २६१          | स्कृलका पार्टिकार<br>स्कृल औरकालेजोंक |
| कप्र सहनका मर्म               | २६७            | स्हाल आर्यमालकार<br>अलीगढ़            |
| वड़ी चावी                     | ३०३            | द्रस्टियोंको पत्र                     |
| (C)                           | _              | अभिभावकोंके नाम                       |
| असहयोग कार्यक्र               | 1              | वंगालके नवयुवक                        |
| 300                           | ७८६            | वगालक मपलुनना<br>भ्रस्ता वैठना        |
| प्रथम चरणका व्योरा            | 308            | कलकत्ता आन्दोलन                       |
| प्रथम सर्णका व्यास<br>तीन मोह | 3,2,2          | छात्रोंका कर्तव्य                     |
|                               | 4.4            | छात्राका कराज्य<br>शिक्षा और असहयो    |
| १-कौंसिलोंका वहिष्कार-        |                | अभिभावकोंका कर                        |
| सम्राटकी घोषणा                | <b>ર્</b> શ્ક્ | आभभावकाका कर                          |
| नम्र निवेद्न                  | ३२०            | राष्ट्रीय शिक्षा                      |
| निर्वाचकोंका कर्तव्य          | ३२२            | गुजरात राष्ट्रीय शि<br>स्थापना        |
| असहयोग और कोंसिट              |                |                                       |
| कौंसिलोंका वहिष्कार           | 330            | गुजरात राष्ट्रीय शि                   |
| कौंसिल निर्वाचन               | 338            | देशो भाषा                             |
| २अदालतोका वहिष्य              | हार—           | फूांसकी जागृतिसे                      |
| वकीलोंका कर्त्तव्य            | .३३६           | क्रामण्डूक                            |
| अदालतोंका, इन्द्रजाल          | ३४०            | मद्राससे अपील                         |
| अदालतोंके वकील                | <b>રૂ</b> ષ્ટપ | हिन्दीकी आवश्यक                       |
| चकीलों और छात्रोंकी           | •              | अ'ग्रजी शिक्षाके दु                   |
| सहायता                        | <b>ક</b> ર્ફદ  |                                       |
| मोची और वकील                  | ३५१            | 1 0 C                                 |
| वकीलोंकी कठिनाई               | 305            | अंग्रेजी शिक्षा                       |

त्कुल और कालेजोंका मोह ३६७ <u>র্এ</u>१ अलीगढ ३७४ द्रस्टियोंको पत्र 304 अभिभावकोंके नाम ३८२ वंगालके नवयुवक धरना वैठना 369 358 कलकत्ता आन्दोलन ,३ह१: छात्रोंका कर्तव्य शिक्षा और असहयोग 338 अभिभावकोंका कर्तव्य ४०२ 304 राष्ट्रीय शिक्षा गुजरात राष्ट्रीय शिक्षालयकी **ઝ**રર स्थापना गुजरात राष्ट्रीय शिक्षालय ४१५ પ્રશ્ક देशो भाषा फूांसकी जागृतिसे सबक ४२६ **ઝ**રદ क्रुपमण्डूक 835. मद्राससे अपील શકુહ हिन्दीकी आवश्यकता अंग्रेजी शिक्षाके दुष्परिणाम **ઝ**ઠફ

वहिष्कार

३६२

. ૪૪૬

ા હાયદ

| es <del>and land</del>               | 1           | लगोटी ही अच्छी            | وبابع      |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|
| ४-स्वदेशी                            |             |                           |            |
| स्वदेशो बनाम खादी                    | 8५५         | सहकारिता ः                | ५६०        |
| स्वदेशीमें खराज्य                    | 348         | भारतीय अर्थशास्त्र        | <b>५६४</b> |
| एक वर्षमें स्वराज्य                  |             | कपड़ेको समस्या            | ५७२        |
|                                      | 8ई४         | करघा या कल                | 494        |
| स्वदेशी                              | ४६८         | मिलका कपड़ा               | 420        |
| खहरकी उपयोगिता                       | ८७१         | पवित्रताको हुद            | 4.43       |
| चरखेकी राग                           | <i>8</i> ७४ | <b>५</b> वहिष्कार         |            |
| स्बदेशी                              | <b>४७८</b>  |                           |            |
| खादीमें श्रोखेवाजी                   | <b>४८</b> १ | वहिष्कार और स्वदेशी       | 450        |
| खिलाफत और स्वदेशी                    | ८८५         | वहिष्कार और असहयोग        | Ī          |
| स्वराज्यको कुञ्जो                    | ४८८         | कार्यक्रम                 | ५,६३       |
| सून काननेका कर्तब्य                  | <i>ઝફ</i> હ | विदेशी वस्त्रोंका वहिष्का | र          |
| स्वदेशी भण्डार                       | ८१८         | कैसे हो                   | ५६७        |
| स्वदेशांमें धोखेबाजी                 | 600         | विनाश क्यों हो            | 33,2       |
| चरखेकी उपयोगिता                      | અભ્         | बंबईमें वस्त्रोंकी होली   | हे०३       |
| फिर चरखा                             | 600         | विनाशकी मीमांसा           | हेर्र      |
| अकालसे वीमा                          | 30,0        | विजयीकी शत                | 627        |
| ्ञकाळसपाना<br>सृतके धागेमें स्वराज्य | ५१२         | महिलाओंकी सेवामें         | हेर्द      |
| - ·                                  |             | गरीवोंका सहारा            | हे है ०    |
| गीतामें चरखा                         | ५२६         | ३० ची सितम्बर             | ंदे३३      |
| अकालकी द्वा                          | ५२८         | 1 .                       |            |
| करघेका अधिक प्रयोग                   | A 2 6       | ६-हिन्दू मुस्तिम एकत      |            |
| चरखेका सन्देश                        | ५३५         | हिन्दू मुस्लिम मेल        | ६३७        |
| मेरी भूल                             | ५४१         | हिन्दू मुस्लिम मेल        | हंधर       |
| जानकार चाहिये                        | ५८५         | हिंदू मुस्लिम मेल         | ६ं४६       |
| खादीके नाशका प्रयत                   | 6,8६        | हिन्दू मुस्लिम मेल बनाव   | रही 🦠 💮    |
| नया निश्चय                           | ५५३         |                           | ६५४        |
|                                      |             | · ·                       |            |

|                      |             | ,                   |                     |
|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| हिन्दू मुस्लिम मेल   | ફેફ્રેસ     | सत्यात्रह और पतित   |                     |
| गोरक्षाका उपाय       | 555         | जातियां             | ७२३                 |
| हिन्दुओ सावधान       | 5.9?        | पतित जातियां        | 954                 |
| ७-राष्ट्रीय एकता     |             | मिस्टर मिचलका उत्तर | <b>93</b> •         |
|                      |             | महात्माजी और पतित   |                     |
| व्राह्मण अव्राह्मण   | इंक्ष       | जातियां             | ৩३३                 |
| वर्णाश्रम धर्म       | £ 40        | और भी कठिनाइयां     | ુ<br>ઉદ્યુ          |
| चुणा और विद्वेष      | 545         | साम्राज्यके अछ्त    | 93<                 |
| चर्ण और जाति         | 5,44        |                     | 092                 |
| पारितयोंके प्रति     | र्द् ६३     | ६शाही अत्ममन        | ٠.                  |
| मुलशीमें सत्याग्रह   | र्द्द्      | युवराज              | હહ્                 |
| पारिसयोंको क्या करना |             | राजद्रोही कौन है    | وان <sub>ا</sub> تر |
| चाहिये               | કું દુદ     | नाममें क्या है      | 3.10                |
| ईसाई और असहयोग       | <b>૭</b> ૦૨ | टहीकी ओटसे शिकार    | <b>७</b> इ.२        |
| राष्ट्रीय भण्डा      | 90%         | कनाटके ड्यं क       | હદુંદ્ર             |
| सिक्खोंका रंग        | 300         | कनाटके ड्यू कके नाम | खर्द् <u>द</u> १५   |
| राप्द्रीय तीन आवाज   | હશ્ર        | युवराजका आद्र करो   | 990                 |
| ८-श्रकुत             |             | काला घव्या          | 994                 |
| अछूतका भाव           | ७१६         | साथियोंके पृति      | ७८१                 |
| पञ्चम जातियां        | 390         | नीतिका वल           | ७८६                 |



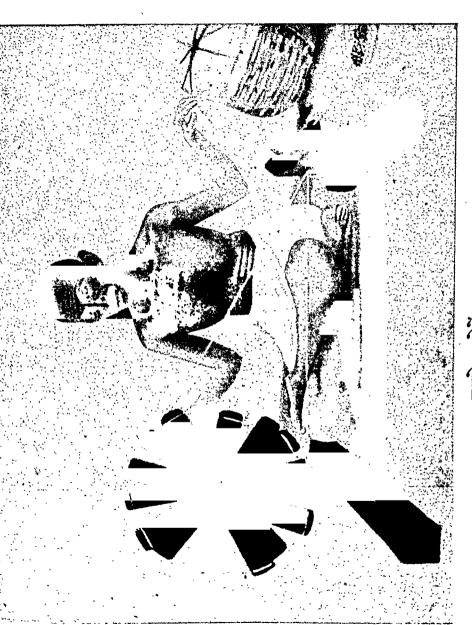

स्तके घागेमें स्वराज्य हम हमारे झाषपर खादी रख दी में तुम्हारे हाषपर स्वरान्य रख हूंगा।"

## असहयोग या तर्के तअल्खुक

—;o⊙\*<u>;</u>o:—

आजकल असहयोगके सम्बन्धमें बड़ी चर्चा हो रही है। इस-लिये असहयोग क्या है और यह हथियार क्यों उठाया जा रहा है इसपर में कुछ कहूंगा। इस समय देशके सामने हो प्रश्न उपिशत हैं जिनमें पहला और सबसे प्रधान प्रश्न खिलाफतका है। इससे मुसलमानीका दिल दुकड़े दुकड़े हो गया है। इङ्ग-लैंडके नामपर, ब्रिटिश अधिकारियोंके विचारपूर्वक दिये हुए बचनोंपर पानी फेर दिया गया है। भारतके मुसलमानोंसे किये हुए वादेके जोरपर भारतसे जो मदद ली गई थी वे वादे तोड दिये गये हैं। इसलिये आज महान इस्लाम धर्म जोखिममें पड रहा है। मुसलमान उचित रीतिसे यह मानते हैं कि जबतक वादे पूरे नहीं किये जाते तबतक उनके लिये ब्रिटिशके प्रति राजभक्त वने रहना असंभव है। जब यह सवाल सामने आता है कि ब्रिटिशका भक्त रहना या पैगम्बरका, तब मुसलमान पलभरकी देर किये विना पैगम्बरके भक्त बनेंगे। इसलिये मुसलमानोंने विना कुछ छिपाये निस्सङ्कोच भावसे दुनियाभरको यह जता दिया है कि यदि उनसे किये हुए वादे पूरे न किये गये, यदि भारतके सात करोड़ मुसलमानोंके भावोंका मान न रखा गया तो वे राजभक्त नहीं रह सकते। अब सवाल बाकी भारतवासि-

योंका है कि वेइस समय अपने मुमलमान भाइयोंके साथ खड़ें रहकर अपना पड़ोसीपनका धर्म पालन करेंगे या नहीं ? जिश्वास, बन्धुभाव और मित्रता दिखानेके साथ ही मुसलमान हिन्दुओंके भाई हैं—जिसकी दुहाई हम वर्षीसे देते आ रहे हैं—इसका सभा सवूत देनेका यही मौका है। ऐसा मौका फिर सहजमें नहीं मिल सकता। यदि हिन्दू, अङ्गरेजोंसे मुसलमानोंको ज्यादा नजदीक समकते हों, यदि मुखलमानोंकी मांग न्याय और धर्मके पायेपर होनेमें आप नि:शङ्क हों तो मैं आपसे कहूंगा कि जयतक मुसल-मानोंकी मांग न्यायानुकूल है और उनके उपाय स्पष्ट और भार-तके लिये हानिकर नहीं है तबतक मुसलमान भाइयांका साथ देना आपका कर्त्र व्य है। मुसलमानोंने इन निर्दोष साधनोंकी शत्तीको मान लिया है और वे विना संकोच इन साधनीको काममें ला सकेंगे यह सोचनेके वाद आपकी मदद लेनेको तैयार हुए हैं। ऐसी खितिमें हिन्दू मुसलमानों को मिलकर सारे युरो-पकी किश्चियन राजसत्ताका प्रतिकार करना चाहिये और उनसे साफ कह देना चाहिये कि भारत निर्वे होनेपर भी स्वामिमान-की रक्षा कर सकता है। वह आज भो अपने धर्म और मानपर म्राना जानता है। जिलाफतके यही माने हैं। दूसरा सवाल

কালে কলা নিজ্ঞান্ত প্ৰতিষ্ঠান কৰিছে । বিশ্বৰ প্ৰতিষ্ঠান বিশ্বৰ বিশ্বৰ বিশ্বৰ প্ৰতিষ্ঠান বিশ্বৰ বিশ

का लीजिये। पञ्जाबके मामलेने भारतके हृदयमें जैसी भयानक बोट पहुंचाई है वैसी चोट गत सो वर्षीमें कभी नहीं लगी।

१८५9 के बलवेको मैं नहीं भूरता। इस बलवेमें भारतको चाहे जितना ही कष्ट सहना पड़ा परन्तु रौलट कानूनसे भार-तका जो अपमान करनेकी चेटा की गई है और इस कानूनके वन जानेके बाद भारतका जो अपमान किया गया है उसका नमूना अपने सारे इतिहासमें कहीं नहीं मिल सकता। याम होमें ब्रिटिश-प्रजासे न्याय पानेके लिये आपको कोई राह ढुँढ़नी पड़ेगी। ब्रिटिश पालिमेंट, उनकी लाड समा, मि॰ मांटेगू तथा भारतके चड़े लाट, इन सबको खिलाफत और पञ्जाबके सम्बन्धमें हमारे भावों को पूरी खबर है। पार्लिमेंटकी उपरोक्त दोनों समाओं हो चर्चाने और मि॰ मांटेगू और बड़े लाट अपने कामोंसे अच्छी तरह यह बता दिया है कि वे भारतके साथ न्याय करनेको तैयार नहीं हैं। अपने नेताओंको इस समय इस कठिनाईमेंसे काई रास्ता निकालना चाहिये और जवतक हमें अंगरेज अधिकारियांकी बराबरीका ्रेस्वत्व नहीं प्राप्त होता, और यह जबनक आप साबित नहीं कर देते कि उनके हाथोंसे हम अपने मानकी रक्षा कर सकते हैं तवतक उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध यो भाई चारा रखा ही नहीं जा सकता। इसी लिये में असहयोगका सुन्दर और सचा मार्ग बतला रहा हूं। कुछ लोगोंका कहना है कि असहयोग गैर कानूनी है

में इसे नहीं मानता। में तो कहता हूं कि असहयोग न्यायानु-मोदित और धर्मसम्मत मार्ग है, प्रत्येक मनुष्य इसको ब्रहण कर

सकता है और यह सर्वधा कानूनी है। ब्रिटिश साम्राज्यके एक महान भक्तने कहा है कि ब्रिटिश व्यवस्थाके अनुसार तो सफल राजविष्ठवतक पूर्ण रूपसे वैध है और अपने कथनके समर्थनमें उसने ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण दिये हैं जिन्हें में भी इनकार करनेमें असमर्थ हूं। तथापि मैं सफल या असफल विश्लवको वैध कहनेका विलकुल दावा नहीं करता। कारण, वलवेमें खून खरा-बीको खान है। मैं पहलेसे ही भारतको कहता आया हूं कि खून खराबी चाहे यूरोपके लिये कितनी ही फलदायक हो परन्तु हमारे कामको कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। मेरे भाई शौकत-अलीकी खून खरावीमें श्रद्धा है। यदि उनसे वन पड़ता तो वे अब तक ब्रिटिश साम्राज्यके विरुद्ध तलवार खींच चुके होते, उनमें मनुष्योचित चीरता भी है और ब्रिटिश साम्राज्यका सामना करनेको बुद्धि । परन्तु सच्चे सिपाहीकी दृष्टिसे आज वे भारतमें तलवारसे काम लेना असम्भव समफ मेरे पक्षको मानकर मेरी साधारण सहायता स्वीकार करनेको तैयार हुए हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जवतक में उनके साथ हूं तब तक अङ्गरेजोंकी तो बात ही क्या वे दुनियाके किसी भी मनु-ष्यके विरुद्ध खूनाखराबीका विचार न करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे अपने वचन सच्चे धार्मिककी भांति पालन कर रहे हैं। सच्ची ईमानदारीक साथ असह-योगके मार्ग पर चल रहे हैं और यही खूनखरावीसे रहित े असहयोगका मार्ग पकड़नेकी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा 👸 🕽

मैं आपसे कहता हूं कि भारतमें हम लोगोंके अन्दर आज भाई शौकत अलीसे वढ़कर दूसरा कोई सच्चा सिपाही नहीं है। यदि कभी तलवार उठानेका मौका आया तो आप देखेंगे कि वे कैसी तलवार उठा सकते हैं। साथही मुभे भी उस समय आप हिमालयके जङ्गलोंकी तरफ जाते देखेंगे। जिस दिन भारत तलवारका न्याय मान लेगा उस दिन मेरा भारतीय जीवन समाप्त हो जायगा। मैं मानता हूं कि भारतको प्रभुको यह विशेष आज्ञा है, इसिलये, और इसिलये कि भारतके ऋषियोंने सैंकड़ों वर्षींके अनुभवके बाद इस महान सत्यको हूं द निकाला था कि सच्चा न्याय पशुवलपर नहीं परन्तु आत्मसंयम-पर, यज्ञपर और आत्मवलिदानपर अवलम्बित है। मैं पशुवल-के सिद्धान्तसे अलग हूं और मरते दमतक अलग रहूंगा। इसीसे में आपको समम्भाता हूं कि जहां भाई शौकतअलीने खूनखरावीमें श्रद्धा रखते हुए भी असहयोगको दुर्वलके अस्त्रकी तरह मान लिया है वहां मैं इसे सबलसे भी सबल मानते हुए यह मानता हूं कि खाली हाथ जो दुश्मनके सामने अपनी छाती खोलकर मरनेका साहस कर सकता है वह सबसे बढ़कर बीर सिपाहो है। यह बिना खुनखराबीका असहयोग है और इससे मैं अपन देशके विद्वान देश वन्धुओंको समका रहा हूं कि गैर कानूनी नहीं है।

में तो उलटे यह पूछता हूं कि आज ब्रिटिश सरकारसे यह कहनेमें कि "मैं आपकी सेवा करनेसे इनकार करता हूं" क्या येरों पड़कर प्रार्थना की थी। वह इस श्रद्धासे कि तवतक मुक्ते पूरी आशा थी कि ब्रिटिश मन्त्रीगण, जो माधारण चुद्धिमानवर्ग हैं - मुसलमानोंके भावोंपर ध्यान देंगे, पञ्जावके अत्याचारांकी पूरी भरपाई करेंगे और इससे मैंने भरा कांग्रेसमें बार बार आग्रहके साथ विनय की थी कि सरकारने मित्रताक लिये हाथ बढ़ाया है हमको भी अपनी उच्चताकी तरफ देखकर श्रद्धाके साथ हाथ बढ़ाना चाहिये। भैं मानता था कि सम्राट्को घोष-णाके रूपमें सरकार सन्चे दिलसे मित्रताके लिये हाथ वढा रही हे इसीसे प्रजासे सहयोगके पक्षमें रहनेको प्रार्थना की। परन्तुः ब्रिटिश अधिकारियोंने अपने हाथों मेरी श्रद्धाको धूलमें मिला दिया। और वही मैं, आज आपके सामने केवल कौंसिलोंमें जानेके लिये ही नहीं पर सरकारके साथ सहचा, प्रभावशाली और दुनियाकी जवरद्स्तसे जबरद्स्त सरकारके सामने टिक सकनेवाला ज़ोरदार असहयोग करनेको कह रहा हूं। इस समय में यह आपसे मांग रहा हूं। जबतक हमको न्याय नहीं मिलता, जबतक हम नाखुश नौकरशाहीसे अपने स्वाभिमानकी रक्षा नहीं कर सकते तवतक सहयोग हो ही कैसे सकता है ? अपने शास्त्रोंका कथन है और मैं भी अपने शास्त्र और धर्माचार्यों के प्रति पूर्ण सम्मान दिखलाता हुआ कहता हू कि-अन्यायका न्यायसे—अन्यायी और न्याय प्रिय मनुष्यसे—सत्य और भूठसे सहयोग कदापि नहीं होता। जवतक सरकार आपके मान और प्रतिष्ठाकी रक्षक है तबतक उसके साथ सहयोग करना आपका

धर्म है परन्तु जब वही सरकार आपकी इज्ञतको बचानेके बदले लूटने लगती है तब वैसी सरकारके साथ सहयोग नहीं बिल्क असहयोग करना भी उतना ही जहरी धर्म है।

#### असहयोग और स्पेशल कांग्रेस

मुफसे कहा जाता है कि प्रजाकी प्रतिनिधि स्वरूप स्पेशल कांग्रेसतक मुझे बाट देखनो चाहिये था। मैं जानता हूं कि कांग्रेस प्रताकी आवाज है। अगर यह सवाल सिर्फ मेरे अपने तक होता ते। मैं अनन्त कालतक राह देखनेमें नाहीं न करता। पर यहां ते। मेरे हाथमें मुसलमान मजहवकी एक पवित्र श्ररोहर सौंपी हुई थी। मैं मुसलमान जातिका सलाहकार था और इस समय उनकी इज्जत मेरे हाथमें सौंपी हुई है! दें अन्तः-करणकी ध्वतिको छोड़कर किसी भी संस्थाके निर्णयकी वाट देखनेकी सलाह उन्हें कैसे दे सकता था? मुसलमान ध्ककर कैसे चाटते, अपने निश्चय किये हुए गम्भीर विचारोंकी कैसे वदलते ? ईश्वर न करे कि कांत्रेस कहीं इसके विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दे, तब? तव भी मैं मुसलमान भाइयाँसे यही कहुंगा कि वे अपने धमें को अपमानसे बचानेके लिये अकेले. भैदानमें डटे रहें। मुसलमान चाहें तो कांग्रेससे भले ही विनय पूर्वक सहायता मांगे लेकिन मदद मिले या न मिले यह सम्भव नहीं कि वे कांग्रेसकी सहायताके लिये काम राक दें। व्यर्थकी मारकाट अधवा निर्दोष फिर भी परिणामकारक असहयोग,

ये दा रास्ते उनके लिये खुले हुए थे, उनमेंसे उन्होंने असह-योग का रास्ता चुन लिया है। मैं तो कहूंगा कि जो लोग मेरी तरह असहयोगको पवित्र मानते हैं उनका कर्त्र य है कि कांग्रेसकी बाट न देखें, बिक कांग्रेसके लिये यह असम्भव कर दें कि वह दूसरे प्रकारका निर्णय कर सके, क्योंकि कांत्रेस उन्हींमेंसे एक वड़े समुदायके समितित यत प्रगट करनेको साधनक सिवो और क्या है ? और, लोग जो एक-मत होकर कांत्रे समें जायं तो किर कांत्रे स उनसे भिन्न मत कैसे प्रगट कर सकतो है? हां, जो हम पहले मत कायम किये विना अथवा अपना मत प्रगट करनेमें डरकर किसी मतके विना ही कांत्रे समें जाना चाहते हों ते। हमें बैठे कांत्रे-सके निर्णयको बाट देखनी चाहिये। जा निश्चय नहीं कर संकते उनसे मेरा कहना है कि तुम कांग्रेस तक ठहरो लेकिन जिनकी दृष्टिके सामने प्रकाश है जो देख सुके हैं, विचार कर क्के हैं, उनके लिये उहरना पाप है। कांग्रेस तुम्हें उहरनेके लिये नहीं कहती, बहिक तुम्हें अपने विचारानुसार कार्य करते देखनेकी आशा करती है कि जिसमें वह लोगोंके भावोंको ठीफ तब्ह्से परख सके।

# कोंसिलोंका वहिष्कार

्र असहयोगके विभागोंमें सबसे पहला भाग कौंसिलोंका चहिष्कार रखा गया है। बहुतसे मित्र "वहिष्कार" शब्दके

लिये मुक्त भगइते हैं। वजह यह है कि मैं पहलेहीसे ब्रटश माल वा किसी मो मालके वहिष्कार करनेके विरुद्ध हूं। पर वहां वहिष्कार शब्दके मानी और हैं यहां और। में पूर्ण विचारके वाद आगामा नई कौंसिलींके वहिष्कारका मत स्वीकार कर रहा हूं । अौर वह क्यों १ प्रजा—जन समुदाय नेताओंसे अच्छा नेतृत्व चाहती है, दुमानी बातें नहीं चाहता । पहले कों सिलोंके लिये खने जाना और फिर वहां सौगन्ध न खाना इससे जनताका नेताओंमें अविश्वास हो जायगा। । यह बात लोगोंकीःसवसमें नहीं आती । उन्हें प्रजामें वृद्धिमेर हो जायगाव मैं आपको इस जालसे बचनेकी सलाह देता हु'। पहले चुने जाकर कीं सिलमें तानेके बाद वहां सीगन्य छेनेसं इतकार कर-नेकी रीति स्वीकार करनेसे हम अपने हाथों देशको वेंच देंगे। आपकी बुरा लगेगाः छेकिन में खुछे हृदयसे कहूं गा कि जितने हिन्दुस्तानो आज कों।सलमें जाकर सौगन्ध न लेनेकी वात कह रहे हैं, मुझे मरोसा नहीं कि वे ऐसा कर सकते। ऐसा करने की इच्छा रखनेवालों को मैं सावधान कर रहा हूं कि बे अपने लिये तथा उसी प्रकार प्रजामे लिये जाल बुन रहे हैं। और उसमें वे फंसेंगें। यह मेरी अपनी राय है। में ते। मानता हूं कि प्रजाको डीक डीक साफ रास्तेसे ले जाना चाहिये, अगर इस महान जातिके साथ भाष दिलगी नहीं करना चाहते ते। जवतक हिन्दु त्तान पर किया हुआ यह डवल अन्याय दूर नहीं होता तवतक सरकारकी तरफसे चाहे जितनी बड़ी कुपाका

लाम हो हमें उसे स्वीकार करनेके पहले इस पञ्जाव और पिललाफतके उचल अन्यायकी भरपाई होनी चाहिये। प्राचीन यूरोपमें कहाजत थी कि "ग्रीकोंसे होशियार रहना और जब उन्हें होथमें कोई भेंट लाते देखो तब तो जकर सचेत हो जाव।" जो प्रधान मन्तिमएडल आज इस्लाम और पञ्जाव पर किये गये अत्याचारोंको दृढ़ करने पर तुला वैठा है उसके हाथकी कोई भेंट कैसे स्वीकार की जा सकती है? उल्टे उनके विछाये हुए जालसे वचनेके लिये हमें हमेशा सचेत रहना चाहिये। अतः में आपसे प्रार्थना करता हूं कि नई कोंसिलोंके साथ नखरे करनेका अथवा दूसरे किसी प्रकारके लेन देनका विचार हमें छीड़ ही देना चाहिये।

यह भी कहा जाता है कि हम लोग जो प्रजा पक्षके सच्चे प्रतिनिधि हैं कोंसिलोंमें न गये तो माडरेट लोग जो प्रजा पक्षके सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं कोंसिलोंमें चले जायंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं नहीं जानता कि माडरेट किसके सच्चे प्रतिनिधि हैं और नैशनलिस्ट किसके हैं। मेरी समक्तमें अच्छे बुरे दोनोंमें ही हैं। मैं यह भी जानता हूं कि बहुतसे माडरेट हृदयसे मानते हैं कि इस समय असहयोगको स्वीकार करना पाप है। मैं आदर पूर्वक उनसे अलग होता हूं।

उन्हें भी में कहता हूं कि जो आप चुनावके लिये खड़े होंगे तो अपने बुने हुए जालमें आप फंसेंगे। पर इसमें मेरी स्थितिमें फरक नहीं पड़ता। जो में यह मानता हूं कि हमें कोंसिलोंमें नहीं जाना चाहिये तो मुक्ते कमसे कम अपने तक तो इसका अमल करना ही चाहिये। फिर भले ही मेरे वाकी देश भाई कोंसिलके लिये खड़े ही क्यों न हों। यही प्रगट काम करने और प्रजामतके बनानेका मार्ग है। यही सुधार प्राप्ति और धर्म रक्षाका मार्ग है।

यदि यह धर्मकी सर्यादाका सवाल है तो चाहे में अकेला ही त्या बहुतोंमें एक होऊं मुक्ते अपने सिद्धान्त पर अटल रहना चाहिये। यदि इसमें मेरा मरण भी हो जाय तो वह जीते रहकर अपने आप अपना सिद्धान्त बदलनेसे अच्छा है। मैं वार बार कह रहा हूं कि किसीका भी कों सिलमें जाना गलतीसे खालों न होगा। यदि एक बार हमने अनुभव कर लिया कि हम इस सरकारसे सहयोग नहीं कर सकते तो हमें चोटीसे आरम्भ करना चाहिये। हम लोग प्रजाक स्वाभाविक अगुआ हैं। आज प्रजाको सहयोगकी सलाह देनेका अधिकार और श्राक्ति भी हमें मिली हुई है। इसलिये में तो वारम्बर यही कहता हूं कि नई कोंसिलोंके लिये किसी भी शर्त्पर खड़े होना असहयोगकी नीतिके विरुद्ध है।

### वकील और असहयोग

मोंने एक दूसरी कठिन समस्या और पेश की है। वकीलों-को बकालत छोड़ देनो चाहिये। सरकार वकीलोंकी मद्दसे शासन करनेमें जितना काम है रही है उसे जब में जानता हूं

तय दूसरी सलाह दे ही कैसे सकता हूं ? देशमें ज्ञान्दालन करने-वाले वर्त्तमान नेताओंमें अधिकतर वकील ही हैं यह विलक्क सच है। लेकिन जब सरकारकी प्रवृत्तिको राक्षनेकी बाता आती है तब, मैं जानता हूं कि सरकार अपना मान मर्यादाकी रक्षाके लिये वकालोंका मुंह ताकती है, इसीस मैं अपने वकीलः भाइयोंको अपनी वकालत छोड़कर सरकारको यह दिखा देनकैः लिये समका रहा हूं कि वे भी बहुत वार अपनी आनरेरी पदवीः धारण किये रहनेका इच्छा नहीं रखते। कारण यह है कि वकील अदालतके आनरेरी अधिकारी सममे जाते हैं और उसी हिसावसे वे कोर्ट के कायदे कानूनके अधीन हैं। यदि वह भी सरकारसे असहयाग त्याग कर देना चाहते हों ता इस आनरेरी पद्पर नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा हानेपर कायदे और व्यवस्थाकी क्या गति होगी यह प्रश्न किया जाता है। मेरा उत्तर यह है कि आनं वकीलदल द्वारा हम अपने कायदे कानून बनावेंगे। हम पंचायती कचहरियां स्थापित करेंगे और अपने देश वन्ध्रभोंको शुद्ध, सादा, निर्मल, घरेलू और खदेशी न्याय वितरण करेंगे। वकीलोंके वकालत छोड़नेका अर्थ यही है 📑

#### मा बाप और असहयोग

मैंन प्रजाक सामने एक कठिन प्रश्न और रखा है। बालकोंको स्कूलोंसे उठा लेना, कालेजके छात्रोंको कालेजसे अलग कर लेना और सरकारी तथा सरकारी सहायता लेनेवाली अर्घ सरकारी पाठशालाओं और कालेजोंको खाली करा देना। दूसरी बात मैं कह हो कैसे सकता हूं ? मैं लोगोंके भावोंकी जांच करना चाहता मुक्ते देखना है कि मुसलमानोंके हृद्यमें घाव कितना गहरा है। यदि उनके हद्यमें घाव बैठा होगा तो वे आंखके इशारेखे समभ जायंगे कि जिस सरकारसे उनका विश्वास उठ गया है उसके द्वारा अपनी सन्तानकी शिक्षाव्यवस्था कितनी अनुचित वात है ? जब हम सरकारको किसी प्रकारकी सहायता देना नहीं चाहते तो हम किसी प्रकारको सहायता छे भी कैसे सकते मेरी दृष्टिमें तो वर्तमान स्कूल और कालेज सरकारके लिये क्क और नौकर तैयार करनेकी फैकृरियां मात्र हैं। यदि में सरकारसे सहयोग त्याग करना चाहता हूं तो मुक्ते इन वड़ी वड़ी फैकृरियोंकी मदद न करनी चाहिये। चाहे जिधरसे सोच देखिए, असहयोगके सिद्धान्तोंका मानना और लड़कोंको सरकारी पाठशालाओंमें पढ़ाते रहना दोनों वातें एक साथ नहीं हो सकतीं।

#### उपाधिधारियोंका कत्तीव्य

उपाधि और मेडलधारियोंको भी मैंने उपाधियां छोड़ देनेकी सलाह दी है। इस सरकारको उपाधियां अब कैसे रखी जा सकती हैं? जिस समय हम मानते थे कि हमारी इज्जत आवरू सरकारके हाथमें सुरक्षित है उस समय ये उपाधियां वास्तवमें हमारे लिये मानप्रद थीं। पर आज तो ये मानका नहीं पर लज्जा-

का निदर्शन हैं, पर्योकि हम लोगोंने देख लिया कि इस सरकार-के पास अब न्याय जैसो वस्तु नहीं रही। प्रत्येक उपाधिधारी अपनी उपाधि प्रजाका द्रस्टो वनकर भोगता है और इसीलिये आज सरकारके साथ सहयोग करनेमें प्रजाकी ओरसे पहली सीढ़ोकी भांति घड़ी भरकी देर या विचार किये विना सरकार-की इन उपाधियोंका त्याग करना धर्म है। मैं अपने मुसल्मान-भाइयोंसे कहता हूं कि यदि इस पहले कर्त्तव्यका पालन आप न कर सकेंगे तो आप कुछ भी न कर सकेंगे। इसके सिवा शिक्षित समुदायको एक ओर छोड़कर जैसे क्रान्तिके समय फांसको प्रजाने राज्यकी लगाम अपने हाथमें ले लो थी वैसे ही यहांकी प्रजाको असहयोगकी लगाम अपने हाथमें लेनी और विजय ब्राप्त करनी चाहिए। मैं क्रान्तिका समर्थन नहीं करता, मैं तो प्रगति चाहता हूं। मुझे अन्यवस्थित न्यवस्था नहीं चाहिए। मुक्ते अन्धाधुन्यो नहीं चाहिए, मुझै तो इस समय व्यवस्था सी दीखने-वाली अन्याधुन्धमेंसे सची व्यवस्था चाहिए। जो यह व्यवस्था अत्याचारी राज्यकी जुलमी लगामको हथियानेके लिये स्थापित की हुई व्यवस्था हो तो मेरे मनसे तो वह भी अव्यवस्था ही है। मुझे तो आज अन्यायमेंसे न्याय प्राप्त करना है, इसीसे मैं आप लोगोंके सम्मुख निवृत असहयोग उपस्थित करता हूं यदि इस शान्त पर रामवाण मार्गका रहस्य हम समक लेंगे तो आप देखेंगे कि हमें किसीको एक कडुआ शब्द भी कहनेकी आवश्य-कता न होगो । विकापके सामने तंलवार उठावेंगे पर आपको

उनके सामने छोटोसो लकड़ी ते। क्या उँगली हिलानेकी भी जरूरत न होगी।

# असहयोगसे साम्राज्य सेवा

आपको जान पड़ेगा कि ये शब्द में गुस्सेमें भरकर कह रही हूं, क्योंकि सरकारकी वर्त्त मोन नीतिको मैं अन्यायी अनीतिसे, ओछेपनसे तथा भूठसे भरी हुई मानता है। लेकिन मैंने पूरा पूरा विचार करनेके बाद ही इन विशेषणोंका उपयोग किया है। इसका उपयोग मैंने अपने संगे भाईके साथ किया है, जिससे मेरा असहयोग १३ वर्ष तक चलता रहा। और आज वह भाई चिरनिद्रामें सोया हुआ है। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि में उसे राज कहता था कि "तुम अन्यायी है। और तुम्हारे काम अनीतिकी भित्तिपर निर्भर हैं।"मैं उससे कहता कि"तुम सत्यपर नहीं खड़े हो।" इसक लिये मैं उसपर कुद्ध नहीं था; मैं उसे इतनी कड्वी बात इसीलिये कहता था कि मैं उसे चाहता था। इसी प्रकार याज में ब्रिटिश प्रजासे कह रहा हूं कि में तुम्हें चाहता हूं और तुम्हारों सङ्ग चाहता हूं पर यह सङ्ग अच्छी शत्तीं पर चाहता हूं। अपने मानकी रक्षा करते हुए मैं उनकी वरावरी चाहता हूं। जो यह बराबरी देनेमें ब्रिटिश प्रजा तैयार न हो तो मुन्ते ऐसे अंग्रे-जोंका सम्बन्ध नहीं चाहिये। ऐसा करते हुए मुभको अंग्रेजींको निकाल देनेके कारण यदि देशमें थोड़े समयके लिये अन्यवस्पा या अन्धाधुन्धी भोगनी पहे तो वह भी भोग लुंगा परन्तु अंग्रेजोंके

समान महान प्रजाके हाथों अन्याय नहीं छे सकता। आप देखेंगे कि इस सारे प्रकरणके समाप्त होनेपर इन्हीं मांटेगू साहवके वादके अधिकारी मुक्तको,—असहयोग द्वारा और युवराजका नहीं, परन्तु प्रजाके गछेमें पड़ी हुई फांसी और भी अधिक कस देनेकी नीयतसे अधिकारियों द्वारा व्ववस्थित युवराजके आगमनके वहिष्कार द्वारा साम्राज्यकी सबसे बड़ी सेवा—जैसी अवतक कभी नहीं की गई थी—करनेका सार्टिफिकट देंगे।

🖖 युवराजके आगमनका सत्कार न करने और जहांतक बन पड़ेगा वहांतक मजबूतीके साथ वहिष्कार करनेके लिये यदि मैं प्रजाको न भी समभा सकू गा तोभी मैं अकेळा खड़ा रहकर पुनार कर्रां। इसीलिये मैं आज आपके सामने उपस्थित होकर आपसे इस धर्मयुद्धमें सम्मिलित होनेकी विनय कर रहा हूं। आपको इस धर्मयुद्धकी सूचना कोई खप्ताविष्ट या त्यागी वैरागी नहीं दे रहा है। मैं साधु या त्यागी नहीं हूं, न मैं ख्वाबी या शेख चिह्नीपन ही स्वीकार करता हूं। मैं नहीं मानता कि मैं साधु सन्यासी हूं। में मिट्टीका मनुष्य हूं, मिट्टोसे पैदा हुआ हूं आपके प्रत्येकके समान शायद कहीं अधिक—संसारी, सादा किसान हूं, आपके समान ही दुर्वछताओंसे भरा हुआ हूं। पर मैंने मनुष्य-पर पड़नेवाली कठिनाइयोंमेंसे अनेक कठिनाइयां पार की हैं और मैंने अपने पवित्र हिन्दू धर्मके रहस्यको पहचाना है । असहयोग साधुःसन्यासी या त्यागी वैरागियोंके लिये ही नहीं परन्तु प्रत्येक साधारण नागरिकके लिये, सारी वातोंके जाने विना गहरे

पानीमें उतरे विना—उतरनेकी इच्छा किये विना-केवल मात्र सामान्य गृहस्य धर्म पालनकी इच्छा करनेवालेके लिये भी है। यह पाठ मैंने सीखा है। यूरोप अपने जनसाधारणको तलवारका न्याय सिखला रहा है परन्तु भारतके ऋषियोंने, जो आर्याव-र्चकी महान प्रस्पराके रक्षक थे, भारतकी प्रजाको तलवारका या खून खराबीका नहीं परन्तु सहिष्णुताका और आत्मयज्ञका मन्त्रोपदेश किया है और जब मैं और आप इस सादी सीधी साधनाके श्रीगणेशके छिये तैयार नहीं होते तव तछवार खींचनेकी तैयारी तो आपसे सैकड़ों योजन दूर है, इस वातमें आप कोई सन्देह न समभें। इस रहस्यको भाई शौकत अलीने हदयमें समक लेनेपर ही मेरी सची भक्ति और विनयभावसे दी हुई सला-हको स्वीकार किया है और आज "असहयोग चिर जीवे" इस रूपमें असहयोगकी जय बुलवा रहे हैं। यह न भूलना चाहिये कि इसी युद्धके समय खुद इङ्गलैएडमें छोटे छोटे वन्चे स्कूलोंसे अलग कर लिये गये थे। आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिजके कालेजोंमें ताले वन्द हो गये थे, वकीलोंने अपनी अदालतों और आफिसोंको छोड़कर खाइयोंमें पड़े सड़ते हुए युद्ध करना स्वीकार किया था। मैं आपसे खाइयोंमें जाकर लड़नेके लिये नहीं कहता हूं। परन्तु इड़ुलै-एडके स्त्री पुरुषोंने और वास्त्रकोंने जो आत्मयज्ञ किया वह आत्मयज्ञ में आपसे अवश्य चाह रहा हूं। जिस सरकारके साथ आप मुकावला करनेको तैयार हो रहे हैं उस मुकावलेमें समयपर कितना आत्मयज्ञ करना पड़ेगा वह न भूलियेगा। साथ ही यह

भी याद रिखयेगा कि बोअरोंके एक छोटेसे दलने इस प्रभाव-शाली जातिको नाकों चना चववा दिया था। पर उनके वकीलोंने वकालत छोड़ी थी, माताओंने वालकोंको स्कूल और कालेजोंसे निकालकर स्वयं-सेवक बनाया था, यह सब मैंने अपनी आंखों देखा है। मैं आज अपने प्रत्येक देशवन्धुसे युद्धसे पहले साधन-की जानेवाली आत्मयज्ञको साधनाके सिवा और कुछ न साध-नेकी विनय कर रहा हूं। आप चाहे खन खरावीमें श्रद्धा रखनेवाले हों या अहिंसामें, इस आत्मयज्ञ शिक्षाकी परीक्षा आपको देनी ही पड़ेगी। ईश्वर आपको और अपने नेताओं को सुवुद्धि दें, साहस दें, प्रजाको अपने इष्ट ध्येयकी तरफ बढ़नेका सम्यक् ज्ञान दें ईश्वर भारतकी प्रजाको सत्य मार्गमें प्रेरित करें और कठिन होते हुए भी इस सहज आत्मयज्ञके मार्गको अतिक-मण करनेके छिये दृष्टि, शक्ति और साहस दें।

# असहयोग क्यों हो।

समस्त भारतके सन्मुख इस समय अत्यन्त महत्त्व पूर्ण प्रश्न खड़े हो रहे हैं। भारतका भविष्य अधिकतर उनके हल किए जाने पर ही निर्भर है। यदि ऐसे समयमें हम अपनेमें किसी तरहकी कमजोरी दिखलावेंगे तो हम पापी ठहराये जायंगे।

मुभे इस बातका दावा है कि मैं जिन विवारोंको जनताके सामने रखता हूं वे किसी कई (अनुभव-शून्य) मस्तिष्कसे

नहीं निकलते। वे तीस वर्ष तक आँख खोल कर प्राप्त किये हुए अनुभवके नतीजे हैं।

यह कह कर मेरे विचारों को टाल देना कि मैंने संसारको त्याग दिया है, मैं साधू हो गया हूँ, मेरे विचार अच्छे हैं, परन्तु दुनियादार आद्मी उन पर अमल नहीं कर सकते, कायरताका चिह्न है । संसार-त्यागी होने यो साध् हो जानेके इलजामको मैं खीकार नहीं कर सकता। दूसरोंकी तरह मेरे भी स्त्री और बच्चे हैं। उनकी ओर मेरे जो कुछ कर्तव्य हैं मैंने उनका तिरस्कार नहीं किया है। इसके विपरीत मैंने उन कर्तव्यों पर गौरसे सोचा और उन्हें समका है और उनमेंसे एकको भी नहीं छोड़ा है। मैं जङ्गलमें जाकर नहीं रहता। उलटा मैं देखता हूँ कि मेरे सम्बन्ध वराबर बढ़ते जा रहे हैं। मैं नहीं समम्ब सकता कि दूसरे लोग मेरी निस्वत किन वातोंमें दुनियासे अधिक मिले हुए हैं। मुक्ते साधू कह कर मेरी बात पर घ्यान न देना मेरे साथ अन्याय करना है।

वर्तमान सरकारके अन्याय, उसकी धृष्टता और उसके पापोंको ठीक ठीक वर्णन करना असम्भव है। ... यदि कौम इन सब बातोंको सर फुका कर सह लेगो तो वह कर्मा नहीं उसर सकती। हम उस भूखे आदमीका भूख पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे जो कि 'भूखा हूँ,' 'भूखा हूँ' चिल्लाता है, किन्तु भोज । प्राप्तिका भरसक प्रयत्न नहीं करता अथवा प्रयत्न करनेमें मर नहीं मिटता। यदि जो आपत्ति

हम पर आई है वह असली है और यदि हम जिन विशे-षणोंका प्रयोग करते हैं वे ठीक ठीक हमारे भावोंको प्रगट करते हैं, तो क्या असम्भव है कि हम कोई इलाज निकाल सकें ? अगणित वार हम चिल्ला चुके हैं कि पञ्जावंके दुख: असहनीय हैं। असहा वेदनासे पीड़ित मनुष्य क्या करता. है ? जहरीला साँप जिस मनुष्यको काट लेता है वह अच्छा होनेके लिये अनेक औषिधयोंका प्रयोग करता है। द्वो उसे आराम नहीं करती तो वह मर जाता है। वेदनाके होते हुए हममें मरनेकी शक्ति भी नहीं रही। सरकारका बहिष्कार कर डालना, जो वचन देती है और उन्हें तोड़ती है, प्रसिद्ध प्राचीन ओषधि है। जिस असह-योगकी मैं सलाह देता हूँ वह एक नरम ढंगका वायकाट असह-योगका लवींच रूप है। किन्तु हम लोगोंमेंसे असन्तुष्ट होनेकी योग्यता भी जाती रही है।

इस्लामका इतना अधिक अपमान किया गया है कि वह एक सदी तक दुहराया नहीं जा सकता ।...जिलयांवाला बागका कत्ल, उसके वादके अत्याचार, हण्टर कमेटीकी लीप-पोतः भारत सरकारका खरीता, मि० मन्द्रेगूका पत्र—जिसमें उन्होंने वाइसराय और उस समयके पञ्जाबके लाट साहबका समर्थन किया था, - सरकारका उन कर्मचारियोंको बरखास्त करनेसे इन्कार करना जिन्होंने मार्शल लाके जमानेमें पञ्जा-वियोंकी जिन्दगीको नर्कसे भी अधिक दुःख-पूर्ण बना दिया था, इत्यादि इत्यादि ऐसे काम हैं जिनसे अधिक अन्याय-पूर्ण कामोंकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ये काम वास्तवमें भारतके लिये एक सिलसिलेवार अत्याचारकी श्रेणी हैं। भारतवर्षमें अगर कुछ भी आतम-गौरवका अंश पाया जाता है तो उसे अपनी तमाम सम्पतिका विलदान करके इस अपमानको मिटाना चाहिये और अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह रोटीके ट्रकड़ोंके लिये अपनी आत्मका हनन करेगा।



की निर्रुज अज्ञानता और लाई-सभामें भारतवासियोंके भावोंकी जैसी लापरवाही दिखाई गई है उससे साम्राज्यके भविष्यके वारेमें मेरा हृद्य सन्देहसे भर गया है। मेरा मन वर्तमान सरकारसे फिर गया है और जिस भाँति मैं अभी तक सरकारसे सहयोग करता आता था उसके करनेसे असमर्थ हो गया हूं। मेरी श्चुद्र वुद्धिमें प्रार्थना-पत्र, डेप्यूटेशन तथा अन्यान्य आन्दोलनके साधारण उपाय भारतकी जैसी प्रजाको भलाईसे उदासीन सर-कारसे अनुपातका प्रतिकार नहीं करा सकते। यूरोपीय देशोंमें खिलांफत और पञ्जाव जैसे अन्यायोंकी अवहेलनाका परिणाम षड्यंत्रमें ही हुआ होता। ऊपर उल्लिखित बातोंमें जैसे अन्यायकी चर्चा है वैसे राष्ट्रको पुरुषत्व विहीन करनेवाले अन्यायका विरोध किया है। पर आधा भारत तो इतना कमजोर है कि विरोध कर ही नहीं सकता। आधा भारत ऐसा करना ही नहीं चाहता। इसिलये मैंने असहयोग-रूपो प्रतिकार सुभाया है। इससे जो लोग सरकारसे सहयोग-त्याग करना चाहें वे उसके द्वारा—यदि जुल्मसे काम न लेकर संगठित-रूपसे काम <sup>।</sup> लिया जाय तो—अन्यायका प्रतिकार करवा सकते हैं। र जब सहयोग-त्यागकी नीतिका वहाँ तक अनुसरण करना बत-लाता हू<sup>\*</sup> जहाँ तक कि मैं जन-समाजको <mark>ले जा सकूँगा, त</mark>व साथ ही यह भी आशा रखता हूँ कि आप यदि किसी उपायसे न्याय करा सकते हों तो करावेंगे। इससे मैं आपसे कहता हूं े कि आप देशके माने हुए नेताओंकी एक कानफरेंस कीजिये

और उनसे परामर्श कर ऐसा उपाय निकालिये जिनसं मुसलमान शांत हों और (बिचारे) दु:खो पंजाबियोंकी क्षति-पूर्ति हो।

> आपका विश्वासी, मो० कर्मचन्द गांधी

#### William Control

## मालवीयजिकी प्रार्थनाका उत्तर।

माननीय पं० मालवीयजीने, जिनके लिये कि मेरे हृद्यमें समानका बहुत बंडा भाव है, मुक्तसे प्रार्थना की है कि कांग्रेस जब तक सहयोग-त्यागके सम्बन्धमें अपना निश्चय प्रगट न कर दे तबतक वह मुहतबो रखा जाना चाहिये। 'मराठी' ने भी ऐसी ही प्रार्थना की है। इन प्रार्थनाओं के कारण में हक गया और मैंने विचार किया, परन्तु मुक्ते खंद है कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सका। में पण्डितजीको सन्तुष्ट करनेके लिये बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे अपने कामों उन की स्वोकृति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करनेकी इच्छा है, परन्तु इससे अधिक क चा कर्च य मुक्ते यह आज्ञा देता है कि मैं सहयोग-त्याग कमेटी द्वारा तैयार किये गयं कार्यक्रमसे न हरूँ। जीवनमें ऐसे अवसर उपस्थित हो जाते हैं कि किसो काममें अपने स

मित्रोंको अपने साथ चलानेमें असमर्थ होनेपर भी हमें उस कामको करना होता है। जब कभी कर्त्त व्यका युद्ध उपिष्यत होता है तब अन्तिम निर्णयकर्ता अपने अन्तः करणहीको बनोना होता है।

मुक्त सहयोग-त्यागको मुल्तवी करनेको इस कारण कहा गया है कि कांग्रे सका हालहीमें अधिवेशन होगा जिसमें कि वह सहयोग-त्यागके समस्त प्रश्न पर विचार करके निर्णय करेगी। परन्तु मेरी सम्मितमें यह किसी कांग्रेस-मैनका कर्च व्य नहीं है कि जिंस बातमें उसे तिनक भी सन्देह न हो उसमें भी काम शुक्त करनेसे पहले वह कांग्रे सकी सम्मित ले ही। यदि इस प्रकार वह प्रत्येक कार्यमें उसकी अनुमितकी प्रतीक्षा किया करेगा तब तो प्रायः कोई भी काम न हो सकेगा।

कांग्रेस आखर देशकी प्रतिनिधि ही तो है। और अगर कोई मनुष्य किसी कार्य क्मको स्वीकृत कराना चाहता है और साथ ही लाकमतको उसके अनुकूल बनाना चाहता है तो वह स्वभावतः ही उसे कांग्रेसके सम्मुख रखता है। परन्तु जब किसी मनुष्यको किसी विशेष नीति अथवा कार्य क्ममें इतना विश्वास हो कि वह किसी तरह हिल नहीं सकता तो उसके लिये कांग्रेसके निर्णयकी प्रतिक्षा करना वेवकृको ही होगी। प्रतीक्षा करनेके बनाय उसे तो कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिये। ताकि उसकी नीतिकी उत्तमता प्रमाणित हो जाय और जाति

स्वीकृत करनेको शस्तुत हो जाय।

मुभे कांग्रेससे भक्ति है। परन्तु इसका अर्थ यही है कि जब उसकी नीति मेरे अन्तः करणके विरुद्ध न होगी तब मैं उसका पालन करूँ गा। विरुद्ध इसके जब मैं देखूँ गा कि बहुमत मेरे साथ नहीं है तब मैं अपनी नीतिका अपने नामसे, कांग्रेसके नामसे नहीं, पालन करूँ गा। इसलिये कांग्रेसके तिश्चयकर देनेसे इतना हो जायगा कि वह जो कुछ करेगा अपनी जिम्मेदारी पर करेगा और यह जानते हुए करेगा कि कांग्रेस उसका साथ नहीं दे रही है।

प्रत्येक कांग्रेस-मैन और प्रत्येक सार्वजिनक संखाको यह अधिकार है कि वह कांग्रेसका निर्णय होनेसे पूर्व अपनी सम्मित प्रगट कर सकती है तथा उसपर कार्यकर सकती है। कभी कभी तो ऐसा करना उसके छिये कर्त्तिय हो जाता है। वास्तवमें ऐसा करना जातिको सेवा करनेका सर्वोत्तम ढड्ग है। जब विचार-पूर्वक हम कोई नीति स्वीकार कर छेते हैं तो फिर कांग्रे-सको ठोक तौरसे मत स्थिर कर सकतेके छिये सामग्री प्राप्त हो जाती है। किसी विशेष कार्यके सम्बन्धमें जबतक हमींमेंसे कुछ छोगोंका पहलेसे दृढ़ और निश्चित मत न हो तबतक कांग्रेस उसपर कोई जातीय मत प्रगट नहीं कर सकती। यदि सब छोग अपनी सम्मित मुल्तवी कर दें तो यह आवश्यक है कि कांग्रेसको भी अपना मत मुल्तवी करना होगा।

प्रत्येक संस्थामें सदा तीन प्रकारके मनुष्य रहा करते हैं। प्रक तो वे जिनका मत किसी विशेष बातके अनुकृष्ट हो; 🚁

घे जिनका मत निश्चित तो हो, परन्तु उसके प्रतिकूल हो; और तीसरे जिनका कोई निश्चित मत ही न हो। कांब्रे सका निर्णय इस तीसरे प्रकारके लोगोंहीके लिये होता है जिनको संख्या बहुत बड़ी होती है। मेरा तो सहयोग-त्यागके सम्बन्धमें निश्चित मत है। मेरा विश्वास है कि अगर हमें सुधारींसे कुछ लाभ उठाना है तो हमें वर्तमान हीन, पतित और दुर्गन्यमय वायु-मण्डलके स्थानमें संबच्छ, पवित्र और ऊँचा उठानेवाला वायु-मण्डल निर्माण करना चाहिये। मेरा विश्वास है कि हमारा प्रथम कर्त्तच्य ब्रिटिश सरकारको खिलाफत और पञ्जाबके सायन्धमें न्याय करनेके लिये वाध्य करना है। इन दोनों माम-लोंमें हमारे आथ अन्याय किया गया है और अब मूठ और धृष्टताके साथ उसका समर्थन किया जा रहा है। इसलिये मैं समभता हूं कि सरकार और जनताके वीच सहयोग हो सक-नेके पूर्व जनताका यह कर्त व्य है कि वह सरकारकी अस्व-च्छताको साफ करा दे। जब पारस्परिक सम्मान और विश्वास होता है तब विरोध भी किया जा सकता है या विझ भी डाला जा सकता है। परन्तु इस समय तो अधिकारियोंको हमारे लिये अध्वा हमारे भावोंके लिये सम्मान नहीं है और हमें उनके प्रति विश्वास नहीं है। ऐसी अवस्थामें सहयोग करना अपराध है। जब मेरा मत ऐसा निश्चित है तो मैं कांग्रेसकी यही सेवा कर सकता हूं कि उसपर काम शुरू कर दूँ और इस प्रकार कांग्रेसको मत खिर कर सकनेके लिये सामग्रा तैयार कर हुँ।

मेरे लिये तो सहयोग त्यागको मुख्तबी कर देना मुसलमान भाइयोंको घोखा देना होगा। उन्हें अपने धार्मिक कर्तव्यका पालन करना है। ब्रिटिश मन्त्रियोंने न्यायके कानुनोंका तथा अपने ही ब्चनोंका भङ्ग करके उनके धार्मिक भावोंको बहुत चोट पहुँ चाई है। इस्लिये उन्हें अभी कार्य करना चाहिए। वे कांत्रेसके निर्णयकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। वे केवल यह आशा कर सकते हैं कि कांग्रेस उनके कार्यका समर्थन करेगी तथा उनके दुः लों और भारोंमें भाग लेगी। वे न तो कांग्रेसके निर्णयके लिये अपने कामको मुख्तवी ही कर सकते हैं और न उसके प्रतिकुल निर्णय कर देनेसे वे अपना मार्ग पलट ही सकते हैं। हाँ अगर किसी और तरहसे उनका काम गलत साबित हो तो दूसरी वात है। उनके किये खिलाफत एक अन्तःकरणकी बात है। अन्तः करणके मामलोंमें बहुमतकी आज्ञा पालन होनेके नियमको कोई स्थान नहीं है।



### असहयोग

**一**中#中—

(श्रप्रेल २८, १६२०)

खिलाफत आन्दोलनकी सहायताके लिये असहयोगके व्रतको धारण करनेपर तीन व्यक्तियोंको विशेष क्रोध और रोष है। पहले तो मिसेज वेसेण्टको, दूसरे, टाइम्स आफ इण्डिया पत्रके सम्पादकको और तीसरे उसके एक लेखकको। इन तीनों महानुभावोंने असहयोगको निन्दा अपने वल भर की है, कोई घात उठा नहीं रखी है। इन तीनों लेखकोंने कई बातोंपर मत प्रगट किया है जिनका किसी न किसी प्रकार असहयोगसे संबंध अवश्य है पर सम्प्रति में उनपर कुछ नहीं लिखूंगा। पर इन लोगोंके दो प्रधान एतराजोंपर कुछ लिख देना उचित होगा और यहां पर में उन्हींका उत्तर देना चाहता हूं। जिस गम्भीरता और सफाईके साथ उनका उच्छेख किया गया है उससे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उनपर विशेष ध्यान दिया जाय, क्योंकि भाषाकी उच्छृं-खळतासे विषयकी मर्यादा भी घट जाती है। पहळी बात उन लोगोंने लिखी है कि अहिंसाको रोकना यदि असम्मव नहीं तो कठिन अवश्य होगा अर्थात् असहयोग अहिंसात्मक नहीं रह सकता। टाइम्स आफ इण्डियांके सम्पादकने तो यहां तक लिख मारा है कि इसके प्रथम चरणमें ही हिंसाके

भाव प्रगट होने लगे हैं और दिल्ली तथा कलकत्ताकी वहि-ष्कारकी घटनायें इस बातकी प्रमाण हैं। मैं इस बातको खीकार करता हूं कि थोड़ी बहुत अशान्ति हो सकती है और उस तरहकी हिंसाको रोकना भी कठिन है। मुके द्क्षिण अफ्रिकाकी घटना अब तक स्मरण है। जिस समय सत्यात्रह आन्दोलनका वहां आरम्भ किया गया था, उस समय जो कोई इसमें भाग छेनेसे दूर भागता था उसके साथ वहिष्कारकी नीतिका प्रयोग किया जाता था। यही उसके लिये द्र्ड विधान था । पर उससे यह नहीं कहा जा सकता कि विहिष्कार हिंसात्मक ही होगा। वह हिंसात्मक भी हो सकता है और अहिंसात्मक भी हो सकता है। यह तो उसके प्रयोग और संचालन पर निर्भर करता है। यदि कोई पादरी अपनी मर्यादा और प्रतिष्ठासे अपनी उपाधिपर अधिक महत्व रखता है, उसे ज्यादा मूल्यवान समभता है तो जनता उसके साथ प्रार्थना करना अखीकार करे तो कोई आश्वर्यकी वात नहीं। पर यदि किसी व्यक्ति विशेषको वहि-च्कार द्वारा तङ्ग किया जाय, उसे गालियां दी जायं, उसका घोर अपमान किया जाय ते। संभव है कि उस वहिष्कारको परिणाम हिंसा हो। यदि असहयोग व्रतको धारण करने-वाले जन अधीर हो जायं और यदला लेनेके लिये उठ खड़े हों ता उस असहयागमें हिंसा होना अनिवार्य है। यह सम्भव है यदि एकाएक मालगुजारी न देनेका प्रश्न उठा

दिया जाय अथवा सैनिकोंको हथियार रखनेकी प्रेरणा की जाय। पर मुभ्रे इस तरहके किसी प्रकारकी हिंसाकी सम्मावना नहीं क्योंकि जहां तक मैं समक सका हूं प्रत्येक मुसलमान इस बातको मान गया है कि यदि खिलाफतके प्रश्नका निपटारा असहयोग द्वारा करना है ते। पूर्णतया अहिंसात्मक होना पड़ेगा। दूसरा पतराज उन छोगोंका यह है कि नौक-रियोंको छोड़कर लेग क्या करेंगे ? जीविकाका दूसरा कोई ठिकाना न होनेसे वे लेग कहीं भूखों न मरने लगें। यह आशंका निर्मूलं नहीं है पर इसकी सम्भावना सुदूरकी है। निकट भविष्यमें इसकी किसी भी तरह सम्भावना नहीं है क्योंकि कांग्रेस कमेटी पहले इस बातकी व्यवस्था कर लेगी तभी किसीको नौकरी छोड़नेके लिये कहेगो। मैं सम्पूर्ण एतराजोंकी विस्तृत परीक्षा कहीं अन्यत्र करूंगा और दिख-लाऊ गा कि उनकी आशंकायें निर्मूल हैं। मैं इस बातको भी पूरी तरहसे दिखला चुका हूं कि यदि मुसलमानोंके धार्मिक भावोंकी रक्षा करना हो ते। असहयोगके अति-रिक्त और कोई उपाय नहीं रह गया है और विशेषकर ऐसी अवस्थामें जबिक हमें इस बातका पक्का विश्वास हो गया है कि मुसलमानोंके साथ न्याय नहीं किया गया है। तुर्कीके साथ जिन शर्तीपर सन्धि की गई है वह वचन तथा अव-े स्थाके प्रतिकृत हैं।

- 100 mg - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 1

## असहयोगका तरीका

·

( मई ४, १६२१ )

असहयोगके संबन्धमें लोगोंके चित्तमें अनेक तरहकी आशं-कार्ये उठ रही हैं, लोग तरह तरहके आक्षेप कर रहे हैं। मेरी समभमें इन सब बातोंका एकमात्र और समुचित उत्तर असहयोगके कार्यक्रमका पूरी तरहसे वर्णन होगा। आशङ्का और आक्षेप करनेवालोंके लेखोंको पढ़कर और उनकी बार्तोंको सुनकर यही प्रतीत होता है कि वे इस बातको मान बैठें हैं कि असहयोगका सारा कार्यक्रम एक साथ ही आरम्भ किया जायगा। पर वास्तवमें बात यह है कि इसका कार्यक्रम चार भागोंमें वाट दिया गया है और एकको पूरी तरहसे चरितार्थ करलेने पर ही दूसरेमें हाथ लगाया जायगा। इसका पहला चरण उपाधियोंका परित्याग और अवैतनिक पदोंको छोड़ना है। यदि इसका कोई असर नहीं हुआ अथवा इसमें सफलता नहीं मिली तब दूसरे चरणका सहारा लिया जायगा। इस दूसरे चरणको स्वीकार करनेके लिये पहले जैसी तैयारी करनी पड़ेगी। जवत्क कि इस वातकी पूरी तरहसे जांच न कर ली जायगी कि नौकरी छोड़कर कोई च्यक्ति अपना तथा अपने कुटुम्बवालोंका पालनपोषण कर सकता

है या यदि वह नहीं करता तो खिलाफत कमेटी उसके पालन-पोषणकी पूरी व्यवस्था करती है किसीको नौकरी छोड़-नेके लिये नहीं कहा जायगा। सरकारी सभी कर्मचारियोंसे आज ही नौकरी छोड़नेकी प्रार्थना नहीं की जायगी और न तो किसीपर किसी तरहका द्वाव डाला जायगा कि वह सरकारी नौकरी छोड़ दे। इसके अलावा किसीके व्यक्तिगत नौकरोंको तो सलाह ही नहीं दी जायंगी क्योंकि यह थान्दोलन किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेषके खिलाफ नहीं चलाया गया है। एक तरहसे इसे सरकारके प्रतिकृत भी नहीं कह सकते। अस-ह्योगका क्षेवलमात्र कारण यही है कि हम लोग उस सरकारके साथ पापाचरणमें सम्मिलित नहीं हो सकते। इस सरकारने अपने वादेको तोड़ा है, मुसलमानोंके धार्मिक भावोंको कुच-लनेका यल किया है, इसलिये इसने पाप किया है और इस पापाचारमें हम लोग इसके साथी नहीं हो सकते। यदि किसी भी सरकारी नौकरके साथ ज्यादती की गई या किसी भी तरहका गैरमुनासिव द्वाव डाला गया, या किसी तरहसे भी अहिंसाकी प्रवृत्ति दिखलाई गई तो निश्चय जानिये कि यह आन्दोलन वहीं रुक जायगा, इसकी गति बन्द हो जायगी। इस वातको खिलाफत कमेटीके प्रत्येक सदस्य जानते हैं। यदि ठीक तरहसं लोगोंने इसको अपनाया तो द्वितीय चरणमें ही पूरी सफलताकी आशा है, क्योंकि प्रजाके सहयोग विना कोई भी 🕠 क्षण भरके लिये भी नहीं टिक सकती फिर ब्रिटिशः

शासनप्रणालीके बारेमें तो कुछ कहना ही न्यर्थ है। इसलिये तीसरे चरणकी चर्चा तो अभी सुदूरकी बात है। जब इस दूसरे चरणसे काम नहीं चलेगा तभी पुलिस या सेनासे नौकरी छोड़नेकी प्रार्थना की जायगी। इसिलये इस व्रतके संचालनमें पेसे लोगोंकी आवश्यकता है जो ईमानदार हों, स्पष्ट हों और शकसुबहेसे दूर हों। जो कुछ वे करना चाहते हैं, इस असहयोग वतके द्वारा वे जिस किसी उपायका प्रयोग करना चाहते हैं—चाहे उसका प्रयोग निकट भविष्यमें होता हो या दूरमें जाकर—वे उसे प्रगट कर देना चाहते हैं, सरकार या जनतासे वे कुछ छिपा कर नहीं रखना चाहते। चौथा चरण मालगुजारी देना वन्द करना है। यह तो और भी दूरको वात है। इसके संचालक इस वातको जानते और स्वीकार करते हैं कि मालगुजारीका रोकना विपत्तियोंसे भरा है। इसमें इस वातकी भी संभावना है कि किसी वर्गविशेषकी प्रवृत्ति ( चित्तकी ) विगड़ जाय और वह पुलिसके साथ दंगा कर वेठे। इसलिये वे इस चरणकी सहजमें ही स्वीकार नहीं करेंगे। इसका प्रचार वे तभी करेंगे जव वे भली भांति देख लेंगे कि जनता प्रत्येक अवसामें अहिंसा पर अटल रहनेके योग्य हो गई है।

मेंने पहले भी इस वातको स्वीकार किया है कि असहयोगमें पगपग पर विपत्तिको संभावना है। पर खिलाफतका प्रश्न इतना कठिन है कि यदि इसके लिये कुछ न किया गया तो इससे जो विपत्ति उठनेकी संभावना है वह असहयोगके वतको प्रहण

है या यदि वह नहीं करता तो खिलाफत कमेटी उसके पालन-पोषणकी पूरी व्यवस्था करती है किसीको नौकरी छोड़-नेके लिये नहीं कहा जायगा। सरकारी सभी कर्मचारियोंसे आज ही नौकरी छोड़नेकी प्रार्थना नहीं की जायगी और न तो किसीपर किसी तरहका द्वाव डाला जायगा कि वह सरकारी नौकरी छोड़ दे। इसके अलावा किसीके व्यक्तिगत नौकरोंको तो सलाह ही नहीं दी जायगी क्योंकि यह थान्दोलन किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेषके खिलाफ नहीं चलाया गया है। एक तरहसे इसे सरकारके प्रतिकृत भी नहीं कह सकते। अस-ह्योगका क्वेवलमात्र कारण यही है कि हम लोग उस सरकारके साथ पापाचरणमें सम्मिलित नहीं हो सकते। इस सरकारने अपने वादेको तोड़ा है, मुसलमानोंके धार्मिक भावोंको कुच-लनेका यत्न किया है, इसलिये इसने पाप किया है और इस पापाचारमें हम लोग इसके साथी नहीं हो सकते। यदि किसी भी सरकारी नौकरके साथ ज्यादती की गई या किसी भी तरहका गैरमुनासिव द्वाव डाला गया, या किसी तरहसे भी अहिंसाकी प्रवृत्ति दिखलाई गई तो निश्चय जानिये कि यह आन्दोलन वहीं एक जायगा, इसकी गति बन्द हो जायगी। इस वातको खिलाफत कमेटीके प्रत्येक सद्स्य जानते हैं। यदि ठीक तरहसं लोगोंने इसको अपनाया तो द्वितीय चरणमें ही पूरी सफलताकी आशा है, क्योंकि प्रजाके सहयोग विना कोई भी र्ल क्षण भरके लिये भी नहीं टिक सकती फिर ब्रिटिशः

शासनप्रणालीके बारेमें तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। इसलिय तीसरे चरणकी चर्चा तो अभी सुदूरकी बात है। जब इस दूसरे चरणसे काम नहीं चलेगा तभी पुलिस या सेनासे नौकरी छोड़नेकी प्रार्थना की जायगी। इसिछये इस व्रतके संचालनमें पेसे लोगोंकी आवश्यकता है जो ईमानदार हों, स्पष्ट हों और शकसुवहेसे दूर हों। जो कुछ वे करना चाहते हैं, इस असहयोग व्रतके द्वारा वे जिस किसी उपायका प्रयोग करना चाहते हैं—चाहे उसका प्रयोग निकट भविष्यमें होता हो या दूरमें जाकर —वे उसे प्रगट कर देना चाहते हैं, सरकार या जनतासे वे कुछ छिपा कर नहीं रखना चाहते। चौथा चरण मालगुजारी देना वन्द करना है। यह तो और भी दूरको वात है। इसके संचालक इस बातको जानते और स्वीकार करते हैं' कि मालगुजारीका रोकना विपत्तियोंसे भरा है। इसमें इस वातकी भी संभावना है कि किसी वर्गविशेषकी प्रवृत्ति (चित्तकी) विगड़ जाय और वह पुलिसके साथ दंगा कर वेठे। इसलिये वे इस चरणकी सहजमें ही स्वीकार नहीं करेंगे। इसका प्रचार वे तभी करेंगे जब वे भली भांति देख लेंगे कि जनता प्रत्येक अवसामें अहिंसा पर अटल रहनेके योग्य हो गई है।

मैंने पहले भी इस बातको स्वीकार किया है कि असहयोगमें पगपग पर विपत्तिको संभावना है। पर खिलाफतका प्रश्न इतना कठिन है कि यदि इसके लिये कुछ न किया गया तो इससे जो विपत्ति उठनेकी संभावना है वह असहयोगके व्रतको प्रहण करने पर आनेवाली विपत्तिसे कहीं भीषण है। इसिल्ये उदासीन बैठकर विपत्तिको निमन्त्रित करनेसे अच्छा तो उस काममें हाथ डालना ही उचित है जिसमें विपत्तिकी केवल संभावना है।

असहयोगकी निन्दा करना सहज है। उसपर आहोप करना उससे भी सहज है और पत्र हाथमें रहते छेख छिख डालना तथा कुछ कह डालना भी साधारण वात है। इसमें कुछ नहीं लगता। पर जिन लोगोंके साथ घोरतम अन्याय किया गया है और जो उस अन्याय आचरणके कारण उत्तेजित हो गये हैं उनके क्रोध-को रोकना साधारण काम नहीं है, जो छोग असहयोगकी अनुप-योगिता प्रमाणित कर छेनेके छिये कुर्सियों पर बैठकर छेख लिख डालने और रंगमंचपर खड़े होकर व्याख्यान दे देनेमें जनताके प्रति अपने कर्तव्यको पूरा किया हुआ समऋते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि जरा कष्ट उठाकर वे उन छोगोंके बीचमें आवें जिनके साथ इस तरहसे अन्याय किया गया है और उनके दिलोंकी अवस्था देखें और तब जाकर अपनी कुर्सियोंपर बैठकर कलम उठावें, देखें एक शब्द भी असहयोगके खिलाफ उनकी जबानसे निकलता है। उस समय उन्हें भी विद्ति हो जायगा कि हिंसा और रक्तपात रोकनेका इस समय पक ही तरीका रोष है और वह यह है कि उन्हें इस तरहका आध्वासन दिया जाय कि वे अपने हृद्यके भावोंको इस कपमें प्रगट करें जिससे ्रविचार हो और न्याय किया जाय । ं मेरी समभ्रमें सिवा

असहयोगके ऐसो और कोई वस्तु सामने नहीं दिखलाई देती। यह तर्कपूर्ण और क्षति रहित है। जो सरकार प्रजाको न्यायपूर्ण मांगोंकी ओर ध्यान नहीं देती उसकी सहायता करना छोड़ देना प्रत्येक प्रजाका धर्म है।

े असहयोगकी सफलता तभी हो सकती है जब इसके लिये आपसे आप हृद्यकी द्रोरणा हो और जब इसका जोर इतना अधिक हो कि मनुष्य बड़ेसे बड़े कए सहनेके लिये तैयार हो। यदि मुसलमानोंकी धार्मिक सत्तापर कड़ी चोट पहुंची है, यदि हिन्दुओंके हृद्यमें मुसलमान भाइयोंके लिये सचा प्रेम है तो इस काममें सफलता प्राप्त करनेके लिये वे कोई भी वात उठा नहीं रखेंगे। असहयोगमें तीन फायदे हैं। एक तो यह सर्वोत्तम शौषधका काम देगी अर्थात् मुसलमानोंके साथ जो अन्याय किया गया है उसका पूर्णतया प्रतिशोध इसके द्वारा हो जायगा, दूसरे इससे विदित हो जायगा कि मुसलमानोंकी मांगे न्याय-पूर्ण हैं या नहीं क्योंकि जितना अधिक न्यायका अंश उनकी मांगोंमें होगा मुसलमान उतनी ही अधिक तत्परता दिखलावेंगे, तीसरे हिन्दुओंके भावका पता लग जायगा कि हिन्दू इस विषयमें मुसलमानोंके साथ कितनी सहानुभूति दिखानेके लिये तैयार हैं।

मेरे कई मित्रोंने मुक्ते खिर्लाफतका साथ देनेसे रोका है। उनका कहना है कि मैं ब्रिटनका सच्चा देक्ति और अंब्रेजोंका उपासक हूं ऐसी अवस्थामें यह अनुचित प्रतीत होता है कि यैं करने पर आनेवाली विपत्तिसे कहीं भीषण है। इसलिये उदासीन बैठकर विपत्तिको निमन्त्रित करनेसे अच्छा तो उस काममें हाथ डालना ही उचित है जिसमें विपत्तिकी केवल संभावना है।

असहयोगकी निन्दा करना सहज है। उसपर आशेप करना उससे भी सहज है और पत्र हाथमें रहते लेख लिख डालना तथा कुछ कह डालना भी साधारण वात है। इसमें कुछ नहीं लगता। पर जिन लोगोंके साथ घोरतम अन्याय किया गया है और जो उस अन्याय आचरणके कारण उत्तेजित हो गये हैं उनके क्रोध-को रोकना साधारण काम नहीं है, जो छोग असहयोगकी अनुप-योगिता प्रमाणित कर छेनेके छिये कुर्सियों पर घैठकर छेख लिख डालने और रंगमंचपर खड़े होकर व्याख्यान दे देनेमें जनताके प्रति अपने कर्तव्यको पूरा किया हुआ समभते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि जरा कष्ट उठाकर वे उन लोगोंके बीचमें आवें जिनके साथ इस तरहसे अन्याय किया गया है और उनके दिलोंकी अवस्था देखें और तब जाकर अपनी कुर्सियोंपर बैठकर कलम उठावें, देखें एक शब्द भी असहयोगके खिलाफ उनकी जवानसे निकलता है। उस समय उन्हें भी विद्ति हो जायगा कि हिंसा और रक्तपात रोकनेका इस समय एक ही तरीका शेष है और वह यह है कि उन्हें इस तरहका आश्वासन दिया जाय कि वे अपने हृद्यके भावोंको इस कपमें प्रगट करें जिससे .उनुपर विचार हो और न्याय किया जाय। मेरी समभमें सिवा

असहयोगके ऐसो और कोई वस्तु सामने नहीं दिखलाई देती। यह तर्कपूर्ण और क्षति रहित है। जो सरकार प्रजाको न्यायपूर्ण मांगोंकी ओर ध्यान नहीं देती उसकी सहायता करना छोड़ देना प्रत्येक प्रजाका धर्म है।

े असहयोगकी सफलता तभी हो सकती है जब इसके लिये आपसे आप हृद्यकी प्रेरणा हो और जब इसका जोर इतना अधिक हो कि मनुष्य बड़ेसे बड़े कप्ट सहनेके लिये तैयार हो। यदि मुसलमानोंकी धार्मिक सत्तापर कड़ी चोट पहुंची है, यदि हिन्दुओंके हृद्यमें मुसलमान भाइयोंके लिये सचा प्रेम है तो इस काममें सफलता प्राप्त करनेके लिये वे कोई भी बात उठा नहीं रखेंगे। असहयोगमें तीन फायदे हैं। एक तो यह सर्वोत्तम शौषधका काम देगी अर्थात् मुसलमानोंके साथ जो अन्याय किया गया है उसका पूर्णतया प्रतिशोध इसके द्वारा हो जायगा, दूसरे इससे विदित हो जायगा कि मुसलमानोंकी मांगे न्याय-पूर्ण हैं या नहीं क्योंकि जितना अधिक न्यायका अंश उनकी मांगोंमें होगा मुसलमान उतनी ही अधिक तत्परता दिखलावेंगे, तीसरे हिन्दुओं के भावका पता लग जायगा कि हिन्दू इस विषयमें मुसलमानोंके साथ कितनी सहानुभूति दिखानेके लिये तैयार है।

मेरे कई मित्रोंने मुक्ते खिर्लाफतका साथ देनेसे रोका है। उनका कहना है कि मैं ब्रिटनका सच्चा दोस्त और अंग्रेजोंका उपासक हूं ऐसी अवस्थामें यह अनुचित प्रतीत होता है कि यैं

क्षमता भी है। यह संभव है कि मैं इसकी सभी बातोंमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकूं। पर केवल इस बातकी संभावना पर ही प्रयत्न करना क्यों छोड़ दूं। फलाफल तो ईश्वरके अधीन है। उसमें तो मनुष्यका हाथ नहीं हैं। यह तो: निर्विवाद है कि मेरा प्रत्येक लक्ष्य योग्य है। इसलियें मैं प्रत्येक हिन्दू तथा मुसलमानसे इस बातकी प्रार्थना करता हूं कि वह मुसलमानोंके ऊपर इस समय जो विपत्ति आ गई है। उसमें उनका साथ दे और उनका भार हलका करे। मुसल-मानोंने जिस संग्रामकी घोषणा की है वह सर्वथा न्यायपूर्ण है। इसका समर्थन सभीने किया है। भारत मन्ती, बढ़े लाट, वीकानेरके महाराज, लाईसिंह सभी इसके साक्षी हैं। यही समय है कि हम लोग इन प्रमाणोंकी सार्थक करें। जिनकी मांगें न्यायपूर्ण हैं वे केवल विरोध करके ही सन्तुष्ट नहीं रह सकते। संसारका इतिहास बताता है कि न्यायोचित मांगोंके िक्ये लेगोंने प्राण तक दे दिया है। मुसलमानोंके समान महत्वाकांश्री तथा आत्मामिमानी जातिसे इससे कमकी आशा नहीं की जा सकती।

## असहयोग समिति

1.

( जून२३, १६२०)

जून ३ को पलाहावादमें खिलाफत कमेटीने जिस असहयोग सिमितिकी नियुक्ति की है उसके विषयमें तरह तरहकी किं-वदन्ती सुनाई दे रही हैं। एक मित्र—जो उसमें उपस्थित थे—िलखते हैं:—इस कमेटीकी नियुक्ति असहयोग आन्दोलनको पूरी तरहसे चलानेके लिये की गई है और असहयोगसे सम्वन्ध रखनेवाली सभी वातोंके निपटारा करनेका इसे अधिकार दे दिया गया है मानों यह मारतके समस्त मुसलमानोंको प्रतिनिधि संस्था है और इसे अधिकारियोंके पास उनकी मांगोंके पेश करने तकका अधिकार है। हमारे मित्रने जिस भाषामें यह पत्र लिखा है उससे यही प्रगट होता है कि कमेटीके हाथमें यह अधिकार नहीं हो सकता है और इस तरहकी चर्चा उसके हकमें अनिधकार चेष्टा है।

जिस समय मैंने इस कमेटीकी स्पापनाकी आवश्यकता बताई थी मैंने स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया था कि इस कमेटीका केवलमात्र तात्पर्य यह है कि वह देशको असहयोगका मर्म समभावे और उसे असहयोग स्वीकार करनेके लिये तैयार करे। यद्यपि यह पूर्णकपसे प्रतिनिधि संस्था है और उसके

हाथमें पूर्ण अधिकार है तोभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह भारतके समस्त अच्छे तथा प्रभावशाली मुसलमानोंकी प्रतिनिधि संस्था है और न यह अभिप्राय हो था। उदाहर-णार्थ उपाधिघारी मुसलमानींसे इसे कोई सम्बन्ध नहीं पर इसके लिये कमेरीको दूषित नहीं बतला सकते। यह केवलमात्र उन लोगोंकी प्रतिनिधि संखा है जो अपना पूर्णसमय और ध्यान असहयोगको सफल वनानेमें लगा सकते हैं जैसे असहयोग आन्दोलनका सङ्गठन करना, जातीय शिक्षा देनां, ्तथा अहिंसाका प्रचार करना। इसलिये यह समिति केवल असहयोगके लिये काम करनेवालोंकी प्रतिनिधि सभा कह न्छायेगो। यह तो कभी भी सम्भव नहीं है कि सभी मुस-लमान असहयोग आन्दोलनमें पूर्णह्नपसे तत्परता दिखलावेंगे। कितनोंको इसकी येाग्यतामें सन्देह है। कुछ लोग इसे िनरर्थक द्वा समभते हैं, और कितनोंका कहना है कि भारतकी वर्तमान अवस्थाके लिये यह उपचार इतना कठिन ेहै कि कदाचित यह वर्दाश्त न कर सके, क्योंकि जिस ्त्यागकी आवश्यकता है उसके छिये भारत अभो तक तैयार नहीं है। कमेटीमें इस तरहकी आशंका करनेवाली कोई भी बातें नहीं हैं, यद्यपि अन्य प्रकारसे इसका प्रभाव सबसे बड़े मुसलमानसे भी अधिक हो सकता है जो इस कमेटीके सदस्य हैं। इसमें वही लोग समिलित हैं जिनका असह ्योगमें पूरा विश्वास है। जो लेग इसमें समिलित हुए हैं

उन्होंने इस बातका पूरा वचन दिया है कि वे अन्तिम समय तक इसके साथ रहेंगे और इसको सफलताकी पूर्ण चेष्टा करे'ने । इसलिये इस कमेटीको अपना यश आपसे आप स्थापित करना है और इसकी सम्भावना कमेटीके काय तथा परिणामपर निभर है। यदि इसने कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया और यदि इसके कामसे किसी तरहका शुभ ्परिणाम नहीं निकला तो वहीं उसका अन्त हो जायगा। जो लोग इसके दायरेके बाहर हैं उनसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। शोकत अली सरल और मिलनसार आदमी हैं पर कट्टर हैं और किसीका उन्हें डर, भय या द्वाव नहीं है। मीलाना हसरत मोहानीको केवल खंदेशीकी ही धुन समाई हुई है, इस तरह वह भी बेकार हैं। डाकृर सैफुदोन किचलू अभी रङ्गहर हैं जिसे अमृतसरके अतिरिक्त संसारका काई अनुभव नहीं है। इसी तरह अन्य सदस्योंकी हालत है। में इन सबोंमें अच्छा हूं पर मैं सनकी हूं और वलात्कार ्घुस जाने वालोंमें हूं। इसलिये इसके सदस्योंके हस्ताक्षरसे जो स्वनायं निकाली जायंगी उनका प्रभाव इसके दायरेके वाहर बहुत कम पड़ेगा। इससे यह अभिप्राय नहीं निकलता कि यह कोई बात उपस्थित नहीं कर सकेगी। जब हमें केई काम फरना आवश्यक है और इसके लिये अन्य लेगा तैयार नहीं हैं तो यह अपना काम (उस कामको) अवश्य करेगी। यदि हस्ताक्षर करानेके लिये बड़े बड़े लोगोंके पास जाया

जाय या उनसे प्रार्थना की जाय ते। इससे दे। बुराइयाँ प्रगट होंगी। पहले ते। यह कि जनतापर अनुचित द्वाव डाला जायगा और दूसरे असहयोगका असलो रूप लेगोंकी दृष्टिसे छिप जायगा अर्थात् इसका असली रूप नहीं व्यक्त हो सकेगा। पर जनसमूह तथा अन्तरङ्ग कार्य सम्पादनके लिए कमेटी पूर्ण-रूपसे प्रतिनिधि संस्था है। मुसलमानोंके मतका मौलाना शोकत अली तथा मौलाना हसरत मोहानीसे बढ़कर प्रतिनिधि दूसरा कोई नहीं है। सकता। अन्य सदस्य यद्यपि उतने प्रसिद्ध नहीं हैं तथापि उनमें तत्परता धैर्य्य, शान्ति, सचाई साहस तथा आत्मत्यागका सर्वोच्च गुण वर्तमान है।

कहीं कहीं से यह भी आक्षेप किया गया है कि मैं ही इस आन्दोलनका नायक बनाया गया हूं। यह अंशतः सच भी है। केवल अपनी नम्रता और सादगी दिखलाने के लिये में यह बात नहीं कह रहा हूं पर यही वास्तविक बात है। यदि जनताका इस बातका पक्का विश्वास हो जाय कि मैं ही इस आन्दोलनका नायक हूं तो इससे हानि होनेकी सम्भावना है। मैं इस आन्दोलनका नायक केवल इस अभिप्रायमें हूं कि मेरी रायका बजन सबसे अधिक है और असहयोगके पालनमें मेरी समता अभी कोई नहीं कर सकता। पर मैं मुसलमानोंका प्रतिनिधि किसी भी तरह नहीं हो सकता। मैं केवल उनके भावोंका जनता तक पहुंचा सकता है। यदि मैं अकेला छे।इ दिया जाऊ तो मैं किसी भी प्रकार यह

आशा नहीं कर सकतो कि मुसलमान जनता मेरा साथ देगी या मैं उन्हें साथ ले चल सक् गा। यदि मैं र्घामिक विषयोपर किसी अच्छे मुसलमानकी प्रतियोगिता करू ते। सिवा तिरस्कारके और कोई परिणाम नहीं निकल सकता। पर यदि में मुसलमान हाता तो में निःसंकोच होकर मुसल-मानोंकी बड़ीसे बड़ी सभामें अपने हृद्यके भाव उपस्थित करता यद्यपि बहेसे बड़े धीमिक मुसलमान मेरे विरोधके लिये उपिथत रहते। भैं अपनेको दूरदर्शी कार्यकर्ता समस्ता हूं और उसके अनुसार मैंने भली भांति समभ लिया है कि इस विषयमें मेरा अधिकार एकदमसे नियन्त्रित है । मैं अपने अधिकारकी सीमाके पार नहीं जाना चाहता। मैंने जान कर कभी भी उस सीमाका उल्लंघन नहीं किया है। प्रत्येक समभदार मुसलमानको इस बातको कभी भी नहीं भूल जाना चाहिये कि मेरे अधिकार नियन्तित हैं और में इसके वाहर काम नहीं कर सकता। अनजानकारीभी इस अन्दि। छनकी असफल बनानेमें सहायक हो सकती है। खिलाफतके साथ मेरे सम्बन्धके कारण न ता किसीका उदासीन होना चाहिये और न भूल और नासमभी करनी चाहिये। यदि मेरे सहयोगसे इस काममें सफलता मिलनेकी सम्भावना है तो मुसलनानोंको और भी तत्परता और उद्योगसे काम करना चाहिये। मैं उपाय और युक्तियां भले ही यता सकता हूं पर उनको कार्यमें परिणत करना मुसलमान कार्यकर्ताओंके ही

हाथमें है। इस आन्दोलनको उन्हें प्री तरह चलाना चाहिये और यदि कोई सच्चा सहायक और मित्र मिल जाता है तो उसका उपयोग करना चाहिये पर किसीपर निर्भर नहीं रहना चाहिये। यह आशा करना कि मैं असहयोगी तैयार कर सकता हूं व्यर्थ है असहयोगी तैयार करनेकी योग्यता और क्षमता मुसलमानोंमें ही है। चाहे मैं कितना भी त्याग क्यों न कर मेरे त्यागसे मुसलमानोंके हदयोंमें असहयोगका भाव नहीं घुस सकता और न वे धर्मके लिये त्याग हो कर सकते हैं। यह काम मुसलमान नेताओंको ही करना होगा और मुसलन जन समूहको असहयोगके लिये तैयार करनेके हेतु उन्हें ही त्याग करना होगा।

मेरी समक्रमें इतनेसे यह प्रश्न हल हो जाता है कि इस कमेटीमें हिन्दू नेता क्यों नहीं रखे गये हैं। खिलाफतके लिये
सबसे बड़ी सभामें मुसलमानों की ही अधिकाधिक संख्या रह
सकती है। मेरा नाम भी इसमें अनुचित है पर आवश्यक है
क्यों कि जिस काममें हाथ डाला जारहा है उसमें मेरी अपार
योग्यता है। मैंने असहयोगको खूब समका है और अपनाया
है। मैंने इसपर आचरण करके पूर्ण अनुभव भी प्राप्त कर लिया
है। असहयोगका जो प्रस्ताव दिली कांफरंसमें उपस्थित किया
गया था उसको मैंने ही रचा था। इसलिये मैं इस कमेटीमें
चिशेषज्ञकी हैसियतसे हूं निक हिन्दू की हैसियतसे। मेरा काम
केवल सलाह देना है। मैं कहर हिन्दू हूं और मेरी द्रढ धारणा

है कि प्रत्येक हिन्दूको असहयोग आन्दोलनमें मुसलमानींका अन्ततक साथ देना चाहिये। इसिलये कमेटीको और भी लाभ हो सकता है। पर इस लाभसे और मेरे सदस्य होनेसे कोई संबध नहीं है क्योंकि यदि मैं कमेटीमें न होता तोभी हिन्दू मुसलमानींका साथ देते ही।

खिलाफतके संबंधमें हिन्दुओंका क्या कर्तव्य होना चाहिये इस विषयपर मैंने अपना मत प्रगट कर दिया था। इस स्थान-पर उसके विषयमें कुछ लिखना केवल पुनरावृत्ति होगो। पर मैं अपनी स्थिति इसके साथही साथ स्पष्ट कर देना चाहतो हूं। मैं मुसलमानोंकी मांगका व्यवहारिक दृष्टिसे भी न्यायपूर्ण सम-भता हूं, इसिछिये में असहयोग आन्दोलनमें उनके साथ अन्तिम हद तक जानेके लिये तैयार हूं। और मेरा यह निर्णय ब्रिटिशके प्रति मेरी राजभक्तिके सर्वथा अनुकूल है। पर मैं हिंसाके किसी भी काममें मुसलमानोंका साथ नहीं दे सकता । मान लीजिये कि सन्धिकी शर्तोंमें परिवर्तन करानेकेलिये वे अफगनि-स्तानसे भारतपर धावाकी योजना करते हैं या किसी तरह शस्त्र उठाते हैं ता में उनका साथ नहीं दे सकता। मेरी यही धारणा है कि प्रत्येक हिन्दूका यह कर्तव्य है कि वह भारतपर किसी तरहका आक्रमरण न होने दे चाहे उसका उद्देश्य कितना भीअच्छा क्यों न हो पर मुमलमानोंका साध वह अन्त समयतक देता रहे चाहे उसके लिये उसे कितनी भी आपत्तियां पयों न उठानी पड़ें यदि मुसलमान असहयोगके कार्य कमका तत्परताके

साथ स्वीकार करते हैं। केवल इस तरहके सशस्त्र युद्धकी सम्मावनाका रोकनेके अभिप्रायसेही मैंने असहयोग आन्दालनका चलाया है और मुसलमनोंका साथ दिया है।

### अनुपम अस्त्र

( त्र्रगस्त ४, १६२० )

बम्बईके मुजपकराबादमें जुलाई २६, १६२० को मुसलमानों-की एक महती समामें असहयोगपर व्याख्यान देते हुए महातमा-जीने निम्न लिखित बातें कही थीं:—

अब व्याख्यान देनेका समय नहीं रहा। हमलोग काफी व्याख्यान दे चुके। अब तो असहयोगको लेकर काम करके दिखाना है। इस बातको सदा स्मरण रखना चाहिये कि हमारी सफलताके लिये दो बातें नितान्त आवश्यक हैं। पहली बात तो यह है कि हमें हर तरहंसे हिंसाके भावसे दूर रहना होगा और अहिंसाका राज्य खापित करना होगा और दूसरे हमें हर तरहके त्यागके लिये तैयार रहना पड़ेगा। जहां कहीं हिंसा प्राय्ट होगी वहां असहयोगका चलना या चरितार्थ होना असम्मवसा है। हिंसाका भाव उदय हुआ कि मनुष्यके हृदयमें कोध आया और कोध आया कि वह अन्या हुआ, कर्चन्याक-र्चन्यका ज्ञान भूल गया और न्यर्थमें अपनी अमृत्य शक्तिका

हास करने लगा। क्रोधका दमन करनेमें शक्तिका संचय होगा और इस शक्तिके सदुपयोगसे असम्भव काम भी संभव हो जायगा । जनसमूह उत्तेजित होकर जिन उपद्रवोंको कर डालता है अर्थात् आग लगा देना, लूट लेना, मारडालना, इत्यादि बात असहयोगसे कोसों दूर भागती हैं। इस असहयोग वृतमें यह पहलेसे ही मान लिया जाता है कि इसको ग्रहण करनेवाला अपनी इन्द्रियोंपर पूर्ण अधिकार रखेगा और कमजोरियोंका दमन करेगा । इसलिये यदि जनताने अपने ऊपर अधिकार नहीं रखा और किसी तरहकी दुर्बलता दिखाई तो मैं उसी समय सरकार-का पक्ष ब्रहणकर लूँगा और जनताको मुद्दीमें करने तथा दवाने-के हर एक तरीकेसे काम लेनेमें उसकी सहायता करूँगा। जिस समय जनता उत्ते जित होकर कुमार्गमें प्रवृत्त हो जायगी और हाथसे बाहर हो जायगी उस समय मेरे सामने दोनों ओर वुराई ही दिखलाई देगी और दो वुराईमेंसे एक व्राईकी हमें अंगीकार करना होगा। ऐसी अवशामें मैं सरकारकी तरफ भुकना ही उचित समभू गा क्योंकि उसका साथ देनेसे उस समय एक बुराईका तो नाश अवश्य हो जायगा, अर्थात् उपद्रवका दमन हो जायगा। पर जनतामें मेरा पूर्ण विश्वास है। मुझे पूर्ण आशा है कि उन्होंने इस वातको भलीभांति समभ लिया है कि इस युद्धमें विजय पानेका एकमात्र शस्त्र अहिंसा है। यदि इसकी अन्य उयोगिताओं को अलग रखकर केवल साधारण बुद्धिसे विचार किया जाय तोभी यही प्रतीत होता है क्योंकि यदि हम इच्छा

भी करें तो आज हममें उतनी शक्ति नहीं कि हम सरकारके पशुवलका सामना आत्मवलसे कर सकें और उसे रोक सकें। विजयकी नशामें यह सरकार पागल हो रही है और उसी पागलपनमें उसने इस समय धर्मपर यह कुठाराधात किया है।

#### अनुपम अस्त्र

ेथसहयोग शस्त्रमें जो चल है उसका मुकावला करनेवाला कोई अस्त्र नहीं है अर्थात् इसका सानी कोई नहीं। बेईमानी तथा दगाबाजीसे जिस सरकारने इस तरहके अन्यायका सम-र्थन किया है उसकी शक्तिका दमन करनेके लिये इसके पास काफी धार्मिक सत्ता है। इसिलये सरकार जवतक अपनी वेईमानीसे बाज नहीं आती, इसके लिये प्रायश्चित्तः नहीं करती, उसे छोड़ नहीं देती, तबतक हमलोगोंमेंसे प्रत्ये-कका यही धर्म होना चाहिये कि उसकी हर तरहसे सहा-यता करना छोड़ दे पर इस बातका सदा ध्यान रखे कि हमलोगोंकी सामाजिक स्थितिपर इसका कोई बुरा प्रभाव इसीलिये असहयोगके प्रथम चरणमें वे ही नहीं पडता। बातें रखी गई हैं जिनसे जनताकी शान्तिमें किसी तरहकी बाधा उपस्थित होनेकी कमसे कम सम्मावना हो। और जो इसमें भाग लेना चाहते हैं उन्हें त्याग भी कमसे कम करना है। यदि उनकी हार्दिक इच्छा है कि वे इस वदनीयत सर-कारकी सहायता न करें और उससे किसी तरहकी कृपाकी

आकांक्षा न करें तो उन्हें उचित है कि उपाधियों तथा अवैतनिक परोंका परित्याग करके उसका साथ छोड दें। साथ ही उपाधियोंका धारण और अवैतनिक पदोंपर काम करना किसी बड़ी प्रतिष्ठाका काम नहीं रह गया है। वकील वास्तवमें अदालतोंके अवैतनिक अफसर हैं। उन्हें उचितः है कि वे उस सरकारकी सहायता करना छोड़ दें जो अन्यायपूर्ण और बदनीयत सरकारकी मर्यादाकी रक्षामें तत्पर रहती है। जनताको चाहिये कि वे तुरन्त पञ्चायती अदालतें खोल लें और अभियुक्तोंका विचार उन्हींमें करावें। इसी तरह अभिभावकोंको चाहिये कि वे अपने :लडकोंको सर-कारी स्कूलोंसे हटा लें और राष्ट्रीय विद्यालयोंके स्थाप-नाकी योजना कर उनमें शिक्षा दें या प्राइवेट शिक्षाकी ऐसी व्यवस्था करें जिससे सरकारसे किसी तरहका सम्बन्ध न हो। अधिकारसे मदान्य सरकार इन वातींपर हंसे क्योंकि उसका भ्रम है कि अदालतें और शिक्षालय तो हमारे लाभके लिये ही उसने बनाया है। पर इस बातमें उसे लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि इन वातोंका नैतिक असर अवश्य पड़ेगा और उसे नहीं दूर किया जा सकता। चांहे सरकार अभि-मानके मदमें कितना भी चूर्ण क्यों न हो गई हो उसे इसके सामने सिर भुकाना ही पड़ेगा।

स्वदेशी

खदेशीको असहयोगका अंग चनानेमें मुझे आशङ्का है।

खदेशी मेरे लिये उतनाही प्यारा है जितना मेरा प्राण 🕆 पर यदि खदेशीका अलग उत्थान नहीं हो सकता तो मैं खिलाफतको सहायतासे उसका उत्थान नहीं देखना चाहता। पर असहयोगका प्रधान साधन स्वार्थ त्याग है इसिलये खदेशीमें असहययोगमें आ जाता है क्योंकि खदेशीके प्रचारमें भी असीम आत्मत्यांगकी आवश्यकता है। सचा खंदेशीमें उत्तम वस्त्रोंकी अभिलाषाको त्यागनेका अभिप्राय टपकता है। इसिंठिये जनतासे मेरा अनुरोध है कि अब यूरोप तथा जापानकी चारीकियोंको त्याग दीजिये। उन महीन कंपड़ोंकी चाह कम कीजिये, अब अपने देशके वने मोटे कपड़ोंमें मन रमाइये जो आपकी बहिन बेटियोंके हाथसे काते और आपके जुलाहे भाइयोंके हाथसे बुने रहते हैं और जो माटे तथा खुरख़ुरे रहकरभी देखनेमें अतिशय सुन्दर प्रतीत होते हैं। यदि देश सचेत है। गया है, यदि उसने अपने धर्म और मर्यादा पर आनेवाली विपत्तिका देख लिया है, उसका अनुभवा उसे हा गया है ता निश्चय वह अभीसे विना किसी साच विचारके पूरी तरहसे खदेशीका अपनायेगा और यदि देशने स्वदेशीको अपनानेमें पूर्ण तत्परता दिखाई ते। मैं आपके प्रका विश्वास दिलाता हूं कि हमारे हाथमें इसके द्वारा यह अमेघ अस्त्र आ जायगा जिसके कारण एक बार सारे विश्वमें इलवल मच जायगी। इसलिमे मेरा अनुरोध है कि हमारे मुसलमान भाई इस काममें अग्रसर हों और वारीकी तथा

सुन्दरताकी चाह छोड़कर मेाटे कपड़े को अपनांचें जिसे उनकी माताओं तथा बहिनोंने तैयार किया है और जो इसिलये परम पित्र है। मुक्ते पूर्ण आशो है कि हिन्दूलोग इस काममें भी हमारे मुसलमान भाइयोंका अनुकरण करेंगे। इस स्वार्थ त्यागमें देशके प्रत्येक व्यक्तिको, नरनारी, वालक युवा तथा वृद्ध, सबको बराबर तथा पूर्ण उत्साहसे भाग लेना चाहिये।

-AFAFA

## देशकी आवाज पर

( जुलाई २१, १६२० )

इलाहाबादकी खिलाफत कानफरेन्समें डाकृर तेजवहादुर सप्रूने मुसलमानोंके साथ सहानुभूति प्रगट करते हुए, किन्तु 'असहयोग' का विरोध करते हुए एक जाशीली वक्तृता दी थी जिसके उत्तरमें महात्मा गांधीने 'यङ्ग इण्डियामें' विचार-पूर्ण लेख प्रकाशित किया है। इस लेखके अधिकांश भागका हिन्दी अनुवाद हम नीचे देते हैं:—

डाकृर सप्रूके विचारोंको जड़में यह भाव छिपा हुसा है कि वेपढ़े लिखोंके असहयोग करनेसे कोई लाभ न होगा, यिक अशान्ति और गड़वड़ फैल जायेगी। मेरी रायमें असहयोग चाहे जो करे अवश्य लाभदायक होगा। अगर वायसरायका दरवान यह कहे कि हुजूर में सरकारकी नौकरी अब नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मेरे राष्ट्रीय गौरवको चाट पहुंचाई है, और इस्तीफा दे दे ता यह कार्य सरकारके अन्यायके विरुद्ध जोरदारसे जोरदार स्पीच देनेकी अपेक्षा कहीं अधिक शिक्तशाली और प्रभाव-जनक होगा।

किन्तु जबतक देशके सबसे बड़े लोगोंसे असहयोग करने की प्रार्थना नहीं की गई तबतक दरवानसे प्रार्थना करना अनुचित है और चूंकि मेरा इरादा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो दरवानोंसे भी मैं अन्यायी सरकारसे नाता तोड़ लेनेके लिये प्रार्थना करूंगा, इसलिये मैं इस समय जजोंसे और कार्यकारिणी कोंसिलोंके मेम्बरों (Executive Councellors) से यह अपील करूंगा कि वे उस विरोधमें शामिल हों जो कि इस समय भारतके साथ दे हरा अन्याय—पञ्जाब और खिलाफतके सवाल—किये जानेके कारण समस्त देशमें उठ रहा है। क्योंकि यह दोनों राष्ट्रीय-मान-अपमानके सवाल हैं।

जिस समय जनताको सरकारमें विश्वास होता है और जव सरकार प्रजाको इच्छाओंके अनुसार चलती है उस समय न्याय और शासन-विभागके सरकारी कर्मचारी सम्भवतः देशकी कुछ सेवाकर सकते हैं। लेकिन जव सरकार प्रजाकी इच्छाओंके

\*\*

अनुसार नहीं चलती और वेईमानी तथा अत्याचारकी सहायता करने लगती है तब न्याय और शासन-विभागके सरकारी कर्मचारी अपनी अपनी जगह पर कायम रहनेसे वेईमानी और अत्याचार करनेमें सहायक हो जाते हैं। सबसे साधारण काम जोकि उस समय इन उच्च पश्चिकारियों को करना चाहिये, वह यह है कि वेईमान और अत्याचार करनेवाली सरकारके सहायक न रहें।

न्याय विभागके कर्मचारियोंके सम्बन्धमें यह आक्षेप किया जो सकता है कि वे राजनीतिसे परे हैं। मैं भी मानता हूं कि परे हैं और परे होना चोहिये भी ; किन्तु यह वात सच तभी मानो जाती है जविक सरकार प्रजाके हितके लिये अधि-कांश छोगोंकी सम्मतिके अनुसार चलती है।। राजनीतिमें भाग न लेनेका मतलव यह होता है किसी राजनीतिक दलका पक्ष न लें, किन्तु जविक तमाम देशका एक विचार है उस समय उसका पक्ष लेना पड़ता है। जिस समय तमाम देशके साथ अन्याय किया गया हो, उस समय देशका पक्ष लेना किसी राजनीतिक दलका पक्ष छेनेके समान नहीं है उस समय जीवन और मरणका प्रश्न पेश होता है। उस समय प्रत्येक देशवासीका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उस सरकारकी सेवा करना छोड़ दे जी कि बुरा व्यवहार और रोष्ट्रकी इच्छाओंकी उपेक्षा करती हो। जजोंका भी उस समय यह कर्तव्य होता है कि वे राष्ट्रका 'अनुकरण करे', यदि वे अपने आपको देशका सेवक मानते

हों। यह सच है कि ये जगहें बड़ी कोशिशोंके बाद मिली हैं और वे लाभदायक हैं इसिलये नहीं कि उनके वास्ते कोशिश की गई हैं, बिक इसिलये कि उनसे देशके हित होने की आशो को जाती है। जब यह नौकरियां इस गुणसे शून्य हो जाती हैं, वे लाभदोयक नहीं रह जोतीं और जैसा कि आजकल है, नुकसान पहुंचानेवाली हो जाती हैं—उनके प्राप्त करने में चाहे जितनी मुशकिल क्यों न पड़ी हो और आरम्भमें वे चाहे कितनी ही फायदेमन्द क्यों न रही हों।

अपने प्रसिद्ध देशवासियोंसे जो ऊ'चो ऊ'चो जगहों पर हैं, मैं यह प्रार्थना करूंगा कि यदि उन्होंने अपनी अपनी जगहें छोड़ दीं तो यह संग्रोम शीव्र ही समोप्त हो जायगो और शायद इस तरहसे वह ख़तरा भी कम हो जाय, जो कि जनतांके असह-योग करने पर हो सकता है। अगर खिनाबवाले अपना खिताब वापस कर दें और आनरेरी काम करनेवां छे अपनी आनरेरी जगहें छोड़ दें और अगर अचे ओहदे पर काम करनेवाले थपने ओहदेसे इस्तीफा दे दं और चुने जानेवाले मेम्बर कौन्सि-लोंका वायकाट कर दें तो सरकारको फौरन ही होश आ जाय और वह प्रजाकी इच्छाओंके मुताबिक फौरन ही काम करने लगे क्योंकि उस समय सरकारके सामने एकमात्र नितान्त निरंङ्कश शासनका रास्ता रह जायगा और इसका मत-लव होगा सैनिक पकाधिपत्य (Military Dictatorship)। पर दुनिया अव इतनी आगे बढ़ गई है कि ब्रेट ब्रिटन इस बातके

करनेका शान्ति-पूर्वक साहस न कर सकेगा। जिन तदवीरोंकी मैंने तज्ञवीज की है उनके अनुसार चलनेसे एक अत्यन्त शान्ति-जनक क्रान्ति हो जायगी जिसके समान समस्त संसारमें शायद आज तक नहीं हुई। अगर एक मर्तवा यह बात समभ्र ली जाय कि असहयोग एक अधूक शस्त्र है तो फिर रक्तपात और हर एक प्रकारकी और उद्देखताका अन्त हो जाय।

इसमें कुछ सन्देह नहीं कि राष्ट्रीय असहयोग जैसे भारी शस्त्रका प्रयोग काफी कारणोंके मौजुद न होने पर न करना चाहिए। लेकिन मैं यह कहता हूं कि इस्लामका इतना अधिक अपमान किया गया है कि वह एक सदी तक दुहराया नहीं जा सकता । इस्लामको इस समय उठाना चाहिये, नहीं तो "सदाके लिये" या कमसे कम एक सर्दांके लिये जरूर गिर जाना पड़ेगा। जिळयांवाळा वागका कत्ळ, उसके बादके अत्याचार, इन्टरकमे-टीकी छोप पोत, भारत सरकारका डिस्पैच, मि॰ मान्टेगूका पत्र-जिसमें उन्होंने वाइसराय और उस समयके लाट साहवका समर्थन किया था—सरकारका उन कर्मचारियोंका बरखासा करनेसे इन्कार करना, जिन्होंने मार्शललाके जमानेमें पंजावियोंकी जिन्दगीको नर्कसे भी अधिक दुःखमय वना दिया था इत्यादि इत्यादि ऐसे काम हैं कि जिनसे अधिक अन्याय-पूर्ण कामोंकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ये काम वास्तवमें भारतके लिये एक सिलसिले चार अत्याचारों की श्रेणी है। भारतवर्षमें

अगर कुछ भी आतम-गौरवका अंश पाया जाता है तो उसे अपनी तमाम दौलतका बलिदान करके इस अपमानको मिटाना चाहिये और अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह अपनी आत्माको रोटीके दुकड़ोंके लिये वेच डालेगा।

## विशेष कांग्रेस ।

सितम्बर १५, १६२०)

कांग्रे सको इतने गम्भीर तथा महत्वपूर्ण विषयपर विचार करनेका कभी भी अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। इस विशेष अधिवेशनका महत्त्व सब कांग्रे सोंके ऊपर रहेगा। लाला लाज-पतरायकी देख रेखमें इसने बड़ा ही महत्त्वशाली काम किया है। असहयोग प्रस्तावके विरोधके लिये नेता लोग जितने दृढ़ और कटिवद्ध थे उतना विद्रोह कभी भी नहीं देखनेमें आया था। इसके साथ ही साथ विरोधियों और विपक्षियोंके मतको भी, जनताने जिस तत्परता और श्रीरता तथा शान्तिके साथ सुना वह कांग्रे-सके इतिहासमें अवर्णनीय है। विषय निर्धारिणी समितिमें जो प्रस्ताव स्वीकृत हो गया उस प्रस्ताव पर भी नेताओंने इतना भीषण विरोध आज तक कभी नहीं दिखलाया था।

ख्याति चारों ओर है। पिएडत मदनमोहन मालवीयका नाम तो जनता पर जादू कर देतो है। देशसेवामें जितना आत्मत्याग तथा परिश्रम परिडतजी ने किया है वह सब जानते है। श्रीयुत दासका दल नित्यप्रति शक्ति सम्पन्न तथा प्रभावपूर्ण होता जा रहा है। इस समय खर्गीय लोकमान्यकी अनुपिष्टित मेरे हद्यको नितान्त पीडा दे रही थी। लोकमान्यकी अनुपिस्तिमें मरहठा दलके नेता मिस्टर वैपटिस्टा थे और हिन्दू पत्रके सम्पादक मिस्टर कस्तूरीरङ्गा ऐयङ्गर मद्रास राष्ट्रीय दलके नता थे। इन गण्यमान्य नेता तथा अन्य नेताओंने असहयोग प्रस्तावका द्रढताके साथ विरोध किया। मैंने जनताका पूरी तरह समभा दिया था और सावधान कर दिया था कि कि.सी प्रस्तावको स्वीकार करनेके पहले वे खूब सोच समभ लें और इस बातको अच्छी तरह समभ्र छें कि असहयोगकी सफलता केवल दे। वातोंपर निर्भर है। पहले ते। यह कि जिस कार्यक्रमकी मैंने उनके सामने रखा है उसे पूरी तरहसे अपनाना होगा तथा उसके लिये पूर्ण आत्मत्याग करना होगा और हर तरहका सङ्कट फेलता होगो। पर जनता इसके छिये तैयार थी, वह काम करना चाहती थी। मत प्रदानकी सूची सावधानीसे तैयार की गई। मत लेनेके लिये पएडाल एक दमसे खाली कर दिया गया था। प्रत्येक प्रान्तके मतप्रदानके समय सभापति लाला लाजपतराय स्वयं मौजूद् थे। ६ घएटे समय लगे। मध्य प्रान्त तथा वरारको छोड़कर सभी प्रान्तोंने असहयोग प्रस्तावके पश्में मत दिया। मध्य प्रान्तवा-

लोंने ३० मत मेरे प्रस्तोव पर दिये और ३३ बाव् विपिनचन्द्र पालके सुधार पर। मतोंकी विस्तृत सूची नीचे दे दी जाती है:-

| प्रान्त        | पक्षमे              | सुधारके लिये |
|----------------|---------------------|--------------|
| चम्बई          | <b>ર</b> ੪ <b>ર</b> | <b>£3</b>    |
| मद्रास         | १६१                 | १३५          |
| बङ्गाल         | ५५१                 | 364          |
| संयुक्त प्रदेश | २५६                 | <b>२८</b>    |
| पञ्जाब         | २५४                 | ६२           |
| आंध्रदेश       | 48                  | १२           |
| सिन्ध          | 34                  | १६           |
| दिल्ली         | 48                  |              |
| विहार          | १८४                 | 24           |
| वर्मा          | १ड                  | , 8          |
| मध्यदेश        | 30                  | 33           |
| बरार           | 4                   | २८           |
|                | १८५५                | ४७३          |

मैंने जिस प्रस्तावको जनताके सामने रखा था उसमें खिला-फतके असहयोग प्रस्तावका पूरा समावेश था। मालगुजारी न देनेकी भी व्यवस्था थी और उपाधियों, अवैतनिक पदों, अदा-लतों तथा सरकारी शिक्षालयोंके पूर्ण वहिष्कारकी योजना थी। वावू विपिनचन्द्र पालका सुधार था कि हमें एक कमी- शनद्वारा अपनी मांगे इङ्गलैएडके मन्त्रिमएडलके सामने उप-श्यित करनी चाहिये और इसी बीचमें हमें राष्ट्रीय पाठशालाओं तथा पञ्चायती अदालतोंकी स्थापना कर लेनी चाहिये। कौंसिलोंके वहिष्कारके पक्षमें वे नहीं थे। "यदि उनका प्रस्ताव" स्वीकृत हो गया होता ता हमें कौंसिलोंमें जानेके लिये चेष्टा करनी होतो और इससे पुनः वही विरोधी और वाधा पहुंचाने-वाळी वातें हमारे मार्गमें खड़ी हो गई होतीं। इसका परि-णाम यह होता कि आगामो निर्वाचन तकके लिये हमें अपने आन्दोलनको बन्द कर देना पड़ता । इसलिये विवादका प्रधान विषय था कौंसिलोंका वहिष्कारः। पर कांग्रेसने वहु-मतसे यही निर्णय किया कि कौंसिलोंका वहिष्कार नितान्त आवश्यक है। जिन लोगांका विश्वास है कि कोंसिलोंके वहिष्कारसे स्वराज्यकी प्राप्तिमें किसी तरहकी वाधा नहीं पड़ सकती वे कांग्रेसके मन्तव्यको सफलीभूत बनानेके लिये पूरी 'तरहसे चेष्टा करे'गे।

मतोंकी जो सूबी ऊपर दी गई है उससे स्पष्ट था कि देश असहयोगको हृद्यसे चाहता है। इस प्रस्तावका कहर वि-रोध श्रीमती पनी वेसेण्टने किया था। उन्होंने जिस अद्ग्य उत्साह और दृढ़ साहससे इसका विरोध किया था उसका विवरण देना कठिन है, पर उनके पक्षमें वहुत ही कम लोग निकले। इस स्थानपर हम उसकी उपयोगिता और अनुपयो-गिताके वारेमें कुछ नहीं कहना चाहते। कोंसिल, स्कूल और

अदालतोंके विहरकारके पक्षमें मेरी जो दलीलें हैं। उन्हें में देशके संमक्ष बारवार रख चुका हूं। कांग्रेसके रङ्गमञ्जपर इनके विरोधमें जो बातें कहीं गईं उन्हें सुनकर मैं जरा भी विचलित नहीं हुआ हूं। इनकी आवश्यकता और उपयोगितामें मेरा विश्वास पहलेकी भाति ज्योंका त्यों अटल है। फिर भी मैं बहुमतवालों और अल्पमतवालोंसे दो । शब्द कहना चाहता 👮 🕼 बहुमतवालोंसे मेरा कहना है कि विजयकी महत्ता नम्रतोकी महत्ताकी सूचक है। आप छोगोंने अपने सिरपर बहुत भारी बोक लाद लिया है। प्रत्येक मतदाताने अपनेको बांघ दिया है कि यदि वह अभिभावक है तो अपने लड़कोंको सरकारी शिक्षालयोंसे तुरन्त हटा ले, यदि वह वकील है तो वह शीघा-तिशोघ वकालृत छोड़ दे, और पञ्चायती अदालतोंकी स्थापना करके मुकदमोंका निपटारा उन्हीं द्वारा करावे, यदि वह कौंसिलोंके लिये उम्मेदवार है तो उसे उचित है कि वह तुरन्त उम्मेदवारीसे नाम कटा छे, और यदि वह मतदाता है तो उसे उचित है कि वह मत न दे। उसे हर तरहसे चरखे और कर घेका प्रचार करना होगा और केवल हाथके काते तथा हाथसे बुने स्तका कपड़ा पहनना होगा। अधिक मतके लोगोंने वहिंसा, वात्मत्याग तथा तालीमके वतको पूरी तरह स्वीकार किया है इसिळिये उनका धर्म है कि वे अल्पमतवाळींके साध आंदर तथा विनयके साथ पेश आवें। उनके विरुद्ध वचन यो कायसे किसी तरहकी हिंसा नहीं दिखलानी चाहिये। हमारी

चेष्टा होनी चाहिये कि अपने आचरणं तथा स्वार्धत्यागके ह उन्हें अपने मतमें परिचर्तित कर हो । जिन होगोंने अहप वालोंका साथ दिया वे या तो कमजोर थे या तैयार नहीं कितनोंको ते। इसी बातकी आशंका थी कि क्या सरक शिक्षालयोंके वहिष्कारसे किसी वातका लाभ हो सकता पर जब वे देखें ने कि सरकारी शिक्षालय खाली होते ज हैं, राष्ट्रीय विद्यालय खुलते जा रहे हैं, वकील वकालत दे रहे हैं पर भूखों नहीं मर रहे हैं और सभी सुविचार राष्ट्रदलके लोग कोंसिलोंका वहिर्कार करते जा रहे हैं असहयोगके कार्यक्रममें उनका विश्वास जम जायगा। वे व क नजोरी छोड़ देंगे और असहयोग कार्यक्रमको स्वीकार क इसलिये यदि अल्पमतवालोंका साम्प्रतिक विचार हम ले अनुकूल नहीं है तो हमें अधीर नहीं हो जाना चाहिये।

अल्पमतवालों से मुक्ते कहना है कि वे न्याययुद्धमें हार गये हैं। इस समय उन्हें यहां योग्य है कि वे पूर्णतत्पः साथ असहयोग कार्यक्रमको अपनाने के लिये तैयार हो इ पर जो लोग यह सोचते हैं कि वहुमत वाले जिस निष् पहुंचे हैं वह गलत और भ्रमपूर्ण है तो उन्हें पूर्ण अधिक कि वे उसके विरुद्ध आन्दोलन करें और उन्हें अपने मतमें ल चेष्टा करें। इस वातकी प्रसन्नता है कि अल्पमतवालों। अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने पंचायती अदालतों तथा र विद्यालयोंकी स्थापना स्वीकार कर ली है। कोंसिलोंके ष्कारका प्रश्न वे कुछ दिनके लिये स्थगित कर देना चाहते हैं। पर मेरा कथन है कि जिस बातकी आवश्यकताको अधिक मतने स्वीकार कर लिया है उसे उन्हें भी स्वीकार कर लेना चाहिये और उसके सफल होनेमें सहायता देनो चाहिये।

इस कार्यक्रममें विदेशी मालका वहिष्कार भी आ गया है। इसके लिये मुक्ते खेद है। इसे इसमें क्यों शामिल किया गया इसके उल्लेख करनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। मेरी आत्मासे इसका कोई विरोध नहीं था, और यह सावित करनेके लिये कि मैं हठो नहीं हूं मैंने इस प्रस्तावको भी उपस्थित करना स्वीकार किया, यद्यपि इसपर मुभे विश्वास नहीं है। खदेशीमें विदेशी वस्त्रोंका वहिष्कार आ जाता है। पर अन्य विदेशी वस्तुओंका बहिष्कार असम्भव है। पर यदि इसके खीकार करनेसे हम लोगोंकी विलासितामें कुछ कमी आ जाय तो हम छोगोंका बड़ा उपकार होगा। हम छोगोंका यह परम कर्तव्य है कि हम लोग उन विदेशो वस्तुओंका कर दें जो अनावश्यक हैं तथा उनको भी त्याग करनेकी चेष्टा करें जिनके स्थानपर हम अपने देशमें ही वस्तुये तैयार ं सकते हैं।



# असहयोगका प्रस्ताव

ं (दिसम्बरं १४, १६२०)

कलकत्ताकी विशेष कांग्रेसमें महात्मा गांधीने असहयोगका प्रस्ताव उपस्थित करते समय निम्नलिखित भाषण किया थाः—

में यह वात अच्छी तरहसे जानता हूं कि इस महान् समाके सन्मुख यह प्रस्ताव रखनेसे मेरे सिर पर कितनी गम्भीर जवावदारी आ पड़ती है। यदि आप इस प्रस्तावको सीकार कर लेंगे तो मेरी और साथ ही आपकी भी कठिना-इयां कितनी बढ़ जायंगी, यह भी मैं जानता हूं। यदि आप मेरे प्रस्तावको स्वीकार करेंगे ते। इसका अर्थ यही होगा कि स्राप उस नीतिमें स्पष्ट परिवर्तन कर रहे हैं जिसका कि देश अपने अधिकारोंकी प्राप्ति तथा मान-रक्षाके लिये अभा तक अवलम्बन करता रहा है। मैं यह वात भी अच्छो तरह जानता 🐞 कि अपनी मातृभूमिकी सेवामें मुभसे कहीं अधिक समय बितानेवाले अधिकांश नेता इस प्रस्तावके विरुद्ध हैं। चाहे वे स्वयं कुछ भी भागें, परन्तु सरकारकी राजनीतिमें कान्ति अत्यन कर देनेवाली कही जानेवाली इस नीतिका विरोध करना अपना कर्तव्य समभते हैं। इन सब वातोंको अच्छी तरह समक लेने पर, मैं आपके सन्मुख खड़ा हुआ हूं। परमात्माके

भय और देशके प्रति अपने कर्तव्य-पालनकी दृष्टिसे प्रेरित होकर में यह प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं, आशा है कि आप इसे सफल करें गे।

मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप कुछ देरके िलये इस वातको भूल जाइये कि मैं गान्धी हूं। मुक्त पर देाप लगाये जाते हैं कि मैं वड़ा महात्मां हूं, और जो हुक्म' पानेका व्यवहार कराना मुक्ते पसन्द है। मैं वल-पूर्वक कहता हूं कि मैं न ते। आपके सामने 'महातमा' की तरह खड़ा हूं और न आपके पास 'जो हुक्म' पना चलानेकी आशासे आया हूं। मैं ता, मेरे अनेक वर्षीके व्यवहारमें असहयोगका मुझे जो अनुभव हुआ है, उसका दिग्दर्शन कराने मात्रको आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मैं इस बातको स्वीकार नहीं करता कि देशमें असहयोग एक नई वस्तु है। बहुत प्राचीन काळसे इसका प्रयोग किया गया है, और इस समय भी सैकड़ों सभाओंमें जिनमें हजारोंकी संख्यामें लेग उपस्थित थे, असहयोगका प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका है। यही नहीं, हमारे मुसलमान भाइयोंने ती १ अगस्तसे इसे व्यवहारमें ळाने थे।ग्य स्वरूप भी दे**ंदिया है। प्रस्तावके कार्यक्रमकी**; कई बातें थे। इं या बहुत जे। शके साथ कार्यरूपमें परिणत भी होती जा रही हैं। मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है कि आपः इस महत्त्वके प्रश्न पर व्यक्तियोंको ध्यानसे हटा कर धैर्य और शान्ति-पूर्वेक अपना निर्णय कीतिये । 🧀 💎 💎 💛 केवल प्रस्ताव पास कर देनेसे ही आपका पीला नहीं छूट सकता। प्रत्येक व्यक्तिका, प्रस्तावकी जिस जिस बातसे सम्बन्ध हो, उसका उसे पालन करना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि आप मेरी बातोंको धीरज धर कर सुनिये। न तो ताली बजाइये, न हुर्रे हुर्रे कीजिये। मेरे लिये यदि आप ऐसा करेंगे ता में इन पर विशेष ध्यान नहीं देता। परन्तु तालियोंसे विचार प्रवाह रुकता है; और इनसे तथा हुर्रे से वोलने तथा सुननेवालेके बीच बँधा हुआ कम टूट जाता है। अतएव आपका मत चाहे जो कुछ हो, किन्तु किसी वक्ताको हुर्रे करके बैठा न दीजिये। असहयोगकी कल्पना अभ्यास और आत्म-संयमकी साधना पर निर्धारित है और धैर्य और शांतिका धारण करना असहयोगका लक्षण है।

जब तक हमारी प्रवृत्ति पूर्व पश्चिम जैसे विरुद्ध विचारों तकको आपसमें निभा छेने येग्य नहीं वनाई जायगी तयतक असहयोग असम्भव है। क्रोधके वायुमएडलमें असहयोगका नियम नहीं हो सकता; कड़वे अनुभवोंसे क्रोधको द्वा देना यही एक महत्वकी वात में ३० वर्ष में सीखा हूं। द्वा कर रखी गई उप्णतामेंसे जिस प्रकार शक्ति पैदा होती है उसी प्रकार संयममें रखे हुए क्रोधमेंसे भी ऐसा वल उत्पन्न किया जा सकता है जो सारे संसारको हिला डाले। में कांग्रेसमें आनेवालोंसे एक ही सेनाके सैनिक-मित्रकी भांति पूछता हूं कि हमें अपनेमें परस्पर सहिष्णुता उत्पन्न करना और एक

दूसरेके मत चाहे जितने विरोधी हैं।, तो भी उन्हें निमां है जाना सीखनेसे वढ़ कर क्या कोई अन्य शिक्षा हो सकतो है? ं मुंभसे कहा जाता है कि मैं अपना प्रस्ताव रख कर भारी विरोध पैदा कर रहा हूं; अपने प्रस्तावसे मैं देशके राज-नीतिक जीवनमें फूट पैदा कर रहा हूं। कांग्रेस किसी एक विशेष दलकी संख्या नहीं है, प्रित्येक मतवादीके लिये कांग्रेसका मैंच खुला होना चाहिये। अपने पक्षको संख्या कम है, इसिंठिये किसीको कांग्रेस छोड़ कर जानेकी आवश्यकता नहीं है। समयके अनुसार देशको अपना मत उपयोगी सिद्ध कर बहुमतका अपनी ओर कर छेनेकी आशा रखनी चाहिये। आप मेरी अपनी नीतिको पसन्द न करे गे तो मैं कांग्रेस छोड़ कर चेला नहीं जाऊँगा, आज मेरे पक्षमें अल्पमत होगा तो जवतंक बहुमत मेरी ओर नहीं हो जाता तबतक में बराबर कांग्रे समें अपने मतका प्रचार करता रहूंगा

इसमें तो किसीका भी मतभेद नहीं है कि खिलाफतके साथ अन्याय हुआ है। चाहे जितना आतम-बलिदान करना पड़े, मुसलमान उसे करके यदि आज अपनी लाज नहीं रखेंगे तो इज्जतके साथ न रह सकेंगे और अपने हजरत पैगम्बरके धर्मका पालन न कर सकेंगे।

पञ्जाव पर जुल्म हुआ है, और जिस क्षण एक भी पञ्जा-बीको पेटके वल रेंग कर चलना दड़ा, उस क्षण यह स्वीकार . करना पड़ेगा कि सारा भारतवर्ष रेंग कर चला। यदि हमें भारतके मानको कळिङ्कत होनेसे बचाना है तो इस अत्या-चारको मिटा देने पर ही हमारा छुटकारा होगा। खिळाफत और पञ्जाबके अत्याचारोंका न्याय पानेके ळिये हम महीनोंसे प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु अभीतक ब्रिटिश सरकारको फुका न सके। क्या जनता अपने क्रोधका थोथा प्रदर्शन कराके ही चुप रह जाना पसन्द करेगी? सभापति ( ळाळा ळाजपतराय ) ने अपने भाषणमें पञ्जाबके अंत्याचारोंका जो दिग्दर्शन कराया है क्या उससे अधिक विवेचन आपने कभी छुना है।

े ऐसी दशामें कांग्रेस अपने अस्तित्वकी न्यायता कैसे फिद्ध फर सकेगी यदि वह न्याय करनेसे मुँह मोड़नेवाले अधि-कोरियोंको न्याय करनेके लिये वाध्य नहीं कर सकती ? जो हाथ हमारे भाइयों के खूनसे रङ्गे हुए हैं उनसे सहजहीं में कुछ न मिल सकेगा। केवल इसी कारणसे में यह अपनी असह-कारिताकी योजना आपके सन्पुख रख कर आपसे आग्रह **फरता हू**ं कि इसके अतिरिक्त आप और योजना स्वीकार न की जिये। मैं आपसे यह इसलिये नहीं कह रहा हूं कि मुक्ते अपनी योजना पर आग्रह है। मेरा तात्पर्य यही है कि खूब विचार कर लेनेके वाद मेरी योजनाकी अपेक्षा यदि आपको दूसरी योजना उच्च कोटिकी न दिखाई दे ते। आप इसे स्वीकार फीजिये। मैं यह दावेके साथ कहता हूं कि इस योजनाको जनतासे पूरा समर्थन मिला है : और यह मैं फिर दावेके साथ फहता हूं कि यदि आप इस योजनाके अनुसार कार्य करें तो

आपको स्वराज्य एक ही वर्ष में प्राप्त है। सकता है। इस वृहत् सभाका प्रस्ताव पास करके बैठ रहना ही काफी नहीं है; प्रत्युत दिन प्रतिदिन अधिकाधिक जोशके साथ इसको व्यवहारमें लाया जाय, तभी सफलता सम्भव है। देशकी वर्तमान परि-स्थिति पर पूरा ध्यान रख कर ही इस प्रस्तावका कार्यक्रम निश्चित किया गया है। असहयोगके सिवा एक और उपाय जनताके सामने न्याय-प्राप्तिका था; और वह था तलवार जींचनेका। परन्तु हिंदुस्तानके पास इस समय तलवार नहीं है; मैं जानता हूं कि यदि उसके पास तलवार होती ते। उसने असहयोगको सलाहको सुना भी न होता।

परन्तु मैं आपको यह वतला देना चाहता हूं कि यहि आप अन्याय-परायण हाथोंसे, मार-काट द्वारा, न्याय करा लेना चाहते हों तेाभी आत्म-बलिदान, संयम तथा व्यवस्थाकी वड़ी आवश्यकता है। मैं देशको व्यवस्था और आत्म-बलिदानमें पारङ्गत हुआ देखनेके लिये उत्सुक हूं। बुद्धि-बलमें हम किसीसे पीछे नहीं हैं, परन्तु मैं देखता हूं कि हममें व्यवस्था और आत्म-त्याग नहीं। मैं देशके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक केवल यह परीक्षा करनेके लिये सफर कर रहा था कि देशमें राष्ट्रीयताके भाव पैदा हुए हैं या नहीं, राष्ट्रीय वेदी पर अपना धन अपने स्त्री-पुत्र एवं अपना सर्वस्व बलिदान करनेके लिये देश तैयार है या नहीं। और यदि जनता आज निःशङ्क होकर अपना सर्वस्व होम देनेके लिये तैयार हो ता मैं इसी

क्षण आपके हाथमें स्वराज्य सौंपवा देनेको तौयार हुं। जनता इतना त्याग करनेके छिये तैयार है? उत्सुक है 🕻 समर्थ है 🤊 हमारे पद्वीधर एवं मानके भूखे लेगा अपने खिताब और ओहंदे छोड़नेके लिये, अपने अपने बच्चोंको सरकारी या सर-कारसे सहायता पानेवाले स्कूलोंसे उठानेके लिये तौयार हैं? मेरा तो कहना है कि जो स्क्रूल और कालेज केवल सरकारके लिये क्कर्क ढालनेके कारखाने मात्र हैं उनमेंसे यदि लड़के न उठाये गये ते। समभाना चाहिये कि स्वराज्य हमसे अभी कोसों दूर है। यह बात कभी नहीं निभ सकती कि विदेशियों द्वारा शासित कोई भी देश, एक हाथसे उसकी कृपाओंको स्वीकार करता जाय और दूसरे हाथसे, शासक जांति उसके सिर जो वाम और जिम्मेदारी डाले, उसे ठुकराता जाय। विजेताओंकी ओरसे की गई कोई भी कृपा विजित जातिके लामके लिये नहीं, प्रत्युत शासक-वर्गके लामके लिये होती है। जिस समय पराधीन जातिको यह बात सूफ जावे उसी समय उसे चाहिये कि वह विजयी राष्ट्रको स्वेच्छानुसार सहायता देना वन्द कर दें। इसी मुख्य सिद्धान्त पर हमारे राष्ट्रीय स्वातन्त्र्यके संग्रामकी सफलता निर्भर है, फिर वह स्वातन्त्र्य साम्रोज्यकी छत्र-छायामें हो या उससे वाहर । मेरी इच्छा है कि आप इस वातको अच्छी तरह समभ लें, और यदि आपकी दृष्टिमें उचित न दिखाई दे ते। **मेरे** प्रस्तावको स्वीकोर न करना हो आपका कत्त<sup>ेव्य</sup> है, 🍱 हिन्दू और मुसलमानोंके वास्तविक ऐक्यको ब्रिटिश स

स्वीकार करता हू' कि यदि विदेशी मालका वहिष्कार आपसे हो सके तो यह एक अमोघ अस्त्र है।

अन्तमें में आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे इस प्रस्ताव पर मेरे व्यक्तित्वका खयाल छोड़ कर खूब विचार कर लेनेके पश्चात् निर्णय दीजिये। मैंने देशकी जो कुछ सेवा की है उसका हृद्यमें तिनक भी खयाल न लाइये; उसका यहाँ पर कुछ मूल्य नहीं है। मेरा लेशमात्र भी दावा नहीं है कि मैंने आपके सामने जो कार्य कम रखा है उसमें गलती है ही नहीं, मैं केवल इतना ही दावा कर सकता हूं कि इस कार्य-क्रमके तैयार करनेमें मैंने अत्यन्त परिश्रम किया है, खूब विचार किया है और कार्य-क्रमको व्यवहार योग्य बनानेकी ओर सदैव लक्ष्य रखा है।

उक्त भाषण अंग्रेजीमें हुआ था। महात्माजी जब बोलनेके लिये खड़े हुए थे तब लोगोंने 'हिन्दी, हिन्दी' की पुकार कर उनसे हिन्दीमें भाषण करनेकी प्रार्थना की थी, जिस पर आपने बचन दिया था कि पहले अंगरेजीमें बोलनेके बाद उसका सार हिन्दीमें समका दिया जायगा। तद्युसार हिन्दीमें भाषण करते हुए उसमें महत्त्व पूर्ण बात यह कही कि हम कुर्वानी करके सारे संसारको यह बतलाना चाहते हैं कि यदि खिलाफत और पञ्जावके जुलम मिटाये नहीं जाते हैं तो हिन्दुस्तान अब इस सल्तनतके नीचे रह नहीं सकता।

00

# कांग्रेसमें आक्षेपोंका उत्तर

कांग्रेसके विशेष अधिवेशनमें असहयोगके प्रस्तावपर जो आक्षेप हुए थे उनका महात्मागान्धीने निम्नलिखित उत्तर दिया था-े में जानता हूं कि आप लोगोंके प्रति मेरा कुछ कर्त्तव्य **हैं** धौर मेरे प्रस्तावके विरुद्ध जो बहुत सी शंकायें उठाई गई हैं, उनमेंसे कुछका मुफे उत्तर भी देना है। आप आदर और ध्यानसे एकको छोड़ कर सभी व्याख्यान सुन चुके है। मुभो अत्यन्त दुःख है कि आप लोगोंने जमनादास द्वारकादासकी वक्तृता सुननेसे इन्कार किया है। आप लोगोंने पंडित मालवीय, मि॰ जिना और श्रीमती वेसेएटके भाषण सुने हैं। आपने श्रोमती वेसेण्ट और दूसरे वक्ताओं के तर्कों को ध्यानसे सुना है। उन सर्वोंने देशकी अत्यन्त सेवा की है। कितने ही वर्षीं तक ये सव कांग्रेसके नेता रह चुके हैं और आप लोगोंकी शक्तिभर सेवा की है। मुक्ते विश्वास है कि आप लोग इनके तर्कोंको उचित मान देंगे, परन्तु इसके साथ ही साथ में आप लोगोंको यह बतलाना चाहता हूँ कि यद्यपि में अपने निर्णयकी त्रुटियोंको सुधारनेके लिये तैयार हूँ, तोभी इन च्यास्थानोंने मेरे हद्यमें इस प्रस्तावके विरुद्ध जरासा भी अविश्वास उत्पन्न नहीं किया है।

#### अन्यवहारिक

मि० जिना और मि० दासने यह बतलाया है कि मेरा प्रस्ताव अव्यवहारिक है। वया वास्तवमें वह व्यवहारमें लाने योग्य नहीं है ? मैं आप लोगोंके प्रति यह कहनेका साहस करता हूँ कि इस समय इस कार्य-क्रमको प्रत्येक आदमी न्यवहारमें ला सकता है। उसमें "धीरे धीरे" शब्द जोड़ दिया गया है और मि॰ दासने खयं उसपर जोर देकर कहा है कि प्रसावकी दो बातों—अर्थात् अदालत और स्कूलोंके बायकाट—की अन्यवहारिकताको हटानेके लिये ही ऐसा किया गया है। मेरी सम्मति इससे भिन्न है, क्योंकि हम लोग कमजोर हैं और तैयार महीं हैं इसी लिये यह शब्द जोड़ा गया है। मैं मानता हूं कि इस विशेषणको जोड़ देनेके कारण दोनों वात बिळकुळ स्थगित की जा सकती हैं, परन्तु ऐसा न होना हम लोगोंके कोधकी मात्रा पर तिभेर है, जिसने राष्ट्रके अङ्गमें ज्वाला उत्पन्न कर दी है, इससे भी अधिक वह सच्चे कार्यकर्ताओं के इस कार्य पर निर्मर है जो कि वे देशके सामने, रखेंगे। अप लोग इस बात पर विश्वास रखें कि जबतक सेण्डूल खिलाफत कमेटी द्वारा संचालित असहयोग कमेटीका अस्तित्व है, तंवतक ऐसी ही और इसी प्रकारको कई युक्तियाँ लगातार आप लोगोंके सममुख स्वीकृतिके लिये रखी जायंगी और राष्ट्रके हितके नाम पर और आपके देश-प्रेमके नाम पर अनेक तर्कें और युक्तियाँ आप लोगोंके सामने पेश की जायंगी जिससे आए कार्य्यके लिये तत्पर

हों जाय। गत डेढ़ महीनेके अनुभवके आधार पर मैं विश्वास-पूर्वक कह सकता है कि देश हम लोगोंकी अपील पर अवश्य उठेगा। यह कार्यक्रम अञ्यवहारिक नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कि इसकी बातोंको व्यवहारमें लाना चाहता है आज ही व्यवहारमें ला सकता है। किसीके लिये इस कार्यक्रमका अनुसरण करना प्रकृत्या असम्भव नहीं। यदि कोई विदेशी मोलका वहिष्कार करना चाहता है तो क्या यह असम्भव है ?

विदेशी चीजोंका वहिष्कार

मेरी रायमें विदेशी मालका विहिष्कार व्यवहारके लिये असम्भव है, किन्तु दूसरी बातें नहीं हैं। मैंने आप लोगोंको वे कारण वतला दिये हैं जिनकी वजहसे यह विहष्कारकी ज्वात इस प्रोगामके अन्दर आ गई है। यद्यपि सिद्धान्तके रूपमें यह ठीक है, तोभी मैं देशके सामने केवल वही वातें रखना चाहता था, जिसे प्रत्येक आदमी जो कि इस्छुक और तैयार है, कार्यक्रएमें परिणत कर सकता है।

में आप लोगोंसे एक भी बात छिपाता नहीं बाहता। में आप लोगोंसे कहता हूँ कि यदि आप मेरे असहयोग प्रस्तावको स्यवहारमें लाना चाहते हैं तो आप लोगोंसे उम्मीद की जाती है और यह बात बार बार आप लोगोंसे जारके साथ कही जायगी कि यदि आप लोगोंके लिये किसी भी प्रकारसे, बकालत छोड़ देना और बचोंको स्कूलसे निकाल लेना सम्भव मालूम हो तो आप लोग कल ही ऐसा करनेसे पीछे न हटेंगे,

कर दी जायँगी ि मेरी रायमें कांग्रेसके मानकी रक्षके लिये यही नोटिस काफी है। इससे राष्ट्रकी धाककी भी हाकि न पहुंचेगी।

### कोसिलॉका बायकाट इस को अस्ति के कोसिलॉका बायकाट

में वहिष्कारके विषय पर अब कुछ कहूंगा। में यह स्वीकार करू गा कि आजतक कोसिलोंके जानेके पक्षमें मैंने एक भी युक्ति नहीं सुनी। जी दलीलें अभीतक पेश की गई है उनका सार यही है कि गत ३५ वर्षों में हम लेगोंने कौंसिलोंके द्वारा कुछ कार्य किया है और नई कौंसिलें हम लेगोंके आन्दोलनका फल हैं, अतप्व हम लेग बेटरीपर प्रभाव रखनेके कारण उनमें जाकर शासनमें या राज-प्रवन्धमें रुकावटे' डाल सकेंगे। मैं पहलेकी दानों बातें स्वीकार करता हूं. किन्तु कोंसिलोंमें जाकर सरकारके असम्भव कर देने पर मुभी विश्वास नहीं है। इङ्गलैएडके इतिहासके एक विद्यार्थीकी हैसियतसे मेरा यह अनुमान है और इसे वहां भी सब लेग स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक संस्था रुकावटें डालनेसे और भी उन्नति करती है। जब आप छोग कौंसिलोंमें चले जायेंगे तब सरकार राष्ट्रीय दळवाळोंको को सिछके बाहर वाहर देख कर खुश न होगी। मेरी बात पर विश्वास कीजिये, सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय दलवाले कौंसिलोंमें जाय। आप लोग मेरी वात केवल उतनी ही दूर तक मानिये जहांतक

वह सच है। बाहे मेरा कहना विलक्कल ठीक न हो, लेकिन वह आपके सामने हैं। मेरी रायमें सार्वजनिक व्यक्ति देशकी जो सेवा करना बाहते हैं वह कोंसिलोंसे बाहर रह कर हो कर सकते हैं और बाहरकी सेवाये कोंसिलोंमें की हुई सेवासे कहीं बढ़ कर होंगी। स्वर्गीय और हमारे एकमात्र मित्र लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलकके अनन्त शक्तिका कारण क्या है? आप लोग सोचते होंगे कि यदि वे कोंसिलमें गये होते तो जनता पर बही अद्वितीय प्रभाव स्थापित किये रहते जैसा कि वे अन्ततक किये रहे।

भगवान तिलक और असहयोग

भगवान तिलककी राय वक्ताओंने आपको वतला दी है।

मुक्ते शोक है कि इस प्रोग्रामके विषयमें उनकी सम्मतिसे हम
लोग वश्चित हैं। लेकिन चूँ कि आप लोगोंके सामने इसका
जिक्त हो चुका है अतएव मेरा यह दु:खपूर्ण कर्तव्य हो गया है

कि मैं भी उनकी सम्मति आपको वतलाऊ। उनके स्वर्गवासके एक पक्ष पूर्व उनके ही इच्छानुसार में भाई शोकत
अलीके साथ उनके पास गया था। उन्होंने कहा था—"मेरी
रायमें कोंसिलोंमें जाकर आवश्यकतानुसार हकावट डालना
और आवश्यकतानुसार सहयोग करना ही उचित होगा।"
परन्तु जव मि० शोकत अलीने उनसे कहा कि आपने दिलीमें
मुसलमानोंको जो वचन दिया है उसका पालन कैसे होगा,

तब उन्होंने कटपट यह जोड़ दिया कि यदि मुसलमानोंने कोंसिलोंका बायकाट किया तो में आपको अपना वचन देता हूं कि मेरी पार्टी मुसलमानोंका साथ देगी। मैं इस शहादतकी कीमतको बढ़ानेकी जरूरत नहीं समकता क्योंकि मैं जानता हूं उनका नाम मोहित करनेवाला है और हम लोगोंके लिये, जो कि यह जानते हैं कि उन्होंने खराज्यके लिये कितना परिश्रम किया उनकी हर एक बात माननीय होगी।

िइन कोंसिलोंके क्या अर्थ हैं। मैं आप लोगोंके और नेताओंके सामने पञ्जाब तथा खिलोफतके अन्यायोंको इन कौंसिलोंकी परीक्षाके लिये रखनो चाहता हूं। क्या आप लोंगोंको विश्वास है कि कौंसिलोंमें जाकर आप सरकारको खिलाफतका अन्याय दूर करने और पञ्जीवकी घटनाओं पर पश्चात्ताप करने पर वाध्य कर सकते हैं। हमारे माननीय भ्राता और नेता परिडत माल-वीयजीने कहा है कि कांग्रेस सब कमेटो जो कुछ चाहती है वह शीव ही मंजूर हो जायगा, क्योंकि बहुतसे अफसर चले गये हैं, जो वच गर हैं वे भी शीव ही चले जायगे। अप्रेल तक वाइस-राय भी चले जायँगे । मैं आदर-पूर्वक कहना चाहता हूं कि जब मैंने उस रिपोर्टको लिखना शुक्षः किया था तव मेरी ऐसो इच्छा नहीं थी | ़ उस समय जब कि बहस हो रही थी मैंने जोरके साध यह कही था कि इन अफसरोंको इनके अत्याचार और अयोग्यताकेः लिये वर्षास्त करना चाहिये, न कि इसलिये कि उनका समय पूरा हो गया है। और यदि अफसर और वाइस्-

राय अवधिके पूरे है। जोने अथवा और किसी कारणसे जा रहे हैं और अन्यायोंके कारण नहीं, तो उनके जाने न जानेसे मेरा कोई मतलव नहीं। मैं उनके हृदयको पश्चात्ताप करते हुए शुद्ध और पनित्र देखना चाहता हूं। परन्तु मैं न तो ऐसा हृदय ही पाता हूं और न वह सहद्यता जो मेरी समभ्तमें अमृतसर-कांत्र -सके समय पर जाहिर होती थी। इसी कारण उस समय मैंने सहयोगका समर्थन किया था । किन्तु अब तक मैं देखता हूं कि पञ्जाबके और खिलाफतके सम्बन्धमें त्याय नहीं किया गया है, तो मुझे यह विदित हो गया कि व्रिटिश मन्त्रिमएडल और भारत सरकारने भारतकी जनताका भला नहीं चाहा है। पश्चात्तापके बद्छे भारतवासियोंको, चैछेञ्ज दिया गया है कि यदि तुम अँग्रे जोंके शासनमें रहना चाहते हो, ते। उसके वदलेमें तुम्हें अत्याचार सहने पड़ेंगे। मैं इन अत्याचार करनेवालोंसे यह कहूंगा कि यह कोर्ट और यह शिक्षा तुम्हींका मुवारक रहे।

### स्कूटाँका वहिष्कार

मैं स्कूलोंके खुलने तक चुपचाप वैठनेके विरुद्ध हूं। आव-श्यकता आविष्कारोंका कारण है। जब पढ़नेके लिये लड़के होंगे और स्कूलोंकी आवश्यकता पड़ेगी तब मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे माननीय मित्र पण्डित मालवीयजी स्वयं स्थान स्थान पर जायंगे और राष्ट्रोय स्कूलोंके खोलनेके लिये चन्दा पकत्रित करेंगे। मैं भारतीयोंके मस्तिष्कको अशिक्षित रखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक भारतवासी उचित रूपसे शिक्षित किया जाय। उसकी शिक्षा ऐसी हो जिससे वह अपने राष्ट्रके गौरव और आत्माभिमानको समक सके। उसे ऐसी शिक्षा न मिले जो उसे गुलाम बनाती हो।

### लोक-मत

भौर बहुतसी बातें कहने योग्य हैं। किन्तु मैं केवल दो बातों पर ही जोर दूँ गा। जनता हम लोगोंकी बारीक बातोंको नहीं समभ सकती। कुछ छोग कौंसिछोंमें जाकर असहयोग करना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि सुधारी हुई कोंसिलोंमें असहयोग होगा । किन्तु यदि देशके प्रतिभाशाली व्यक्ति कोंसिलोंमें प्रवेश करनेसे इन्कार कर दें तो में वचन देता हूं कि सरकारकी आँखें खुळ जाटाँगी। शर्त यह है कि जो लोग कों सिलोंमें न जायँ वे घरमें अकर्मण्य होकर न रहें। वे देशके एक कोनेसे लेकर दूसरे केाने तक चक्कर लगावें और राष्ट्रके प्रत्येक कष्टको सरकोरके नहीं, बिलक जनताके सामने पेश करें। यदि मेरा प्रोत्राम व्यवहारमें लाया गया ते। कांग्रेस प्रतिवर्ष इन कष्टोंको जनताके सामने जाहिर किया करेगी। परिणाम यह होगा कि हम पर किये गये अन्यायोंकी ज्यों ज्यों संख्या बढ़ती जायगी त्यों त्यों राष्ट्रके हृद्यमें ज्वाला उत्पन्न होती जायगी। राष्ट्र उच्च वनेगा और अपनी तमाम क्रोधायि और शक्तिको पकत्रित करैंके अत्यन्त प्रबल हो जायगा।

### मुसलमानोंका निर्णय

क्रपा कर एक दूसरी महत्त्व-पूर्ण और निश्चित बात पर ध्यान दीजिए। मुस्लिम लीगने यह प्रस्ताव पास किया है कि मुसल-मान कोंसिलोंके लिये न खड़े होंगे। क्या आप चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय शरीरका चतुर्था श अङ्ग एक ओर जाय और तीन चौथाई दूसरी ओर ? यदि वे एक ही ओर चलते ता मैं उनका अर्थ समेक सकता। किन्तु जब ये एक दूसरेके खिलाफ जा रहे हैं तो हम यह अवश्य कहेंगे कि यह सब ठीक नहीं है। -यदि मुसलमान कोंसिलोंका वहिष्कार कर दें तो क्या हिन्दू लेग कोंसिलोंमें जा और रुकावट डाल कर कुछ लाभ उठा सकेंगे। मुसलमान अपने इस्लामके धार्मिक भावोंके कारण कीं सिलोंमें जाना और मातहतमें रहनेकी शपथ लेना पाप समभते हैं। व्यवहारिक राजनीतिके वे प्रेमी जो यहाँ प्रति वर्ष एकत्रित होते हैं इस निश्चित वातको न भूले'ा यदि वे समभते हैं कि मुसलमानोंको अपनी रायके अनुकूल वना लेंगे और मुसलमानोंका यह निश्चय केवल इच्छा मात्र है तो मेरा प्रस्ताव व्यर्थ सिद्ध हो सकता है। परन्तु यदि आपका विश्वास है कि मुसलमान जोशसे भरे हैं। और वे अपने साथ किये गये अन्यायको अनुभव कर रहे हैं और ये भाव समयकी गतिके साथ घट जानेके वद्छे दिन प्रतिदिन घढ़ते जायँगे, तो आपको मानना पहेगा कि मुसलमानोंकी कार्य-न्शक्ति बढ़ती जायगी, चाहे हिन्दू उनकी मदद करें अथवा नहीं।

ये दो बातें हैं और इनमेंसे एकका चुन लेना इस महासभाके लिये आवश्यक है। इसलिये मैं आप लोगोंसे कहना चाहता हूं कि मैंने इस बड़े आन्दोलनको विना विचार किये नहीं खड़ा किया है। अमुक्ते इस बातमें किसी भी तरहका आनन्द नहीं हो सकता कि मैं, जो कि नितान्त विनीत और त्रुटि-पूर्ण हूं, देशके सर्वोत्तम नेताओंके विरुद्ध खड़ा होकर गलतियाँ किया कर्क । किन्तु में इस बातको अपना कर्तव्य समकता हूं। मैं प्रगट रूपसे देख रहा हूं कि यदि हम हिन्दू और मुसलमानोंकी मित्रताके वन्धनोंको दृढ़ वनाना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि यह मित्रता सदा कायम रहे तो हमारे छिये आवश्यक हैं कि जब तक<sub>ः</sub>मुसलमान सत्य मार्ग**्परः चलेंगे,** जब तक वे उचित साधनोंका उपयोग करेंगे, जब तक वे सोमाके भीतर अपनी माँग रखेंगे और जब तक वेः शारीरिक शक्तिका प्रयोग करनेसे हाथ खींचे रहें गे तवतक हमें उनका साथ देना बहुत जरूरी है। और बहुतसी बातें कही गई हैं, जिनका उत्तर मैं दे सकता था। किन्तु मैंने आपका बहुत समय छे लिया है। मैंने अपने तर्की को स्पष्ट-रूपसे आप लोगोंके सामने रखा है। मैंने निर्णय-कर्ताके समान, यदि मेरे लिये निर्णय-कर्ता होना संभव है, अपनी बात आप छोगोंके सामने रखी है। मैं पिएडत मालवीयजीका वड़ा कृतज्ञ हूं। मेरे और उनके वीचमें जो संवन्ध है उसे देश नहीं जानता है। में सम्मानक साथ उनका सरण करनेके लिये अपने प्राणतक देनेके लिये तैयार हूं । परन्तुः

जब प्रवित्र कर्तव्य और सिद्धान्तकी बात आ पड़ती है तब मेरी समेक्ष्में में उनका अनुसरण करनेपर विवश नहीं हूं। और में जानता हूं कि वह भी यह आवश्यक न समक्षेंगे कि में, जो कि उनका सम्मान करता हूं, यदि मेंने कोई दूसरा मार्ग निश्चित किया है तो, उनका अनुसरण करूं, क्योंकि में बड़ी गम्भीरताके साथ इस पण्डालमें जितने लोग वैठे हैं, उनमेंसे प्रत्येकसे कहता हूं कि वे सतन्त्र निर्णय करें। मेरे व्यक्तिगत प्रभावमें आकर मेरा अनुसरण न करें। यदि आप लोग इस प्रसावको पास करना चाहते हैं तो अपनी आँखें खोलकर ऐसा की जिये।

्यदि आप लोग देशके लिये और मुसलमानोंकी मित्रताके लिये जरासा भी त्याग करनेके लिये तैयार हैं तो आप इस प्रस्तावन को अवश्य स्वोकार करेंगे। अयदि आप लोग इन वातोंको पूरी नहीं कर सकते तो अवश्य मेव इस प्रस्तावको रह कर दीजिये।

कळकत्ता विशेष कांग्रेसमें स्वीकृत असहयोगका प्रस्ताव।

खिलाफ़तके प्रश्नका न्याययुक्त निपटारा करनेमें भारत सर-कार तथा ब्रिटिश सरकार दोनोंने अपने अपने कर्तव्यका पालन नहीं किया। प्रधान मन्त्रीने भारतीय मुसलमानोंके साथ जो वादा किया था उसे जानवूककर तोड़ा। इसलिये मुसलमा-नोंके इस धार्मिक सङ्कटको मिटानेके लिये प्रत्येक नको उचित है कि वह उनकी सहायता करे।

्रं इसके साथ ही साथ १६१६ के अंब्रेल मासमें तथा उसके वाद पञ्जाबमें अधिकारियोंकी ओरसे जो अत्याचार किये गये उनके प्रतीकारका कोई उपाय**्नहीं किया गया और न**ंउन*ः* अपराधी अधिकारियोंके दण्डकी ही कोई व्यवस्था की गई ·बहिक अन विदेषि व्यक्तियोंकी वृशंस हत्या ेतथा क्रू रतापूर्णे दमनके लिये सर माइकल ओडायरकी प्रशंसा की गई जो उन अत्याचारोंके लिये पूर्णकपसे दोषी हैं और प्रजाकी यातनाके लिये जिम्मेदार हैं। इस सम्बन्धमें लाई समामें जो विवादः हुए उनसे यही प्रगट हुआ कि छाई सभाके सदस्य भारतके साथ जरा भी सहानुभूति नहीं रखते और पञ्जाबमें जो अंत्यान चार तथा दमन किये गये उनके वे पूरी तरहसे पक्षपाती हैं। बड़े लाटने हालमें जो सूचनायें निकाली हैं उनसे भी यही प्रगट होता है कि खिलाफत तथा पञ्जाबके मामलेमें भारत सरकारको जरा भी खेद या परिताप नहीं हैं। महिल्ला कि लेग का कि हैं।

इस कांग्रेसका यह दूढ़ मत है कि जबतक उपरोक्त दोनों अन्यायों तथा अत्याचारोंका प्रतीकार न हो जाय भारतमें सची शान्ति और सन्तोष नहीं स्थापित हो सकता और इस तरहकी घटनाओंकी पुनरावृत्ति रोकनेके लिये यह आवश्यक है कि पूर्ण स्वराज्यकी स्थापना हो। कांग्रेसका यह भी निश्चय है कि इन दोनों अत्याचारोंके निवारण तथा स्वराज्यकी स्थापनाके लिये पकमात्र शस्त्र अहिंसात्मक असहयोग रह

🚌 इसलिये यह कांग्रेस आदेश करती है कि :-- 🎉 🚉 🖽 🗸

- (१) उपाधियां तथा इज्ञतके इस तरहके अन्य चिह्न छौटा दिये जायं और अवैतनिक पदोंसे स्तीफा दे दिया जाय तथा खानीय संखाओंसे भी सम्बन्ध तोड़ दिया जाय।
- 🚎 (२) सरकारी जलसा यो दरवारमें शरीक न हुआ जाय।
- (३) सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा कालेजोंमेंसे छात्रोंको धीरे धीरे हटा लिया जाय और इन स्कूल और कालेजोंके स्थानपर भिन्न पिन्न प्रान्तमें राष्ट्रीय विद्यालय खोले जायं।
- (४) घीरे घोरे वकील तथा मुविक्कल सरकारी अदा-लतोंको छोड़ दें तथा वकोलोंकी सहायतासे पंचायती अदा-लतें स्थापित की जायं तथा मुकदमोंका निपटारा उन्होंके द्वारा हो।
- (५) मेसोपोटामियामें सैनिक, क्कर्क तथा मजूर बनकर जानेसे प्रत्येक भारतीय इनकार कर दे।
- (६) उम्मेदवार लोग इन नयी कोंसिलोंसे अपनी उम्मेदवारी। हटा लें तथा यदि कांग्रेसकी आज्ञाकी अवज्ञा करके कोई. उम्मेदवार खड़ा हो तो मतदाता उसे वोट न दें।
- িং (ভ) विदेशी मालका वहिष्कार ে 🦠 👙

विना कोई भी राष्ट्र सची उन्नतिने पथपर नहीं चल सकता और इस तरहकी तालीम तथा आत्मत्यागके लिये तैयार हो जानेके लिये सबको अवसर मिलना चाहिये। इसलिये यह कांग्रेस आदेश करती है कि स्वदेशी कपड़ेका पूर्णक्ष्यसे प्रचार हो। पर, चूंकि भारतकी मिले जितना सूत और जितना कपड़ा तैयार कर सकती हैं उतनेसे भारतीयोंकी मांग पूरी नहीं हो सकती और न तो निकट भविष्यमें ही उनके द्वारा इसकी पूर्तिकी सम्भावना है, इसलिये यह कांग्रेस आदेश देती है कि चरले और करधेका पुनः प्रचार किया जाय और जिन लोगोंने इस कामको छोड़ दिया है वे इसे पुनः उठा ले ।

## रहस्यका दोष

A THE RESIDENCE OF THE STATE OF

अंति १ १६२०)

सारतवर्षमें 'रहस्य' की पापपूर्ण प्रचलित प्रथा बहुत बुरी है। जिस भयको हम जानते ही नहीं उसके उपस्थित हो जानेकी सम्भावनासे हम कांप उठते हैं और सबके सामने कुछ कहनेसे डर जाते हैं और एक दूसरेसे फुस फुसाने लगते हैं। इसका सबसे अधिक प्रचार मैंने बङ्गालमें देखा। जिसे देखिये वही एकान्तमें वात करनेके लिये उत्सुक रहता है। मैंने अनेक स्थानोंपर इस बातका अनुभव किया है कि जब कभी दो नवजवान सापसमें वातें करने लगते हैं तो

अरम्म करनेके पहले वे चारों ओर अच्छी तरहसे देखमाल लेते हैं कि उनकी बातोंको कोई तीसरा सुननेवाला तो नहीं है। इससे मुझे अत्यन्त कष्ट हुआ है। जिस किसी अजनवीको ये लोग देखते हैं उसे खुफियेका आदमी समफ लेते हैं। मुफसेभी अनेक लोगोंने कहा. कि अजनवियोंसे वचकर रहियेगा। मेरी वेदना अन्तिम सीमा तक पहुंच गई जिस समय मुफसे यह कहा गया कि छात्रोंकी सभामें जिस अज्ञान खात्रने सभापतिका आसन प्रहण किया था वह भी गुप्तचर मालूम होता है। यहां तक कि दो हिन्दुस्तानी नेता जिनकी भारतीय समाजमें वड़ी प्रतिष्ठा है सरकारके भेदिये समफे जाते हैं।

में कई वर्षींसे राजनैतिक क्षेत्रमें इस तरहके रहस्य भेदकों पोप समकता आया हूं। यदि हमारा यह विश्वास ठीक है कि हम जो कुछ करते हैं या कहते हैं, उसे ईश्वर अवश्य देखता है तो फिर हमें किसीसे कोई वात छिपानेकी आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि ईश्वरके सामने हमारे हृद्यमें अपवित्र विचार आही नहीं सकते, उनका कहना सुनना तो दूर रहा। रहस्थमेद तथा अप्रकाशका उदय गन्दगी या अपवित्र विचारसे होता है। मनुष्यकी प्रकृति है कि वह गन्दगीको छिपाना चाहता है। हम लोग गन्दगीको छूना या देखना नहीं चाहते, हम लोग उसे आँबोंकी ओट कर देना चाहते हैं। यही वात हमारी वातचीतके सम्बन्धमें भी होनी चाहिये। मेरा तो यहां

तक कहना है कि हमें उन वातोंको सोचना तक नहीं चाहिये जिन्हें हम संसारकी आंखोंसे छिपाना चाहते हैं।

· रहस्यकी इस अभिलाषाका परिणाम यह हुआ है कि हम कायर हो गये और हममें बोलनेका साहस नहीं रह गया। इस गोपन करनेकी प्रवृत्ति और रुचिको शीघ्रातिशोघ दूर करनेका एकमात्र उपाय यही है कि हमें हर तरहका विचार प्रगटमें करना चाहिये, किसी भी व्यक्तिके साथ गुप्त वार्ते नहीं करनी चाहिये और गुप्तचरोंसे डरना नहीं चाहिये। उनकी उपस्थितिसे हमें किसी भी प्रकार भयभीत नहीं होना चहिये और सवको अपना समान मित्र समफना चाहिये और अपने मनके भावोंके जाननेका पूर्ण अधिकारी समभ्रता चाहिये। मैं साहसके साथः कह सकता हूं कि इस प्रकार सब बातोंको प्रगटमें सोचने तथा उसकी व्यवस्था करनेसे मुभ्ते बहुत ही अच्छा और सन्तोष जनक परिणाम मिला है। पग पगपर मेरे साथ खुकिये रहें हैं, जहां कहीं मैं गया हूं दे मेरा पीछा करते रहे हैं। पर इससे मैं जरा भी घवराता नहीं था। उन्हें मैं मित्रकी भांति समभता था और उनसे सहायता लेता था। चादको अपनी इस भूलके लिये (मेरा पीछा करनेकी भूलके लिये) उन्होंने मुक्तसे क्षमा मांगी है। जो कुछ मैंने उनके सामने कहा, समाचार पत्रोंमें प्रगट कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ है कि अव मेरे साथ खुफिया पुलिस नहीं. देखनेमें आती और न अब वे मेरा पीछा करते हैं। कदाचित सरकारकों भी मेरे पीछे गुप्तचरोंकोः

इस प्रकार लगाकर अधिक लाम नहीं हुआ है। मुक्ते जहां तक विदित हुआ है ये सरकारी पजेंट मेरा पीछा करके केवल प्रचलित प्रधाको चरितार्थ करते हैं ( अर्थात् राजनैतिक नेताओंके पीछे गुप्तचरोंका लगा रहना आवश्यक है ) नहीं तो किसी भी प्रकारसे ये लोग मुक्ते तंग नहीं करते। मैं अपने जीवनका अनुभव प्रत्येक वंगाली नवयुवक और भारतीयके समक्ष उपियत करना चाहता हूं। जो लोग यह समभते हैं कि मेरा उच पद मुक्ते अपराधियोंकी संख्यामें पड़नेसे बचाता है वे भूल करते हैं, इसका बहुत कुछ श्रेय मेरी स्पष्टवादिताको है। यह साधारण सी बात है। जिस समयसे आप गुप्तचरसे दरना छोड़ दें और उसे गुप्तचर न समभें उसी समयसे वह आपको असुविधा जनक नहीं प्रतीत होगा। इसका परिणाम यह होगा कि खुकिया विभाग कायम रखनेमें सरकारको शर्म मालुम होगो या यदि उसे शर्म न मालूम हुई तो स्वयं गुप्तचर लोग उस कामसे घवरा जायंगे जिसमें उनकी शक्तिका किसी भी तरह प्रयोग नहीं होता।

असहयोंग साफ करनेका यन्त है। वह रोगके लक्षणकी नहीं देखता विक उसके कारणकी देखता है। खुफिया विभाग उस मरजका लक्षण है जिसका कारण रहस्य या भेद है। यदि रहस्य या भेदका दूर कर दें तो फिर गुप्तचर विभागकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती। और विना किसी अध्य प्रयासके यह आपसे आप ही उठ जायगा। कायरताकी

का एक लक्षण प्रेस कानून है। यदि हम लोग अपने भावोंका स्पष्ट व्यक्त कर दें ते। प्रेस कांनून आप ही मर जायगा। आरम्भमें इस साहसके लिये यातनायें भागनो पहेंगी। श्रीयुत राजगीपाला-चारीने मतदाताओंका राय देते हुए यंग इण्डियामें एक लेख लिखा था। कलकत्ताके सर्वेट पत्रने उसका सारांश प्रकाशित किया है। मैंने सुना है कि उस लेखका उद्भुत कर देनेके लिये उसे कड़ी चेतावनी दी गई है। मैंने यह भी सुना है कि कलकत्तामें मैंने जो भाषण किया था उसका बहुतसा अंश केवल इसलिये निकाल दिया गया कि वह कुछ कड़ा था। उसके कारण पत्रोंपर कुछ आपत्ति आ सकती थी। यदि सम्पादकको इस वातका साहस नहीं कि जिस वातको वह उचित समस्ता है उसे विना किसी सोच विचारके, विना किसी डर भयके प्रकाशित करे तो उसे समाचार पत्रोंसे सम्बन्ध त्याग देना चाहिये।

असहयोग समाचारपत्रों तथा छापाखानोंसे समुचित सहायता छेनेके छिये सदा तैयार रहता है पर वह उनपर निर्भर नहीं रहता और न उसे रहना चाहिये। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो कुछ समाचार हम छापते हैं सरकारकी अनुमतिसे छापते हैं। यदि उसके प्रचारका अभिवाञ्छित प्रभाव पड़ा तो सरकार अपनी जड़ मजबूत बनाये रखनेके हेतु उसका प्रचार रोकेगी। इस बातकी आशा कौन कर सकता है कि सरकार अपने ही हाथसे अपने पैरोंमें कुरुहाड़ी मारेगी। उसके हाथमें दोही तरकीने हैं या तो वह अपनेका सुधारेगी या प्रजाका दबावेगी।

साधारणतया भारत सरकार सदृश जालिम सरकारकी नीतिमें सधारके पहले दमनके ही तरीकोंसे काम जाता है। पर सरकार उन भावोंको द्वाने या प्रचारसे रोकनेकी सबसे कम चेष्टा करेगी जिसके द्वारा उसका नाश हो सकता है या उसे पश्चात्ताप करनेके लिये मजवूर किया जा सकता है। इसलिये हमें अपने भावोंके प्रचारके लिये उचित उपायोंको ढूंढ निकालना चाहिये, जब तक प्रेस इतना निर्भय नहीं हो जाता कि परिणामका भय न करके वह भावोंको दूढ़ताके साथ प्रकाशित करता है चाहे वे भाव उनके मतके प्रतिकूल हों पर यदि उनसे खतन्त्रता मिल सकती हो। यदि किसी सम्पादकके दिलमें कोई नये विचार उठते हैं या भारतके उद्धारके लिये उसे कोई नई तरकीय स्भाती है तो वह उसे लिख-डाले, सैकड़ों उसकी नकल कर डालें, हजारीं उसे सुने और लांबोंका सुनावें इस तरह असहयोग विना प्रेसके वारके भयके अपना काम मजेमें चलाता जायगा। अपने हृद्यके भावोंका ग्रह रखना हो पाप है। जिस पत्रमें अपने भावको आदमी नहीं प्रगट कर सकता उस पत्रको चलाना अपनो शक्तिका हास करना है। यदि सम्पाद्क होकर किसीने अपने हदयके भावोंको द्वा रखा तो वह अपने पद और तज्जनित अधिकारकी हत्या करता है।

### कलकत्तेका भाषण

१२ दिसम्बर १६२० को कलकत्ते के कुमारटोली पार्कमें महातमा गान्धीने जो व्याख्यान दिया था, वह इस प्रकार है:—

आरम्भमें महातमा गान्धीने उपस्थित लोगोंसे यह पूछा कि आप लोगोंमें ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हिन्दी नहीं समभ्रते? इस पर लोगोंने अङ्गरेजीमें व्याख्यान देनेका आग्रह किया। तब महात्माजीने कहा कि जो लोग हिन्दी नहीं जानते हैं उनके लिये मुभी अङ्गरेजी बोलने दीजिये। थोड़ा अङ्गरेजीमें उन्हें समभा दूंगा। यह कह कर आपने अङ्गरेजीमें अपना व्याख्यान आरम्भ किया जो इस प्रकार है—

मित्रो, आप लोगोंमेंसे इतने आदमी सीधी सरल हिन्दु-स्तानी नहीं समक सकते, वह हिन्दुस्तानी भाषा नहीं जानते जो इस देशकी राष्ट्रभाषा होनेवाली है। इसी एक बातसे पता लगता है कि हम लोगोंके अधःपातको सोमा हो चुकी है, हम लोग इतने गिर गये हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं और इसोसे यह मालूम होता है कि असहयोगकी कितनो बड़ी आवश्यकता है। कारण सरकारसे असहयोग करनेका अर्थ ही यह है कि हम लोग आपसमें सहयोग करे। पर असहयोग तबतक संमव ही नहीं है जब तक हमारी अपनी राष्ट्रभाषा सिद्ध न हो। आज मैं आप लोगोंको यहां शान्ति-युक्त क्रमिक असह-योगके वारेमें कुछ बतलानेवाला हूं। असहयोगके साथ शान्ति-थुक्त और क्रमिक ये दो विशेषण हैं और इनका होना अत्यन्त आवश्यक है। इन विरोषणोंको मत भूलिये। असहयोगका शान्तियुक्त होना मेरे कार्यक्रमका प्राण है। मैं इसे धर्म समभता हूं। मुसलमानोंने इसे पालिसी या कार्यसाधिका नीतिके तौरपर स्वीकार किया है। हिन्दुओंके लिये भी यह पालिसी ही है। असहयोगका शान्तियुक्त होना चाहे धर्मकी वात हो चाहे पालिसीकी, इसके द्वारा ही आप लोगोंको इस्लाम-के उद्धारका कार्यक्रम साधना होगा। जब तक आप लोग असहयोगके शान्तियुक्त होनेकी वात अच्छी तरह सममाःन लेंगे, जबतक इसको आप लोग न मानेंगे तव तक इस्लामका उद्धार नहीं हो सकता, तव तक भारत खाधीन नहीं हो सकता। विश्वःखळ बलप्रयोगका अर्थ समस्त राष्ट्रका अपमान है। इति-हास जिन्होंने पढ़ा है वे जानते हैं कि वलप्रयोगके प्रत्येक प्रय-लके साथ इस देशका फौजी खर्च वढ़ा है - चेहिसाव चढ़ा है। हम लोग जो इतने पक्षे गुलाम वने हैं इसका कारण हमारा विश्वेखल वलप्रयोग तथा हमारी कुछ भ्रमपूर्ण धारणाएँ हैं। ब्रिटिश हिन्दुस्तानका सारा इतिहास इस वातकी गवाही देता है कि हम लोग सफलताके साथ कभी वल-प्रयोग नहीं कर वल-प्रयोग यदि सफल हो तो वह भी हमारी वर्तमान

दुर्दशासे अच्छा है। हिन्दुस्तानका चलप्रयोगसे कुछ चननेवाला नहीं है। वङ्गालके गवर्नरने उस स्वराज्यकी हॅसी उड़ाई है जिसकी साधना पद्धतिका वर्णन मेंने अपनी पुस्तकमें किया है स्रीर उस पुस्तकके। पढ़नेकी सिफारिश की है। मैं भी आप लोगींसे कहता हूं कि उस पुस्तकको जरूर पढ़िये। मैंने कांग्रेसमें कहा था कि असहयोगका कार्य-क्रम सिद्ध करनेसे एक वर्षमें खराज्य मिल जायगा। उस पुस्तकमें जो वातें लिखी हैं वे यदि ही जायँ तो एक वर्णका भी जहरत नहीं, एक दिनमें स्वराज्य मिल जायगा। आज मैंने भारतके सामने असहयोगका जो कार्य-क्रम रखा है वह उस पुस्तकमें दिये हुए कार्यक्रमका एक जरासा हिस्सा है । यदि मेरे देश भाई स्वराज्य चाहते हैं तो े चे सरकारको अकेला छोड़कर उसे प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग स्कूल, कालेजोंमें जाकर, अदालतोंमें अपने मामले पेशकर तथा विदेशी व्यापारमें अपनी पूंजी लगाकर सरकारके साथ सहयोगं करते हैं। यह सरकार नष्ट हो जायगी जिस घड़ी हम ये वातें छोड़ दे'गे और उसी दिन हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो जायगा। असहयोगका शान्तियुक्त होना हमारे कार्यक्रमका प्राण है। कर न देनेकी वात भी इसमें है, पर मैं जानता हूं कि आज यह बिलकुल असंभव है। हम लोगोंने अपना जीवन पक विदेशी भाषाके सीखनेमें नष्ट कर डाला है, हमने अपने जीवनके ३५ वर्ष मिल्टन आदिसे स्वतन्त्रता सीखनेमें गँवा दिये हैं और ऐसा करके हम लोगोंने अपने आपको जनतासे अलग

कर लिया है। इसलिये जब हम सर्वसाधारणके पास कोई बात लेकर जाते हैं तो वे हमें दुरदुराते हैं। हम लोगोंने जो शिक्षा पाई है उसीने हमारी यह दुर्गति की है। मर्यादा ही सफलताका साधन है। इसलिये हमारा कार्यक्रम कमयुक्त भी है और यह विश्वास रखिए कि मैं सर्व-साधारणके मनका जितना हाल जानता हूं उतना और कोई नहीं जानता। यदि में यह समभता कि लेग टैक्स न देनेकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं तो मैं जरूर कहता कि टैक्स देना बन्द कर दीजिये। यह वात भी याद रिखये कि इस्लामके उद्धारसे ही भारतका उद्धार होनेवाला है। मुक्ते यह देखकर दु:ख होता है कि जिन लेगोंके साथ रहकर मैंने काम किया है वे आज मेरे साथ नहीं हैं। यह देखकर मुभ्रे दुःख होता है कि वाबू सुरेन्द्रनाथ वैनर्जीकी आवाज आज सुनाई नहीं देती है। उनके और मेरे मतोंके बीच आज उत्तर और दक्षिण भ्रुवोंके जितना अन्तर है। पर मतोंके बीच अन्तर होनेसे ही परस्पर शत्रुताका भाव या व्यवहार होना कहीं भी उचित नहीं है। मुझे स्मरण है जब मैं वालक था तब सुरेन्द्रनाथ देशकी वह सेवा कर रहे थे जिसका हमें छतज्ञ होना चाहिये। यह सुनकर मुझे बहुत दुःख हुवा कि किसीने एक वाटरके कान काट लिये और किसीने कोंसिलके एक उम्मेदवार पर मैला फेंका। ये वातें हमारे कामके लिये बहुत ही अपयशकारी हैं। जब तक यह भाव न बद्लेगा तब तक आप अपने धर्मकी रक्षा नहीं कर सकते और न स्वाधी-

नता पा सकते हैं। हम छोग एक पद-दिलत राष्ट्र हैं। हम लेगि यह भी नहीं जानते कि हमें अन्न, वस्त्र कैसे मिलेगा। किसी पर जोरजुल्म या अत्याचार मत करिये । दिल्लीमें शवपर अत्याचार किया गया। यह भाव वहुत ही वुरा है। यह कार्यक्रम हँसी खेल नहीं है। मैंने स्पेशल कांग्रेसमें कहा था कि इस कार्यक्रमसे एक वर्षमें स्वराज्य मिल जायगा। अव तो नौ महीने ही रह गये। यदि हम सच्चे नमकहलाल हैं, यदि हम कुरानशरीफका मानते हैं, यदि हम भगवद्गीताकी कुछ इज्ञत समभते हैं, यदि हमें अपने पूर्वजोंका कुछ अभिमान है, यदि भारतके शिक्षित छोग कहना मान छैंता नौं महीनेमें स्वराज्य मिल जायगा। सरकारकी प्रतिष्ठा नष्ट कर देना ही स्वराज्य पाना है। यह कितनी लज्जाकी बात है कि मुद्दीभर अङ्गरेज जो १० लाखसे अधिक नहीं हैं, ३१ करोड़ मनुष्योंके राष्ट्रपर राज्य करते हैं। उन्होंने हमारे आपसमें— हिन्दू और मुसलमानोंमें फूट डालकर राज्य किया है। हिन्दू और मुसलमानीका एक होना चाहिए। मैं वनियई एकता नहीं चाहता, सची एकता—निःस्वार्थ एकता—चाहता हूं। हिन्दू इस वातपर विश्वास रखें कि इस्लामका उद्धार, मका-मदीनेका उद्धार, सीरिया, फिल्स्तीन और मेसेापाटामियाका उद्घार सुलतान और खलीफेका उद्घार ही काशीका उद्घार है। यही गीवंशका भी उद्धार है। मैंने अलीवन्धुओंसे पवित्र मैत्री की है। मैं गौका किसीसे कम नहीं मानता। मेरे हिन्दू-

त्वकी परीक्षा हो रही है। मुझे विश्वास है कि में इसमें हार न जाऊँगा। इस्लामके उद्धारकी इच्छा करिये, लेने देनेकी बातें नहीं। जा देता है उसे मिलता भी है। नेकीका बदला नेकी ही होती है। हिन्दू भाई अलीवन्धुओंसे आकर क्यों कहें कि गारक्षा करे।। गौके प्राण अलीवन्धु नहीं विल्क ईश्वर बचावेगा। यदि आप लेगि गौका बचाना चाहते हो ते। अपने राजाओंका देखिये कि वे क्या कर रहे हैं ? गोमांस और मदा लाकर अपने मेहमानोंको खुश करते हैं। मैं चाहता हूं कि गौके प्राण पहेले हिन्दुओं के हाथोंसे वचें। यदि आप लेग पञ्जाबके अपमानका प्रायश्चित्त करना चाहते हैं।, यदि उन स्त्रियोंके अपमानका प्रतिशोध करना चाहते हैं।, जलियांवालमें जिनके चेहरे परसे बुरका हटाकर उनका अपमान किया गया, यदि उन बचोंका खयाल आपको है जो धूपके कारण मर गये, यदि आप-को उन १५०० भाइयोंका कुछ खयाल है जो जलियांवाला वागमें मारे गये तो भारतके विद्यार्थियो, उठो, पुरुष वनो और सरकारी स्कूल, कालेजोंको लात मार हो। इसीमें पंजाव और भारत-माताकी सम्मान-रक्षा है। पर तुम्हारा यह कर्तव्य हो कि भारतकी स्त्रियोंकी तथा निर्दोप मनुष्य मात्रकी तुम रक्षा करो। जिस सरकारको अपने किये पर कुछ भी पछतावा नहीं हुआ उसकी उन अदालतोंको छोड़ दो जिन्होंने निरपराध मनुष्योंको फांसी पर लटकाया है। यदि हमारी गुलामी पहले दरजेको न पहुंच गई होती तो एक दिनमें भारतके सब स्कूल, कालेज खाली

हो जाते, अदालतें सुनसान हो जातीं बीर वकील घर येठ रहते। इमारी कापुरुपताने यह अन्याय किया है। शिक्षित भारत-चासियोंको अब यह समभना होगा। सबेसाधारण तो अस-हयोगी हैं ही। स्त्रियोंने तो असहयोगको जिस श्रद्धाके साथ स्वीकार किया है उससे मेरी आशा बढ़ी है। डाकेारसे लेकर में यहां तक देखता आ रहा हूं। सहस्रों स्त्रियां एकता, स्वराज्य और असहयोगके भाण्डे के नीचे आ खड़ी हो गई हैं। उन्होंने अपने आभूषण उतार कर असहयोगपर न्योछावर किये हैं। भारतकी स्त्रियां आत्मशुद्धि, स्वार्धत्यागका उपदेश सुननेके लिये उत्सुक रहती हैं। वे इसके लिये तैयार रहती हैं। उनका अन्तः-करण शुद्ध है। वकीलों और विद्यार्थियों तथा अध्यापकींको अपना अन्त:करण शुद्ध करना चाहिये। सर्व-साधारणका अन्तः-करण शुद्ध है। मुभो यह मत बतलाइये कि उनमें वृद्धि नहीं है। वे भारतका समभते हैं। यदि स्त्रियां और सर्वसाधारण ज़नता—जो तैयार हैं—वहिष्कार कर दें तो हम लेगा बङ्गालकी खाड़ीमें भोंक दिये जायँगे। मैं भारतमें सर्वत्र भ्रमण करके अब बङ्गालमें आया हूं और इस सभाके द्वारा बंगालके शिक्षितोंसे कहता हूं कि अब तैयार है। जाओ, विलम्ब मत करी। कुछ कहा है, खूब सोच-समभक्तर और पूरे विश्वासके साथ कहा है। पंजाबको चर्चा मैंने प्रतिशोध बुद्धिसे नहीं की। मैं अंग-रेजोंका शत्रु नहीं हूं। सहस्रों अँगरेज स्त्री पुरुष मेरे मित्र हैं, उनके साथ मैं रहा हूं। मेरी राजनीति धर्म-रहित नहीं है।

धर्म-रहित राजनीति वाहियातपन है। वङ्गालके विद्यार्थियों की परीक्षाका समय है। जब सब प्रान्त से। रहे थे तब बङ्गाल जाग रहा था। यदि उसने भौतिक बलका प्रयोग न किया होता तो बङ्गाल जीत जाता। उस वीरताका याद करो—बमकी वीरता नहीं, उन गौरव-पूर्ण कार्यों का याद करो और दुर्बलता त्याग दे। राष्ट्रीय शिक्षाका कार्य फिर आरम्भ करो और सब प्रान्तों के आगे बढ़ें। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे।

### नव युग

#### (फरवरी २, १६२१)

कलंकत्ताके मिर्जापुर पार्कमें विद्यार्थियोंकी एक म्हती सभामें भाषण देते हुए महात्माजीने कहा था:—

सभापित महोदय तथा मित्रो, माताकी पुकारका जिस उत्साहके साथ बङ्गालके नवयुवकोंने उत्तर दिया है उसके लिये उन्हें बधाई दिये विना नहीं रह सकता। मैं जानता था कि कलकत्ताके छात्र अपने प्राणिप्रय नेता श्रीयुक्त दासकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे आकर हम लेगोंको मार्ग दिखावें। मैं उन्हें भी बधाई देता हूं कि उन्होंने आपकी अभिलापा पूरी की और मैं आपके। पुन: वधाई देता हूं कि आपने उनके बताये मार्गका अनुसरण किया। पर इस वातको में बीर आप लोग भलीभांति जानते हैं कि आपका और श्रीयुत दासका कार्य अभी आरम्भ मात्र हुआ है। हम लोग नवीन युगके वीचमें हैं और नये जीवनमें जो कुछ कठिनाइयां उपस्थित होती हैं तथा फेलनी पड़तो हैं उन सवका अनुभव हम कर रहे हैं। केवल कालेजोंको खाली कर देनेसे ही मेरा, आपका, दास महोदयका तथा सारे भारतका काम पूरा नहीं है। गया। पहले तो सबसे आवश्यक बात यह है कि जिन कालेजोंको आप छोड़ आये हैं उनमें जानेकी अभिलापा फिर न करें और इसके लिये यह दास महाशयका कर्त्तव्य है कि वे आपके लिये काम तलाश करें कि जिसे इस परीक्षाके समयमें आप पूरा करें।

## केवल मात्र मार्ग

इस समय यह आवश्यक हो गया है कि आप तथा दास महोदय देनों मिलकर ऐसा तरीका निकालें जिससे उस कामको पूरा कर दें जिसे आप लेगोंने आरम्भ किया है। जिन छात्रोंने सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा कालेजोंका परित्याग किया है, उन्होंने अपना कर्तव्य एक तरहसे पूरा कर दिया है। पर उस पूर्तिको सदा उसी अवस्थामें रखनेके हेतु, उस कामको जारी रखनेके हेतु आपकी सेवाओंको स्वराज्य प्राप्तिके लिये उपयोगी बनानेक आप उपाय और मार्ग

्टूंढ निकालना आवश्यक है। इस बातका मुभे अवर्णनीय खेद है कि जिस बङ्गालके नवयुवक छात्रोंने इतना उत्साह दिखलाया है, अपने कर्तव्यके पालनमें इतनी तत्परता दिखलाई है उसी ्र **ब**ङ्गालमें कालेजों तथा स्कूलोंके अध्यापकों, विसिपलों, हेड मासरों तथा ट्रस्टियोंके कानमें जूतक नहीं रंगे। वे अपने उच्च (?) पद्से एक कद्म भी खिसकना अपमानजनक समभते हैं। इस बातका स्मरण दिलाकर में उनके देशप्रेमपर किसी तरहका आक्षेप नहीं कर रहा हूं। में जानता हूं और मुझे -इस बातका पक्का विश्वास हो गया है कि उनकी समक्से 🔻 आप लोगोंने गलत मार्गका अनुसरण किया है। उनका कहना है कि श्रीयुक्त दासने विद्यार्थियोंको विवेकसे काम लेनेकी राय न देकर उन्हें जोशमें लाकर स्कूल तथा कालेजोंको छीड़ानेमें अदूरदर्शिता की है। उनका विश्वास है कि असहयागके लिये देशको निमन्त्रित करनेमें मेंने भारी भूल की । और लड़कों को सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलोंका छोड़नेकी राय देकरः तो भैंने भूलकी पराकाष्ठा कर दी।

जो कुछ अनुभव मुझे हो रहा है या हुआ है, जो कुछ मैंने सुना है या पढ़ा है, और वृद्धजनोंके प्रति मेरे हृद्यमें श्रद्धा और आद्रका जो भाव है इन सबके होते हुए भी में आपके सामने दृढ़तासे कह सकता हूं कि जिस मार्गका मैंने अनुसरण किया है वही प्रशस्त मार्ग है। यदि हम लेग अपने मनके अनुरूप सराज्यकी स्थापना करना चाहते हैं, यदि

हम लेग भारतके लूप्त गौरवका पुनरुत्थान करना चाहते हैं, यदि इम लेगि इस्लाम धर्मकी मर्यादा रख लेना चाहते हैं, जो इस समय कच धारोमें लटक रहा है, तो हमें इस (वर्तमान) सरकारसे साफ कह देना है कि इसे हमारी मददकी आशा नहीं करनी चाहिये और जिस सरकारपरसे हमारा विश्वास उतर गया उससे हमें भी सहायता नहीं लेनी चाहिये। आप छोगोंमेंसे जिनके हृद्यमें अब भी संशय रह गया है वे यही कहें गे कि इस तरहके व्याख्यान ते। हजारों वार सुननेमें आये। बात भी सच है। पर मैक्समूलरने किसी संस्कृतके श्लोकके आधारपर लिखा है कि जवतक सम्पूर्ण जनता स्वीकार न कर ले सची वातको सदा दोहराते रहना चाहिये। वहीं मैं भी कर रहा हूं। मैं सडची वातको समस्त नेताओंके समक्ष दे।हराता रहूंगा जवतक कि वे उसे खीकार नहीं कर लेते। जो कुछ में सदासे कहता चला आया हूं वही यहां भी कहता हूं कि जयतक भारतवर्ष असहयोगके लिये पूरी तरहसे तैयार नहीं हो जायगा। उसे खराज्यकी प्राप्ति अर्थात् अपनी खेायी हुई मर्यादाकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस स्थितिमें हम लोग हैं उस स्थितिमें इस सरकारके साथ किसी भी अन्य प्रकारका युद्ध हम् नहीं कर सकते।

असहयोग प्रत्येक भारतीयके हृद्यमें बस गया है। आज करोड़ोंकी संख्यामें भारतवासी इस आन्दोलनमें चले आ रहे हैं। ऐसा कभी मी नहीं हुआ था। पर इसका कारण यह नहीं है कि इस आन्दोलनसे मेरा नाता है। बिल्क इसका कारण यह है कि असहयोग उनके साथ उत्पन्न हुआ है और उन्होंके साथ बढ़ा है। यह प्रत्येक धर्मका अङ्ग है और यही कारण है कि इस गिरी और निरीह दशामें भी असहयोगके सहारे हम उठ खड़े हो रहे हैं। असहयोगके ही प्रतापसे हममें बल, साहस, पौरुष और आशा तथा विश्वासका सञ्चार हुआ है।

#### संशयका कारण

हम लोगोंकी शिक्षाफे विधायकोंने इस आन्दोलनको अभीतक नहीं अपनाया हैं। मैं अतिशय विनम्र भावसे कह सकता हूं कि उनके हृद्यमें संशय है। जनताके समान उनके हृद्योंमें वह आगकी लपटें नहीं उठ रही हैं। पश्चिमी सभ्यताकी हवा उनमें ल्याप्त है। मैंने अर्वाचीन सभ्यताके लिये पश्चिमी सभ्यताका भी प्रयोग किया है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको इन दोनों शब्दोंका भेद बता हूं। सबसे पहले मैं यह कह देना नितान्त आवश्यक समक्तता हूं कि पाश्चात्यका में विरोधी नहीं हूं। हममें कितनी ही बाते हैं जिनके लिये में पाश्चात्योंका छत्त हूं। पाश्चात्य साहित्यसे हमें बहुत कुछ ज्ञान मिला है। पर एक जबदेस्त शिक्षा हमें इसी पाश्चात्यने दी है। उसने हमें सिखलाया है कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा देश पूर्ण विकासको प्राप्त कर सके, तो अर्वाचीन सभ्यताके वर्षके अनुभवने

मुक्ते यही सिखायां है और उसीको में अपने देश भाइयोंके सामने स्पष्ट शब्दोंमें कह देना चाहता हूं कि आप पिश्चमी सभ्यतासे घृणा कीजिये। वह अर्वाचीन सभ्यता क्या है? भौतिक पदार्थों की उपासना। हमारे हदयमें वर्तमान पशुवलकी सेवा सीकार करना ही अर्वाचीन सभ्यताका सबसे प्रत्यक्ष फल है। अर्वाचीन सभ्यता प्रतिक्षण वस उसी आर्थिकबादकी उपासना करना सिखाती है।

#### अविचीन सभ्यता

यदि मुक्ते अपने दिशका पूर्ण ज्ञान न प्राप्त होता यदि इन शिक्षितोंकी भांति में भी अपने देशवासियोंकी अवस्थासे भलोभाति परिचित न होता ते। इन लोगोंकी भाँति मैं भी भ्रममें पड़ गया होता। आप लेगोंको भलीभांति विदित है कि मैं चीस वर्षतक उस देशमें रह चुका हूं जिसने आधुनिक सभ्यताकी हर तरहसे नकल की है, जो हर तरहसे उसका प्रतिरूप वन गया है, जो पूर्ण उत्साहके साथ भौतिकताकी उपासना करता आया है। मैं उस देशमें रह चुका हूं जो नये जीवनका नयी तरक्कोका दम भर रहा है। दक्षिण अफ्रीकामें कुछ संसारके सर्वश्रेष्ठ पुरुष विद्यमान हैं। उस राष्ट्रके अर्वाचीन सभ्यताकी पूर्णक्रवसे योजना की गई। १६०८में उसकी दशा हमें साफ साफ कह रही थी कि ईश्वर भारतकी इससे रक्षा करे।" दक्षिण अफ्रीकासे मैंने यही सवक सोखा है। तबसे आजप्तक

में वरावर उसा पाठको देहराता आया हूं। भारतकी प्राचीन सभ्यतामें मेरा इतना अटल विश्वास रहा है कि उसने उन प्रकाशशून्य समयोंमें, जब मेरे चारों ओर निराशा और संशयके काले वादल पैल रहें थे, मेरी रक्षा की और मुफे बचाया।

## धर्म युद्ध

े मैं जानता हूं कि विरोध अपनी काली आंखें हम लोगोंकी ओर रह रह कर फेर रहा है। हम लोगोंने ते। अभी रास्ता भर तैयार किया है। यदि हमको इस परसे होकर मिल्लल तै करना हैं ते। हमें इसी विश्वासके अनुसार चलना होगा जिसके सहारे हमने गत सितम्बरमें इस युद्धको आरम्भ किया था। आप लोगोंको आधुनिकताकी हवा लगो है, आपके हृद्योंमें उस्रोके भाव समादे हुए हैं फिर भो मैं आपके सामने दूढ़ता और साहसके साथ कह सकता हूं कि यह युद्ध एक-दमसे धर्म युद्ध है। में इस वातको भी दृढ़तासे कह सकता हूं कि इस धार्मिक युद्धकां राजनीतिमें घुसानेका मेरा एक-मात्र अभिप्राय यही है कि मैं राजनीतिको आत्मवलका सहारा देना चाहता हूं। और हमारी राजनीतिका जितना ही अधिक आधार आत्मवल होगा उतना ही अधिक तीव्रगामी हमारा राजनंतिक विकास होगा। मुभ्ते पक्का विश्वास हो गया है कि भारतकी जनता ब्रिटिश शासनसे तङ्ग आ गई है, इसीलिये मुक्ते

विश्वास हो रहा है और मैं दावेके साथ कह रहा हू' कि एक वर्ष में स्वराज्य मिल सकता है।

#### आठ महीनेमें स्वराज्य

इस वर्षमेंसे चार मास वीत गये। पर इतने दिनोंके बीचमें हमारी आशा आज जितनी बलवती हो उठो है उतनी वलवती कभी भी नहीं हो उठी थी। आपसे मेरी आशा और मेरा साहस और भी दृढ़तर हो गया है। मेरा पौरुप भी बढ़ गया है। यदि ईश्वरने शौकत अली और मुहम्मद अलीका कुशलसे रखा तो मैं इस सालके भीतर ही भीतर इस देशमें स्वराज्यका भएडा खड़ा कर दूंगा। पर यदि ईश्वरकी यही इच्छा है कि मैं इस वर्षके भीतर ही इस संसारको छोड़कर चला जाऊं ता मैं इसी आशापर महंगा कि मेरे बाद भी आप लोग इसी सालके भीतर राष्ट्रीय भएडे का अवश्य खड़ा कर देंगे।

यह काम उतना कठिन नहीं है जितनो कठिन आप इसे सीच रहे होंगे। केवल कठिनाई हमारे विश्वासकी है। कठि-नाई इस बातकी है कि हमें विश्वास हो गया है कि हम कोंसि-लोंके भीतर रहकर स्वराज्यकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कठि-नाई इस बातकी है कि हमें विश्वास हो गया है कि जब तक हम कमसे कम १६ वर्ष दे निङ्ग (शिक्षा) न पा लें हम स्वराज्यके योग्य नहीं हो सकते और यदि हम लेगोंका यह विश्वास इसी तरह दूढ़ रह गया ते। मैं भी यही दावेके साथ कह सकता हूं कि सैकड़ों वर्षों में भी स्वराज्यकी अभिलाषा पूरी नहीं नहीं हो सकतो। पर मेरा दूढ़ विश्वास है कि मुक्ते इन बातोंकी आव-श्यकता नहीं है, हमें विश्वास, साहस तथा पराक्रमकी आव-श्यकता है, और मुक्ते विश्वास हो गया है कि जनसाधारणमें इस समय ये बातें आ गई हैं और इसीलिये मेरी आशा और भी बलवती होती जा रहो है कि इस वर्षके भीतर ही भीतर हमें स्वराज्य मिल जायगा।

## भारतीय जनसमूह

कांग्रेसकी अपीलको क्या अभिप्राय है ? कांग्रेसकी अपीलको अभिप्राय है कि आपके और मेरे तथा भारतके समस्त शिक्षित वर्ग तथा समस्त व्यवसायी वर्ग—जिनकी संख्या भारतकी जन-संख्यामें समुद्रके जलमें बूंदके समान है—उनके सामने एक जांच उपिथ्यत कर दी है। इस बातको विश्वास मानिये कि कांग्रेस भारतको इनके पंजोंसे निकाल उसे स्वराज्य प्राप्त करा देगी और स्वतन्त्रताका फर्डा खड़ा कर देगी चाहे आप उसकी सहायता करें या न करें। समस्त भारतवर्षके प्रतिनिधि ये शिक्षित वर्ग हो नहीं हैं। यदि आज समस्त शिक्षित समुद्राय संश्रयमें पड़कर अलग जा खड़ा हो तोभी भारत आशान्त्रित बना रहेगा। शिक्षित समुद्राय आशा, विश्वास, धैर्य्य तथा परा-क्रम मले ही छोड़ दे पर भारत नहीं छोड़ सकता। यही आशा 'मुसे दृढ़ बना रही है। यही मेरे अंग प्रत्यंगका उत्साहित कर रही है। पर मैं इस वातकी दूढ़ आशा करता हूं कि यदि वङ्गालके नवयुवक अपने स्थानसे डिगे नहीं, यदि वे इस स्थानपर अटल खड़े रहे जहां उन्होंने अपना कदम डाला है तो निश्चय जानिये कि एक दिन इन मास्टरों, हेडमास्टरों, प्रि'सिपलों तथा टस्ट्रियोंका भ्रम अवश्य दूर हो जायगा और आशाकी गर्मी इनके रक्तमें नया जोश'पैदा कर देगी।

## व्री नकल

वङ्गालके नवयुवका, मुक्ते आपसे यही कहना है कि जिस अवस्थाका आपने अङ्गीकार किया है उस पर डटे रहना। जो कुछ हो जाय अपने निर्णयका नहीं बद्छना। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि श्रीयुत दास महोदय अपने वचनका तोड़ने-वार्लोमें नहीं हैं। उन्हें १०,००० की मिलनेकी आशा हो गई है और किसी वङ्गाली जमींदारने उन्हें, १०,००० साल देनेका वादा किया है। कई एक मारवाड़ी सज्जनोंने भी वचन दिया है। उन्हें और भी सहायता मिल जायगी। इस वकार आपके मार्गमें आर्थिक कठिनाई नहीं रही और आर्थिक कठिनाई ता सवसे पोछेकी बात है। आवश्यकता है स्थानकी जहां राष्ट्रीय कालेजकी स्थापना की जाय। अध्यापकोंकी आवश्यकता है। मैं यहीं पर आप लेगोंसे यह भी कह देना चाहता हूं कि जिन लेगोंने सरकारी विद्यालयोंका वहिष्कार किया है उन्हें अपने सामने उसी शिक्षाका आदर्श नहीं रखना चाहिये।

वुरी होगी। जिस तरहसे भारतीय स्वराज्यका हम आजकलकी स्वतन्त्रताकी बूरी नकल नहीं रखना चाहते उसी तरह आप भी इस बातको ध्यानमें रिखयेगा कि आपके राष्ट्रीय कालेज वर्तमान विद्यालयोंकी नकल नहीं होते। आप शानदार इमा-रतोंके प्रहोभनमें न पड़ जाइयेगा। आप कुर्सियों और मेजोंकी चकाचौंघमें मत आ जाइयेगा। आपको आदर्शको तरफ दृष्टि फॅकनी होगी। आपके। देखना होगा कि आपके शिक्षकोंमें उत्साहित करनेका माद्दा है या नहीं। आपका देखना होगा कि पर्याप्त उत्साह तथा साहस प्रहण करनेके लिये आपके पास पौरुष है कि नहीं। इतना जानकर आरम्भ करनेके वाद आपको असन्तोष नहीं होगा। पर यदि आप इस भ्रममें हैं कि श्रीयुत दास महोदय आपके लिये शानदार भवनोंका निर्माण करेंगे और जिस विलासितामें आप शिक्षा पा रहे थे उसके लिये साधन संग्रह कर देंगे ता आप भूलते हैं और ऐसी दशामें आपके। अस-न्ताष होना स्वाभाविक है।

#### नया मन्त्र

आज में आप लोगों के सामने नये मन्द्रको उपिष्टत करना चाहता हूं। यदि आप एक वर्षके भीतर खराज्य पाना चाहते हैं, यदि आप इस वर्षके भीतर खराज्यकी प्राप्तिमें योगदान करनेकी अभिलाषा रखते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जिन तरीकोंको में आपके सामने उपिष्यत कर रहा हूं उन्हें खीकार

कर आप उन लोगोंका मार्ग प्रशस्त और काम सरल कर दीजिये जो इस खराज्यकी स्थापनाकी चेप्टा कर रहे हैं। यदि आपकी धारणा है कि जिस प्रकार आपकी शिक्षा हो रही थी उसी प्रका-रको शिक्षाको प्राप्तिसे ही आपको स्वराज्य मिल सकता है तो आप भ्रममें हैं। विना यातना सहे, विना विपत्ति भोगे, विना आत्मत्याग किये किसी देशने स्वराज्य नहीं प्राप्त किया है, नया जीवन नहीं लाभ किया है। आत्मत्यागकी परिभाषा जो मेरे समभमें आ सकी है वह यह है कि 'अपनेको हर तरहसे पवित्र बनाना।' असहयोग पवित्र करनेका ही मन्त्र है और यदि आत्माकी पवित्रताके लिये दैनिक परिचर्याको वदलनेकी आव श्यकता हो तो उसको वदल देना चाहिये। यदि मैं भ्रममें नहीं हूं ते। बङ्गालका मुक्ते जो कुछ अनुभव है उससे मैं कह सकता हूं कि आप लोग पीछे नहीं हटेंगे विक तत्परता दिखावेंगे।

## चरखा कातना

आज तक जो शिक्षा हमें मिलती आ रही है उसमें दो बातका नितान्त अभाव है। जिन लोगोंने हमारी शिक्षाकी यह प्रणाली नियत की वे शरीर और आत्माकी शिक्षा भूल ही गये। आपको आत्माको वलिष्ट बनानेकी शिक्षा नहीं मिल रही है।.....

असहयोगका आन्तरिक अभिप्राय क्या है। यह सरकार जिस बुराईमें प्रवृत्त है और जो बुरा आचरण कर रही है उसमें इसका साथ न देना। यदि हम लोग जान बूफकर बुराईसे दूर हट रहे हैं तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम लोग ईश्वरकी आर जा रहे हैं। यहींसे आत्माकी शिक्षा आरम्भ होती है। यह देखकर कि, शारीरिक शिक्षासे भी हम विश्वत हो गये हैं, भारत गुलाम हो गया है क्योंकि चरखेकी उपयोगिता वह भूल गया और भारतने अपनेको अति सहजमें वेंच दिया इसलिये मैं साह-सके साथ आप लोगोंके सामने चरखेको रखते नहीं घवराता। इसिळिये मेरा यही अनुरोध है कि इस वर्ष आपका कैवलमात्र कर्तव्य यही होना चाहिये कि आप चरखेमें लग जाइये और जहां तक है। अधिकसे अधिक सूत तैयार कीजिये। इस प्रकार स्वराज्यकी प्राप्ति करके तव आप अपनी शिक्षा आरम्भ करें। बङ्गालके प्रत्येक नवयुवक और युवतीको चरखा कातना अपना परम कर्तव्य समक्त छेना चाहिये। मैं इस वातका आपके सामने विगत यूरोपीय युद्धके अनुभवके आधार पर रख रहा हूं।

### युद्धमें सेवा

जिन्हें विगत यूरोपीय युद्धका कुछ भी हाल मालूम है वे भली भांति जानते हैं कि यूरोपके वालक और वालिकाओंने स्कूल और कालेजोंको छोड़ दिया था, और राष्ट्रकी रक्षाके लिये जिन कामोंको आवश्यकता प्रतीत हुई उसे करने लग गये थे। कितने सिलाईका काम करते थे और कितने 'वैजें' तैयार कर रहे थे। कितने घरोंमें तो छोटे छोटे वच्चे भी काम करने नेमें लग गये थे। यहां भी यही हो रहा था। जिस समय फ़ैरागढ़के किसानोंके युवकोंको में रङ्गहरमें भर्ती होनेके लिये उत्साहित करने लगा सरकारने मेरे कामको बहुत पसन्द किया यद्यपि कितनी ही अवस्थामें यह उनके अभिभावकोंकी इच्छाके प्रतिकूल था। पर अब वह समय नहीं रहा। आज जब मैं उन्हीं नवयुवकोंको देशोद्धारमें प्रवृत्त होनेके लिये प्रोत्साहित कर रहा हूं, मातृभूमिके उद्धारके लिये उन्हें अपनी ओर खींच रहा हूं तो चारों ओरसे आवाज आ रही है कि मैं पाप कर रहा हूं, बुराई कर रहा हूं, उचित है कि इन लड़कोंको छोड़ दिया जाय कि वे अपनी वुद्धिके अनुसार काम करें। पर वङ्गालके नवयुवको और नवयुवतियो ! यदि आपकी आत्मा इस वातके। स्वीकार करती है, यदि आपकी अन्तरात्माकी प्रेरणा है कि आप अपना इस सालका समय भारतकी स्वराज्य प्राप्तिमें लगावें, तो आपको चरखा लेकर वैठ जाना चाहिये क्योंकि मैं इतनी बात दूढ़ताके साथ कह सकता हूं कि जब तक प्रत्येक नर नारी चरखा छेकर नहीं बैठ जायगा विदेशी कपड़ोंके वहिष्कारका प्रश्न पूर्णतया नहीं हल हो सकता। इन ३५ वर्षीमें कांग्रेस अनेक तरहकी घागा बुनती आ रही है। आइये इस वर्ष हम लोग उस सच्चे धागेको वुने' जिसकी हमें वास्तविक आवश्यकता है। यदि आप-भूखोंको अन्न और नङ्गोंको वस्त्र देना चाहते है, तो सिवा सर्व-व्यापी चरखेके प्रचारके कोई और मार्ग नहीं है। इसलिये बङ्गालके नवयुवको ! जो आदेश में करता हूं उसे आप स्वीकार क्रीजिये। यदि हम लोगोंने विदेशी वस्त्रोंका पूर्णतया वहिष्कार

कर दिया, तो हम लोग कामन्स सभाके उन प्वास सदस्योंकी भारी शक्तिको व्यर्थ कर देंगे जिनके बलपर लङ्काशायर फूला नहीं समाता और जो जापानने अपनी क्रूर दृष्टि भारत पर लगाई है उसे भी लाचार और विवश कर देंगे। जब तक कि भारतके अन और वस्त्रकी समस्या हल न हो जाय, भारतकी आर्थिक समस्या नहीं हल हो सकती। अन्य वातोंके विना तो काम चल भी सकता है पर विना अन्य वस्त्रके तो एक क्षण भी नहीं चल सकता। भारत सदृश विस्तृत देश—जिसकी लम्बाई १६०२ मोल है। और जिसकी चौड़ाई १५०० मील है प्राचीन तरीकेको अखतियार किये विना किसी भी तरह सन्तुष्ट नहीं है। सकता । ईस्ट इण्डिया कम्पनीकै राज्यत्वकालमें वङ्गालने तथा समस्त भारतने जे। कुछ किया उसके लिये आप इस समय प्रायश्चित करना चाहते हैं ताभी आपके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आपके उन पापेंका प्रायश्चित्त होगा कि आप पुरानी कलाको फिर उठाईये और भारतको पर्याप्त सूत्रसे पाट दीजिये जिससे कपड़ेका दाम इतना निर ज्ञाय कि फिर भारतको दूसरोंका मुंह नहीं ताकना पडे।

#### आर्थिक आवश्यकता

बङ्गालके नवयुवको ! यदि आप एक वर्षके भीतर खराज्य पानेके अभिलापी हैं और यदि आप उसके लिये प्रयत्नशील

भी हैं ता आप उस मनुष्यकी सलाह विना किसी आशङ्काके स्वीकार छेंगे जिसने प्राय: १२ वर्षीतक इसमें अनुभव प्राप्त किया है और इसकी उपयोगिताके विषयमें बाल भर भी नहीं डिगा है। भारतके आर्थिक प्रश्नोंपर जितना अधिक मैंने विचार किया है, भारतीय कपड़ेके मिलवालोंकी जितनी अधिक वातें मैंने सुनी है मुझे विश्वास हो गया है कि भारतका आर्थिक सुधार तवतक नहीं है। सकता जवतक प्रत्येक घरमें चरखेका प्रचार पूरी तरहसे नहीं होगा। किसी मिलवालेसे जाकर वात कीजिये। वह आपको साफ वतला देगा कि यदि मारत अपनी मांग भारतीय मिलोंद्वारा ही पूरी करना चाहता है ते। उसे कमसे कम ५० वर्ष लगेंगे। और इनके कथनकी पुष्टिमें इस प्रकार कर देता हूं कि आज हजारों जुलाहे करघोंपर काम कर रहे हैं पर इन मिलोंसे काफी सूत न मिलनेके कारण उन्हें विवश होकर विलायती स्तका सहारा छेना पड़ता है। इसिछये बङ्गालके नवयुवकोंसे यही प्रार्थना है कि स्कूल और कालेजोंको छोड़कर आप आशा और विश्वासके साथ आगे विद्ये और चरखेको अपना स्रीजिये और जवतक स्वराज्य नहीं मिल जाता तव तक इसे अपनाये रहिये। इसके बाद और बातोंकी चिन्ता की जायगी।

हिन्दीकी आवश्यकृता

मेरा एक अनुरोध और है। राष्ट्रीय विद्यालयोद्वारा जा

}••

सची शिक्षा हमें मिल सकती थो उसकी हमने सदा उपेक्षा की। हिन्दो भाषा हमें जहर सोख लेना चाहिये। इसके विना हम उन प्रान्तोंमें सर्वधा वेकार और अनुपयागी हो जाते हैं जहां एकमात्र हिन्दीका प्रचार है। इसलिये सुविधाके समय हमें हिन्दो सीख लेना आवश्यक है। चरखा चलानेसे जे। समय बच जाय उसका प्रयोग हमें इसीमें करना चाहिये। यदि आप तत्पर होकर करें ते। आप यह दीनों काम सिर्फ महीने दे। महीनेमें सीख सकते हैं। इस प्रकार सजधज कर ् आप भारतके कोने अंतरेमें जा सकते हैं और जनताके समक्ष आपने विचारोंको उपस्थित कर सकते हैं। क्या आप इस बातकी कभो भी सम्भावना समभते हैं कि आप अंग्रेजी भाषाका प्रचार जनसाधारणमें करके अंग्रेजिको बेलिचालका माध्यम बना सकते हैं ? वाइस करोड़ हिन्दुस्तानी केवल मात्र हिन्दी भाषा जानते हैं अन्य किसी भाषामें उनका प्रवेश नहीं। यदि आप इन वाइस करोड़ आदमियोंके हृदयमें प्रवेशकर जाना चाहते हैं तो आपके लिये. केवलमात्र सहारा हिन्दो भाषाका है। यदि आप इस वर्ष यही करते गये, यदि आएने इन नी महीनेका इन्हीं दे। कामोंमें विताया ता निश्चय मानिये कि सालका अन्त होते न होते आपमें वह साहस, वह शक्ति, वह वल, वह धैर्ट्य, वह पराक्रम आ जायगा जो आपमें पहले कभी नहीं था। हजारों छात्र ऐसे हैं, जिन्हें में जानता हूं, जिन्हें यदि सर-कारी नौकरी मिलनेकी सम्भावना नहीं रहती जो निराशा घेर

लेती हैं। यदि आप भी सरकारके गुलाम वन कर नहीं रहना चाहते तो अंग्रेजीकी शिक्षा आपके किस काम की? मैं अंग्रेजी भाषाके साहित्यिक मृत्यको घटाना नहीं चाहता। मैं उन बहुमूल्य और असंख्य रत्नोंकी उपेक्षा नहीं करना चाहता जो अंग्रेजी भाषाकी पुस्तकोंमें छिपे पड़े हैं। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि अंग्रेजी भाषामें किसी भी तरहसे कम उपयोगिता है। पर मैं इतनी चात दृढ़तासे कह सकता हूं कि भारतको स्वराज्य दिलानेमें अँग्रेजी भाषाका बहुत ही कम हाथ है, उससे बहुत ही कम सहायता मिल सकती है।

# मातृभूमिके लिये सर्वस्व

आपको अंग्रेजी भाषाका ज्ञान बढ़ाना किसी भी तरह आवश्यक नहीं है इससे आपके स्वराज्यके मार्गमें किसी तरहकी सहायता नहीं मिल सकती। इसलिये मैंने गुजरातके नवयुवकोंको सलाह दा है कि कमसे कम ह मास या १२ मास तक आप लोग पढ़ने लिखनेकी सभी सामग्रीको ताखपर रख दीजिये, चुपचाप चरखा कातिये और हिन्दी भाषा सीखिये और इन कामोंमें पूर्ण योग्यता पानेके बाद राष्ट्रकी सेवाके लिये तैयार हो जोइये। जबतक हमारे कार्यकर्ता भारतके कुल साढ़े सोत लाख ग्रामोंमें न वस जायं जबतक प्रत्येक ग्रामोंमें हम लोग सरकारी संखाओंके मुकाबिलेकी संख्या न खोल लें, जबतक कांग्रेसके प्रतिनिधि प्रत्येक ग्रामोंमें न हो जायं, तबतक राष्ट्रीय महासभाका आदेश पूरा नहीं हो सकता और जबतक भारतके नवयुवक मातृभूमिकी पुकार पर उठ न खड़े होंगे तवतक यह सम्भव भी नहीं है। आज माने पुकारा है, भारतके सारी सन्तानोंको पुकारा है, उठना न उठना उनके हाथमें है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतके प्रत्येक युवा और युवती माकी इस पुकारपर उचित ध्यान देंगे। तुरत उठ खड़े होंगे। मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं कि सालके अन्तमें आपको इस बातके लिये पश्चात्ताप नहीं करना, पड़ेगा कि आपने अपना अमूल्य समय अनुपयोगी काममें लगाया। आज जो कुछ में आपसे कह रहा हूं वर्षके अन्तमें आप उसे पूर्णतया चरितार्थ हुआ पायेंगे अर्थात् आपके इस त्याग और परिश्रमसे भारतकी मर्यादाकी रक्षा होगी, इस्लाम धर्मके मर्यादाकी रक्षा होगी, समस्त राष्ट्रके मर्यादाकी रक्षा होगी और स्वराज्यकी स्थापना होगी। बङ्गालके नवयुवको और युवतियो ! ईश्वरसे मेरा यही अनुरोध है कि वह आपको आवश्यक साहस, दे, आशा दे, विश्वास दे, जिससे आप इस आत्मत्याग और आत्मपूतके काममें विना किसी संशय या विघ्न वाधाके आगे वढ़ सकें। ईश्वर आपकी सहायता करे।

# भारतके अंग्रेजोंके नाम पत्र

( श्रक्तवर २७, १६२०)

प्रियमित्र,

मेरी इच्छा है कि प्रत्येक अँग्रेज इस अपीलको पढ़े और अच्छी तरहसे विचार करे।

पहले आपसे में अपना परिचय करा दूं। मेरी अल्प बुद्धिके अनुसार दूसरे किसी भारतवासीने इतनी अधिक मिन्नतके साथ ब्रिटिश सरकारके साथ सहकारिता नहीं की हैं जितनी मिन्नतके साथ गत २६ वर्षींसे मैंने अपने सार्व-जनिक जीवनमें की है और ऐसी कठिन अवस्थामें कि यदि दूसरा कोई होता तो वह राजविद्रोही हो जाता। विश्वास रिखये कि मैंने ब्रिटिश सरकारके साथ जो सहका-रिता की थी वह आपके कानून द्वारा दिये जानेवाले द्एडोंके भयसे नहीं की थी ओर न किसी प्रकारकी स्वार्थसिव्हिके लिये की थी। मैंने केवल स्वेच्छासे ऐसा किया था और मैं समऋता था कि ब्रिटिश सरकारके सब कार्योंका प रिणाम भारतका कल्याण है। मैंने साम्राज्य-हितके लिये चार बार अपनी जान खतरेमें डाली है। पहली बार बोर-युद्धमें जब मैंने एक ऐम्बुलेन्स-कोरका भार ब्रहण किया जिसके कार्योंका

वर्णन जेनरल बुलरके खरीतेमें हैं। दूसरी बार नेटालमें जुलू विद्रोहके समय। इस बार भी मेरे अधीन उसी तरहकी ऐस्बुलेन्स-कोर थी।

तीसरी बार जब मैंने गत महासमरके प्रारम्भमें एक ऐम्बुले-न्सकोरका सङ्गठन किया था और उसमें इतना अधिक परिश्रम करना पड़ा कि मुक्ते पाखशूल (फेफड़ेके एक भागमें पीड़ा) रोंग हो गया। चौथी वार जब दिल्लीकी वार कानफरेन्समें लाई चेम्सफोर्डके सामने की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार मैंने सैनिक भर्ती करनेका काम किया था। और खेड़ेमें सैनिक भर्तों करनेमें इतना परिश्रम पड़ा कि मुभे ऐसा भयंकर आमाशय रोग हो गया कि मेरे जीनेकी कोई आशा नहीं रह गई थी। मैंने ये सब बातें इसी विश्वास पर कीं कि साम्राज्यमें सर्वत्र समान-रूपसे वर्ताव किया जायगा। यहीं तकके नहीं, गत दिसम्बर मासमें भी मैंने विश्वास-पूर्ण सहकारिता करनेके लिये यथासाध्य जोर दिया था। मेरा पूर्ण विश्वास था कि मि॰ लायड लार्ज अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार मुसलमानोंके साथ सद्व्यवहार करेंगे और पञ्जाब पर किये गये अधिकारी वर्गके अमानुपिक अत्याचारों के लिये पञ्जावियोंकी हानि पूरी करेंगे। पर मि॰ लायड जार्जकी दगाबाजी और आपके द्वारा उनका समर्थन है।ते और पञ्जावकी ज्यादितयों पर कुछ ख्याल न होते देख सरकारकी और उस आतिकी सद्च्छा परसे जो उसका समर्थन करती है, विलक्कल विश्वास उठ गया है।

यद्यपि आपकी सिद्च्छा परसे मेरा विश्वास उठ गया है तथापि मैं आपकी वीरताको स्वीकार करता हूं और मैं जानता हूं कि ओप जिस बातको न्याय और तर्क द्वारा नहीं मानेंगे उसे आप वीरता द्वारा मानेंगे।

👉 तो देखिये यह साम्राज्य भारतके लिये क्या है:— 🖫 🚟

भारतका वैभव ग्रेट-ब्रिटनके लिये आत्मसात् करना । हमेशा बढ़नेवाला फौजी खर्च और सैनिक प्रवन्ध जिसमें सर्वत्रसे अधिक खर्च होता है।

भारतकी दीनताका विना खयाल किये हर विभागमें मन-माना फजल खर्च करना ।

समस्त प्रजा-वर्गको निःशस्त्र करके नामई बना देना, इस डरसे कि कहीं वे सशस्त्र होने पर आपकी जातिके जो मुद्दीभर जान आदमी यहाँ रहते हैं, उनकी जानके प्राहक न बन जायँ।

शासन-भार बहुन करनेके लिये मादक वस्तुओंका व्यान पार करना।

क्रमशः अधिकाधिक दमनशील व्यवस्थाका निर्माण करना जिसमें वह आन्दोलन द्वा रहे जो एक राष्ट्रकी मर्मान्तिक यन्त्रणाका द्योतक है।

्राथापके राज्यमें रहनेवाले भारतवासियोंके साथ अवनत करनेवाला वर्त्ताव करना।

आधात पहुंचा कर आपने हमारे । अर्

🧼 मैं जानता हूं कि यदि हम छड़नेका तैयार होते और आपके हाथोंसे शासनाधिकार छीनना चाहते ते। आप कुछ भी परवा नहीं करते। आप जानते हैं कि हम छोग शक्ति-हीन हैं, वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसका निश्चय कर लिया है कि हम लोग मैदान जङ्गके योग्य नहीं हैं। अतः रणक्षेत्रमें वहादुरी दिखाना हमारे लिये असम्भव है। आत्माकी वीरता दिखाना अभी तक हमारे लिये वाकी है। मैं जानता हूं कि आप इसका भी जवाब देंगे। मैं वही वीरता दिखानेका उद्योग कर रहा हूं। असहकारिताका अर्थ और कुछ नहीं, केवल आत्मत्यागका अ-भ्यास करना है। हम आपके साथ क्यों सहयोग करेंगे, यदि हम यह जानते हैं कि आपके शासनसे हमारा देश दिन दिन दास-ताकी जञ्जीरमें जकड़ा जा रहा हैं। मेरे व्यक्तिगत प्रभावसे लोग इस आन्दोलनमें सिमिलित नहीं है। रहे हैं। जब आप इस वात पर विचार करने लगें ते। मेरा और अली वन्धुओंका विचार छोड़ दीजिये। यदि मैं इतना वेवक्रुफ होता कि मुसलमानोंके विरुद्ध अपनी आवाज उठाता ते। मेरा व्यक्तिगत प्रभाव कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह यदि अलीवन्धु भी हिन्दुओं के विरुद्ध आवाज उठावें तो उनका भी व्यक्तिगत प्रभाव काम नहीं आवेगा, जिनका नाम सुनते ही लोगोंमें जानसी था जाती है। हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो हजारों लाखोंकी संख्यामें आदमी आकर हमारी बातें सुनते हैं, पर्योकि हम उस देशकी आवाज उठाते हैं जो आपके पैरों तले कुचला जा रहा है। अलीयन्यु

भी मेरे जैसे आपके दोस्त थे और जैसा में अब भी हूं। मेरा धर्म मुक्ते भापके प्रति कोई कुचेष्टा करनेसे मना करता है। यदि मुक्तमें शक्ति हो भी तो मैं आपके उत्पर हाथ नहीं उठा सकता। में अपनी सहनशीलता द्वारा आपके उत्पर विजय पानेकी आशा करता हूं। अलीवन्धु यदि उनसे हा सकेगा तो अपने देश या धर्मको रक्षाके लिये तलवार खींच सकते हैं। पर उन लोगोंने और मैंने भारतवासियोंकी चेष्टामें पक स्वरसे आवाज उठानेका निश्चय किया है।

इस राष्ट्रीय भावके उठते हुए उवालको दबा देनेके लिये आप प्रतिकार खोज रहे हैं। मैं आपको यह सुभानेका साहस करता हुँ कि उसके द्वानेका एकमात्र उपाय उसके कारणोंको दूर करना है। अब भी आपमें शक्ति है। भारतीयों पर किये गये अत्याचारोंके लिये आप प्रायश्चित्त कर सकते हैं। अपनी प्रतिज्ञायें पूरी करनेके लिये आप मि० लायड जार्जको बाध्य कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उनके बचनेके बहुतसे मार्ग हैं। आप अच्छे वायसारायको स्थान ° देनेके लिये वर्तमाम वायसरायको अवसर ब्रहण करनेके लिये बाध्य कर सकते हैं। आप सर माइकेल ओडायर और जनरळ डायरफे सम्बन्धमें अपने विचार बद्ळ सकते हैं । जनसमाज द्वारा पूर्ण उचित रूपसे निर्वाचित सभी प्रकारकी संस्थाओंके प्रतिनिधियोंको बुलाकर १० वर्षके भीतर भारतके उत्तम समाजकी इच्छाके अनुसार स्वराज्य देनेके उपाय ठीक

ठीक करनेके लिये सरकारको बाध्य कर सकते हैं।

पर जब तक आप प्रत्येक भारतवासीको यथार्थमें अपने समान और भाईकी दृष्टिसे न देखेंगे तब तक ऐसा कर नहीं सकते । मैं आपका पृष्ठ पोषण नहीं चाहता, फेवल मित्रकी भाँति इस गंभीर समस्याको सम्मान-जनक रीतिसे हल करना चाहता हूँ। दूसरा हल करनेका तरीका अर्थात् दमन भी आपकी पहुँचमें है। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि यह निष्फल होगा। यह आरम्भ हो चुका। अपने स्वतन्त्र विचार रखने और उन्हें स्वतन्त्र सपसे प्रगट करनेके लिये सरकारने पानीपतके दो चीर पुरुषोंको कैद कर लिया है। ऐसा ही मत प्रगट करनेके लिये तीसरेका विचार लाहोरमें हो रहा है। अवध जिलेका एक कैद किया जा चुका है। आपको जानना चाहिये कि आपके घीचमें क्या हो रहा है। हमारा उद्योग द्वावकी आशासे परिचालित हो रहा है। मैं आपको सलाहं देता हूँ कि अच्छे मार्न पसन्द कीजिये और भारतके जिस जनसमाजका आप नमक खा रहे हैं उसका साध दीजिये। देशवासियोंकी उद्याकांक्षा-ओंके रोकनेका उपाय सोचना देशके प्रति अस्तकता है।

> भवदीय— मोहनदास कर्मचन्द गांधी

# गांधीजीके पत्रका उत्तर

#### (दिसम्बर १४, १६२६)

महात्माजीने ग्रंग्रेजोंके नाम जो पत्र लिखा था उसका मिस्टर पोपले तथा मिस्टर फिलिपने निम्नलिखित उत्तर दिया है :—

प्रिय मिस्टर गांधी, आपने भारतवर्षके अंग्रेजोंके नाम जो पत्र लिखा है उसके लिये हम लोग आपके कृतज्ञ हैं तथा जिस उदार पर पुरअसर भाषांका आपने प्रयोग किया है उसके लिये भी हम लोग आपके कृतज्ञ हैं। जो ध्विन आपने निकाली हैं उसको पकड़नेके लिये हमारी अन्तरात्मा उठती है। हम लोग किसी संख्यांके प्रतिनिधि नहीं हैं पर हम लोगोंकी भावना है कि जैसा हम लोग सोचते हैं उसी तरह हमारे लोखों देशवासी तथा भारतमें रहनेवाले कितप्य अंग्रेज सोचते हैं। आपका पत्र पढ़कर हमारी यही धारणा हुई है कि हम लोग नहीं वरन् आप भारतके दुश्मन हो सकते हैं।

हम लोग आरम्भमें ही लिख देना चाहते हैं कि हम लोगोंको व्रिटिशकी यह नीति नहीं पसन्द है कि वह अन्य जातियोंको द्वाकर व्रिटनके लामके लिये उनपर प्रभुत्व स्थापित करे तथा उनको लूटे, उनके साथ अनादरद्योतक व्यवहार करे, मादक द्रव्योंका प्रचार करे, द्मनकारी कानून बनावे, इस तरहकी शासन व्यवस्था करे जिससे अमृतसरके सदृश शोचनीय

घटनायें उपस्थित हों। इस तरहकी वातोंका अन्त हम लोग भी हृदयसे चाहते हैं और इसमें आपके साथ हैं। हम लोग इस बातको भलीभांति समभते हैं कि ब्रिटिश शासनकी ओरसे कुछ ऐसी कार्रवाइयां हो गई हैं जिनके लिये हम लोगोंको भी उतना ही खेद और पश्चात्ताय है जितना आपको तथा जिनकी हम उतनी ही निन्दा करते हैं जितनी आप, जिनसे इस तरहके अनर्थ हो गये, जिनसे चित्तमें अशान्ति और क्षोम साधारणतः उत्पन्न हो जाता है और उसीके वशवर्ती होकर आपने ब्रिटिश जनताके विरुद्ध ये वार्ते कह डाली हैं। पर हम लोगोंका निजी अर्भव जहांतक गया है उससे हम लोग इस वातको द्रहतासे कह सकते हैं कि ऐसी अनवस्थित दशामें काल तथा समयके अनुसार काम करके भी--जिसके लिये आपने खेद प्रगट किया है और जिसका हमें भी खेद है—उनका आदर्श ऊंचा है अर्थात् उनका आदर्श है कि ब्रिटिश साम्राज्य वरावरीके अधिकार रखनेवालोंका सुसंगठित गुट हो जो अपनी स्वतन्त इच्छासे प्रेरित होकर इसमें समिमिलत हों तथा हर अवस्थामें एकमत, एक विचार तथा एक आदर्शके हों और इस स्वतन्त्र गुरुका लक्ष्य विश्वव्यापी स्वतन्त्रताकी स्थापना करना हो। हमारे अधिकांश देशवासियोंका यह भाव है कि ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा इस लक्ष्यकी पूर्ति हो सकती है और यही हम लोगोंका विश्वास है। यही कारण है कि हम लोग ब्रिटिश साम्राज्यमें अपनी अटल भ्रद्धा तथा विध्वास वनाये रखते हैं।

हमारे देशवासियोंके हृद्यमें भारतीयोंके प्रति जो अनुदार और उद्धत विचार तथा भाव हैं' उसके लिये हम लागोंका हृद्यसे खेद है। यह प्रायः अधिकांश अंग्रे जोंमें देखनेमें आया है। हम लेग भारतीयोंका अपना वराबरीका भाई समकते हैं, कितने भारतीयोंका हम लेग अपना गुरु मानते हैं और हम लेग भारतमें खामी न होकर नौकरकी ही हैंसियतसे रहना चाहते हैं। हम लेग भारतमें ऐसी शासन प्रणाली देखना चाहते हैं जिस पर भारतीय अंग्रे जोंकी लेालुपता और कुचेष्टाका कोई बुरा असर नहीं पड़ सके तथा अंग्रे जोंकी जातिगत भावना-ओंका असर पड़ सके और उसके अनुसार हम छेग अत्यन्त उदारता पूर्ण नीतिके साथ शासन चलाना चाहते हैं। हम लेगोंकी हार्दिक इच्छा है कि भारतके सभी मत तथा सभी फिरकेके नेतागण एकत्रित हों और स्वराज्यक लिये विधान बनावें। जिस किसी वातसे भारतकी अधिकसे अधिक भलाई हो सकती है उसमें हम लोग आपके साथ हैं। हम लोगोंको आपके साथ मेळ करके भारतकी शिक्षा आदिकी उन्नति करनी चाहिये। 🦠 पर इस बातका हम लोगोंको अत्यन्त खेद है कि आप एक नये युगकी स्थापनाके फेरमें पड़े हैं जिनमें आप लोगोंको मिलनेकी शिक्षा न देकर अलग होनेकी शिक्षा दे रहे हैं।

यहां तक तो हम लोगोंने उन वातोंकी चर्चा की है जिनमें हम आपसे सहमत हैं, पर स्पष्टवादिता यह भी चाहती है कि आपके कार्यक्रमकी जिन वातोंसे हम लोगोंका मत नहीं मिलतो उन्हें भी हम लोग स्पष्ट तथा प्रगट कर दें। यों तो आपके पत्रमें अनेक पेसी छोटी छोटी बातें हैं जिनके लिखनेमें आपने ब्रिटिश जनताके साथ न्याय नहीं किया है फिर भी उनमें तीन प्रधान बातें हैं और इन्हींपर हमलेग कुछ लिखना चाहते हैं। आप आत्मवलको जगोना चाहते हैं और आप उसीपर ज्यादा जोर देते हैं। हम आपके इन भावोंकी श्रद्धा करते हैं और हृद्यसे इनकी बढ़ती चाहते हैं और स्वयं प्राप्त करना चाहते हैं। पर आत्मवलपर निर्भर करके भी आपने अपना भाग्य उन लोगोंके साथ कैसे जोड़ा है जो आपके ही शब्दोंमें समय पड़नेपर रक्तपातके लिये तलवार तक उठा सकते हैं? यह बात हमलागोंकी स्तमकमें नहीं आई।

आप भारतमें राष्ट्रीय शिक्षाका प्रचार करना चाहते हैं।
यह बड़ी ही उत्तम वात है और हम लोग हृद्यसे आपकी सराहना करते हैं। पर आप वर्तमान शिक्षालयोंमें भारतीय भाव न
भरकर—जिसे आप कलसे ही करना आरम्भ कर दे सकते हैं—
बोलपूर सदृश सेकड़ों विद्यालयोंकी स्थापना न करके, जिनमें इन
विद्यालयोंसे छात्र निकाल निकालकर भर दिये जायँ, आप
इन छात्रोंको ऐसे मार्ग से ले जा रहे हैं और उन्हें ऐसे
बालुकामय मैदानमें इकट्ठा कर रहे हैं जहां उनका
विकास होना तो दूर रहा उनके मिल्लिक एकदमसे सुख जायंगे।
अर्थात् हमलोग देख रहे हैं कि आप कुछ कालके लिये छात्रोंको
शिक्षासे सर्वधा विद्यात रखना चाहते हैं। क्या आप-यही
उचित समफते हैं कि जयतक उत्तम और सर्वतोपूर्ण शिक्षा

प्रणालीकी स्थापना न हो जाय तब तक इन अपूर्ण शिक्षालयोंकों भी तोड़ देनेमें भारतका तथा इन नवयुवकोंका कल्याण है ?

आप हिन्दू मुसलमानोंमें मेल कराना चाहते हैं। आप मुसलमानोंकी न्यायोचित मागोंकी पूर्ति करनेकेलिये अपने मुसलमान भाईयोंका साथ देना चाहते हैं। यह आप वहुत ही उचित काम कर रहें हैं और हमलोग भी आपसे सहमत हैं तथा आपके साथ है। पर आपके दलमेंसे कुछ लोगोंकी यह इच्छा है—जिस इच्छाको उन्होंने सरकारके सामने जोरदार शब्दोंमें उपिसत किया है—िक वे चन्द विदेशी जातियां जो पहले भी तुर्कीके शासनके अधीन रही हैं आज भी उसी शासनके अधीन कर दी जायं जो भार अंग्रेजोंके भारसे कहीं भारी और हानिकर है। पया इसमें आप किसी तरहकी आपत्ति नहीं देखते। पया आपको यह कभी भी स्वीकार है कि मध्य एशियाके कुछ जातियोंको दासताकी श्रृङ्खलामें कसकर आप भारतको स्वतन्त कर दें।

हमारे पत्रका सारांश यह है कि आपने अपने पत्रमें जो भाव प्रगट किये हैं उनसे हमलोग एकदमसे सहमत हैं अर्थात आपके साथ हमलोगोंकी पूर्ण सहानुभूति है। हमलोग इस बातको हृद्यसे चाहते हैं कि भारतवर्षको अवश्य स्वतन्त्रता मिल जानी चाहिये जिससे वह उन वस्तुओंका विकास कर सके जो उसके अन्दर लिपी पड़ी हैं और जो सर्वोत्तम हैं क्योंकि इस विश्वको ऐसी वस्तुओंकी अब भी आवश्यकता है। हमलोग आपके साथ तथा उन अन्य लोगोंके साथ सहयोग करनेके लिये तैयार हैं जो भारतको अपने सर्वोत्तम ध्येयतक पहुंचनेमें सहायता करते हैं। क्या आप इस वातपर दृढ़ मत है कि यदि शिक्षालयोंको चलानेके लिये हमें सरकारसे सहायता मिलती है तो आप हम लोगोंका साथ नहीं देंगे ? हमलोगोंको विश्वास है कि आप दूसरे आन्दोलनको भी जन्म दे सकते हैं जो असहयोगसे कहीं पुरजोश हो सकता है।

हमलोगोंने स्पष्टतया उन तीन वातोंकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया है जिन्हें हमलोग आपके भारतोत्थानके मार्गमें बाधक समभते हैं। पर आपके आदशींसे हमलोग पूर्णतया सहमत हैं और जहां तक हो सकेगा हमलोग उसकी सहायता करनेके लिये भी तैयार हैं। और हमलोगोंकी समभमें यही एक उपाय है जिससे हमलोग संसारके सामने यह ज्यक्त कर सकेंगे कि हम ब्रिटिश राज्यकी स्वतन्त्व प्रजा हैं।

वंगलोर नवम्बर १५, १६२० आपका हितेच्छु एच ए पोपले जी ई फिलिप्स

## प्रत्युत्तर

4.07 人名英格兰斯 电电影电影

ं (दिसम्बर १५,१६२०)

मैंने अंग्रे जोंके नाम जो पत्र लिखा था उसका उत्तर मिस्टर पोपले और मिस्टर फिलिपने दिया है। जिस मित्रताके भावसे प्रोरित होकर उन्होंने उस पत्रको लिखा है मैं उसकी हृद्यसे प्रशंसा करता हूं । पर हमारे और उनके मतमें आकाश पातालका अन्तर है और उसपर मतैक्य नहीं हो सकता। जबतक मुफो इस बातका विश्वास था कि बुराइयोंके रहते भी ब्रिटिश साम्राज्य संसार और भारतके कल्याणके लिये चेष्टा कर रहा है तवतक मैं उसका साथी बना रहा। पर अब वह विश्वास जाता रहा । ब्रिटिश जातिने पंजाब और खिलाफतके अत्या-चारों का समर्थन किया है। यह बात मैं मानता हूं कि कुछ अंग्रेज ऐसे भी हैं जो इसके विरुद्ध हैं पर एक तो उनकी संख्या नितान्त अस्य है दूसरे उन्होंने विरोध तो अवश्य किया पर केवल विरोध प्रगटकर वे उसी पापाचारमें योग दे रहे हैं अर्थात् आप भी सहायक होनेके पापी बन रहे हैं। और बहुधा ऐसाही देखनेमें आता है कि जब किसी राष्ट्रमें बुराई अधिक रहती है और भळाई कम तब स्वभावतः उसमें लोगोंको फंसानेके लिये ्अपनी भलाईको ही सामने ला रखता है। यह शैतानकी तर-

A. P. 35 4.-6.

المسافرة فت المراجع في الأناس المستحد

कीवें हैं। पर क्या ऐसा करना उचित है और ऐसी अवस्थामें समभदार आदमीको क्या करना चाहिये। इसके प्रतीकारका एकमात्र उपाय यही है कि वह उससे घृणा करने लगे। मैं उन अंग्रेजोंसे प्रार्थना करूंगा, जिन्हें आदर्शपर विश्वास है, कि वे भी असहयोगमें भाग लें। जिस समय अंब्रेजोंके साथ वोअर युद्ध हो रहा था मिस्टर डवल्यू० टी० स्टेडने सदा अंग्रे जोंके पराजय-की प्रार्थना की। मिस हावहाउसने बोअर लोगोंका युद्ध जारी रखनेके लिये उत्साहित किया था। इस हिसाबसे देखें ता यही प्रतीत होता है कि वोअरोंके साथ जी अन्याय किया गया था उसके प्रति भारतके साथ किये गये अन्याय कहीं भीषण हैं। बोधर लोगोंने अपने अधिकारके लिये युद्ध कियां और रक्त बहाया। इसलिये यदि हम युद्धके लिये तैयार हैं. यदि रक्त-पात हम कर सकते हैं तब तो हमारे अधिकारकी सुनवाई हो सकती है और संसार भी हमारा आदर कर सकता है।

पर मिस्टर पोपले और फिलिपने इस वातपर पतराज प्रगट किया है कि मैंने उन लोगोंका साथ दिया है जो आवश्यकता पड़नेपर रक्तपातके लिये भी तैयार हो सकते हैं। पर इसमें में कोई बुराई नहीं देखता। उनके अधिकार भी उसी तरहके हैं जैसे मेरे हैं। तो क्या किसी अधिकारकी प्राप्तिके लिये अहिंसाका युद्ध चलाकर रक्तपात वन्दकर देना श्रेयस्कर नहीं है। जो लोग भारतीयोंकी माँगोंकी महत्ता समकते हैं वे इस अहिंसात्मक आन्दो-लनमें भारतीयोंका साथ देकर ईश्वरकी आहाका पालन करेंगे; इनका एक दूसरा एतराज भी है। वह अधिक जोरदार है।
यदि मुसलमानोंकी मांगें न्यायपूर्ण नहीं हैं तो उनका साथ देकर
मैं अन्याय कर रहा हूं। मुसलमान लोग यह नहीं चाह रहे हैं
कि किसी गैरमुसलमान या गैरतुकीं जातिका राज्य स्थापित
हो जाय। भारतके मुसलमान भी आत्मनिर्णयके विरोधी नहीं
है पर उनका कहना है कि आत्मनिर्णयके नामपर हम मेसोपोटामिया आदि प्रदेशोंका नाश नहीं देख सकते। आमें नियांवालोंकी स्वतन्त्रताकी ओटमें तुकीं और उसके साथी मुसलमानोंको नीचा दिखानेका जो प्रयत्न किया जा रहा है उसके वे
घोरविरोधी हैं और उसके प्रतीकारके लिये वे अन्त समय तक

तीसरा एतराज शिक्षा संबन्धी है। मैं उन सभी विद्यालयोंका विरोधी हूं जो सरकारकी सहायतासे चलते हैं।
यह मैं जानता हूँ कि किसी समय ये रुपये हमी लोगोंके थे।
पर मैं एक प्रश्न पूछता हूं। मान लीजिये कि किसी डाक्नने
हमें लूट लिया, हमारा धर्म विगाड़ डालो और हमारी इजत
बरबाद कर दी। वही डाक्न पादरियोंको रुपया देता है कि
वे इससे हमारी शिक्षा दीक्षाकी व्यवस्था करे। क्या पादरी
यह काम धर्मतः उचित समकता है?

अंद्रोज जाति भारतका द्रव्य चूस रही थी! मैं भी जानता था और अन्य लोग भी जानते थे। उसपर हमने कुछ नहीं कहा। पर पंजाबके अत्याचारोंसे हमारी मर्यादा लुट गई और खिलाफतके साथ अन्याय करनेसे हमारा धर्म लुट गया।
यह दोनों असहा था। मेरे उपरोक्त शब्द कड़े हैं। पर इससे
मुलायम शब्द मेरे भावको व्यक्त करनेमें समर्थ नहीं हो सकते
थे। यह कहना व्यर्थ है कि सरकारी विद्यालयोंके वहिष्कारसे
नवयुवकोंकी शिक्षाको व्यवस्था नहीं रह जायगी और उनका
मोनसिक विकास रुक जायगा। जहाँतक संभव है राष्ट्रीय
विद्यालयोंकी स्थापना बराबर होती जा रही है।

मिस्टर पोपले और मिस्टर फिलिपको भ्रम है कि पञ्जाब तथा खिलाफतके साथ जो अत्याचार और अन्याय किये गये हैं उनको हमारी दृष्टि बहुत अधिक करके समक्ष रही है अर्थात् हम सची जांच नहीं कर रहे हैं। पर यह बात नहीं है। मैं तो इन मित्रोंसे दोवा करके कहता हूं कि भारतमें ब्रिटिश शासनसे यदि कीई लाभ हुआ है तो उसे मुक्ते बतलाइये। मैं पुनः उस प्रार्थनाको दोहराता हूं। और यदि मुक्ते विश्वास हो गया कि खिलाफत तथा पञ्जाबके विषयमें मेरी धारणा गलत हैं तो मैं उसके सुधारनेके लिये तैयार हूं।



# एक सिविलियनका पत्र

#### (फरवरी २३, १६२१)

۲.

श्रभी हालमें महात्मा गांधीने भारतके श्रगरेजोंके नाम एक पत्र लिखा था। भारतीय सिविल सिविस्कि कर्माचारी मिस्टर फ़ीमेंटल तथा महात्मा गांधीके बीच उसके सम्बन्धमें जो पत्र न्यवहार हुत्रा है उसे हम नीचे दे देते हैं:—

#### फ़ीमेण्टलं साहबका पत्र ।

महातमा गांधी सोहब, आपने गत वर्ष भारतके अंग्रेजोंके नाम जो पत्र लिखा था, उसके पढ़नेका सौभाग्य मुक्ते नहीं प्राप्त हुआ था पर अभी हालमें ही मेरे हाथमें हिन्दीका एक पत्र आया जिसमें उसका छायानुवाद छपा था। मैंने उसी छायानुवादको अंशतः पढ़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्सव घटनाको सामने एख कर क्या कभी आपने विचार किया है । यद आपने नहीं विचार किया है तो अब विचार कीजिये कि आप उसके अनुसार हमपर क्या प्रभाव डाल सकते हैं ?

अगस्त १६१४ तथा नवम्बर १६२० के बीचमें हजारों अङ्ग-रेजोंने युद्धमें केवल त्यायके नाते भाग लिया। इनमें मैं उन अङ्गरेजोंका शुमार नहीं करता जो ब्रिटनकी नौकरीमें थे, या जिन्होंने देशप्रेमसे अभिभूत होकर युद्धमें भाग लिया, या

जिन्होंने केवल संप्रामिक रुचि दिखलानेके हेतु युद्ध किया। इन लोगोंके हृद्योंमें विजयकी लेशमात्र भी आकांक्षा नहीं इस तरहके किसी भी युद्धमें इन लोगोंने भाग न लिया होता, यदि ये लोग उन युद्धोंको अनुचित समभते। पर इन लोगोंने प्रसन्नतासे मृत्युका मुकाविला किया—केवल इतना ही नहीं क्योंकि इससे तो सब कधोंका एक बारगी ही अन्त हो जाता-बल्कि वे लोग आहत होकर विना किसी रक्षा और सहायताके मरुस्थलमें पड़े रहे, जर्मन अफसरीं की कैंद्रमें पड़कर अनेक तरहकी यातनायें भोगते रहे। कितने तो आहत हुए और पुनः युद्धस्थलमें जाकर लड़े और फिर फिर घायल हुए। जिन लोगोंको उस युद्धसे वच कर लौट आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ वे लोग ६ वर्ष पहले तो चैनके साध अपनी साधारण जीविका चलाते थे पर आज वेही अनाद्र पा रहे हैं, वेइजाती उठा रहे हैं, क्योंकि खतन्त्रताकी पुकारपर उन्होंने अपना सब कुछ त्यागकर'युद्धमें भाग लिया था। इस तरह जान चूमकर जलती आगमें कूद पड़नेका उनका एकमात्र अभिप्राय यही था कि वे किसी सार्वजनिक सिद्धान्तका प्रतिपादन कर रहे थे। इन लागोंके मुकाविलेमें आपने क्या त्याग किया है ? आपका और किस प्रकारको क्षति उठानी पड़ी है कि आप अपनी अवसाकी सर्व प्रधान रखना चाहते हैं मानों आपने यड़ा त्याग किया है और बड़ी क्षति उठाई है और उसके आधार पर दूसरों पर कटाक्ष करते हैं।

एक प्रधानता आपमें हैं और उसे में स्वीकार करता है। पर उसकी उ'चाई कितनी है ? आपके। अलफोन्स डाडेट और आहप पहाड़की यात्राका वृतान्त अवश्य स्मरण होगा। फुांसकी यात्रा करते समय मार्सलोज और पेरिसके बीच आपने इस पहाड़ीके सिलसिलेको अवश्य देखा होगा। आल्प पहाडीपर चढुनेके लिये उसमें उत्साह था और त्याग था, साथ ही उसकी तैयारी भी पूरी थी। पाइड्पर चढ्नेके लिये जिन साधनों और साम-ग्रियोंकी आवश्यकता पड़ती है सभी उसके साथ थे। **उसने** असीम साहस दिखाया और अपने जानकी परवा न करके वह पहाड़के सिरे तक पहुंच गया। वह इतने ऊंचे पर वढ़ गया कि वहांसे वह अपने नगरकी ठएढो सड़क तक देख सकता था। पर यह माउएट ब्लैंक नहीं था। इसकी उ'चाई उसके दसवें हिस्सेके बराबर भी नहीं थी। ठीक वही अवस्था आपकी है। आपकी द्रिष्टि जहां तक जा सकती थी उसकी परिधिमें यह सबसे ऊंचा स्थान है और यहां तक आप पहुंच गये हैं। इसके ऊपर चढ़-नेके लिये आपके। पुनः एक वार नीचे उतरना पड़ेगा। पर आप उसके लिये तैयार नहीं हैं। एक बात और है जिससे आपका सिद्धान्त पृथक प्रतीत होता है। मैं उस भ्रमपूर्ण और छिछले . सिद्धान्तके बारेमें वहुत सोचना निरर्थक समभता हूं। न ते। इसके पक्षमें इतिहासकी कोई घटना है और न मानव समाजका अनुभव ही इसके अनुकूछ है। भला राजनीतिके अन्तरात्माकी प्रेरणा क्या कर सकती है। इस तरहके आशाबादसे कब तक

काम चल सकता है। मुक्ते यह एकदमसे खपत मालूम होता है। थोड़ी देरके लिये मान लीजिये कि ब्रिटिशका भारतके साथ निम्नलिखित प्रकारसे सम्बन्ध स्थापित हुआ। भारतवालोंने अंग्रेज और फरास्त्रीसियोंको बुलाया, व्यवसायके लिये सम्बन्ध स्थापित किया और रक्षाके लिये सैनिकोंको बुलाया। उन्हें विश्वास था कि ब्रिटनसे उन्हें कुछ नया लाम हो सकता है। इसी प्रलोभनमें पड़कर उन्होंने धीरे धीरे अनेक प्रदेश ब्रिटनको दिये। इस तरह अनेक प्रान्तोंका मालिक बनकर ब्रिटनने अपनी नीति खलाई। इतनो बड़ी ग्रद्धनाको केवल मजाक नहीं समस्त्र लेना चाहिये कि बस जवानसे कहा और सब कुछ हो नया। इसमें किसी तरहकी कठिनाई नहीं उपस्थित हुई। हया इन वातोंको इसी आधार पर सान लेना एक तरहकी वेबलुफी नहीं है।

यद्यपि आपके सिद्धान्तोंमें वह वात नहीं है जो देखतेमें तो अति कठिन मालूम होती है पर सिद्धान्तका पूर्णता उसमें रहती है। इस तरहके सिद्धान्तको सदा अनवरत विकास होता रहता है और इससे सदा लामकी प्रत्याशा रहती है। फिर भी आपका सिद्धान्त नोच होते हुए भी उन लेगोंके सिद्धान्तोंसे श्रेष्ठ है जिनके शख्य कूठ, तलवार और वमके गाले हैं। आप अपने सिद्धान्तके दायरेके अन्दर किसी तरहकी हिंसा नहीं होने देना चाहते। इसके लिये हम आपके कृतज्ञ हैं। सचमें आपकी विचित्र आहा दिखलाई देती है। साधारण तीर पर आद्मी यही समझेगा कि आपके हाधमें कोई जाडूका ऐसा उएटा है

जिसके हिलाते ही या छूते ही सारी भूठी माया दूर हा जायगी। पर आपकी इस तरह की बातोंमें आकर यदि कोई आपको सच मान छे ते। वह भारी श्रोखेमें पड़ सकता है। इसके लिये कहीं दूर नहीं जाना है।गा । अभी हालमें ही कनोटके ड्यू कके नाम आपने जा खुली चिट्ठी लिखी थी क्या उसमें इस तरहके देा भूठ नहीं थे। यदि समाचार पत्रोंके सम्वाद सच और प्रामाणिक हैं ते। आपके विषयमें यह कहना अनुचित नहीं हे।गा कि आप ते। स्वयं भूठसे बचते हैं पर यदि आपके ही सामने कोई भूठ बाले ता. आप इसकी कोई परवा नहीं करते। कचीगढ़ीकी घटना आपको भूली नहीं होगी जिस समय उस सार्वजनिक सभामें खिलाफतके स्वयं सेवकने यह वृतान्त सुनाया कि एक अंग्रेज अफसरने किसी पठानको पटककर उसे अतिशय निर्दयता और बेरहमीके साथ मारा ते। आपने उसपर विश्वास कर लिया। अंग्रे-जोंकी प्रकृतिसे अच्छी तरह परिचित रहकर भी आपने उस स्वयं सेवकको हलाहल भूठ बेालनेके लिये देखी नहीं ठहराया और न उसे डाटा डपटा बिक आपने उसे सच मान लिया और उसका उल्लेख भी कर डाला। ट्रिक्यून पत्रने ते। उस भूठी घटनाके लिये क्षमा मांग ली। देखें आप क्या करते हैं। आपको भी क्षमा मांगनी ही होगी। आपकी जिम्मेदारी क्या है ? केवल किसी भूठी घटनाका समर्थन करके उस पर मुहर दे देना। पर उसकी क्या वकअत हो सकती है। मुमकिन है आपकी दृष्टिमें उसकी कोई वकअत हो !

पर इस तरहके भूठके लिये खुले तौरसे माफी मांगना आपकी द्रष्टिमें सचाईकी हत्या करना है। इसलिये आप ता कभी भी तैयार नहीं हो सकते। कदाचित "दीर्घसूत्रता और अदूरदर्शिता' शब्दका जा अभिप्राय हम लाग प्रहण करते हैं वह आपकी समभमें आही नहीं सकता। भला यह कब सम्भव है कि स्पष्टवादी आद्मी अपने अनुयायियोंको बुरा आचरण करते देखकर उन्हें रोकनेकी चेष्टा नहीं करेगा और अधिक काल तक उन्हें उसी आचरणमें प्रवृत्त रहने देगा। आप यही कर रहे हैं। पर आप ते। स्पष्टवादी ही नहीं। क्योंकि यदि आपमें स्पष्टवा-दिताका छेश भी होता ते। आप १६ वर्षसे कम उन्नके छोटे बालकोंका इस प्रकार जवर्दस्ती स्कूल छोड़नेके लिये दवाव डालते देख लोगोंको अवश्य रोकते। पर हम लोगोंको यह आशा कभी नहीं करनी चाहिये कि आप इन वातोंकी परवा या देखरेख करेंगे। ं जिस स्थानपर आप हैं वहांसे आप इस स्थानको देख ही नहीं सकते । यद्यपि यह अत्यन्त साफ और सहजमें ही समभमें आ सकता है।

यि आपने मेरे पत्रके भावको अच्छी तरह समक्ष लिया है तो आप भलोभांति समक सकते हैं कि मैं आपको सिद्ध या महात्मा नहीं समक्षता। इस तरहके आदमीमें किसी तरहके आत्मवलकी उत्क्रप्रताको स्वीकार करना पागलपन होगा। आपके पक्षमें कोई कारण नहीं था, आपमें ऐसी कोई वात नहीं भी कि आप अंग्रेजोंके नाम इस तरहका खुला पत्र लिखते। पर जब आपने पत्र लिख ही दिया तो उसका उत्तर देना मैं अपना हक समस्तता हूं।

🦥 मैं यह नहीं कहता कि आप अपना कदम पीछे हटावें। इसका केवल मात्र यही कारण नहीं है कि यह वेकार होगा, इसका यही कारण नहीं है कि मेरी आन्तरिक अभिलाषा फलवती होगी और संसार आपको सची मूर्ति देख लेगा, इसका यह कारण नहीं है कि मैं जानता हूं कि आपके हृदयमें क्या पक रहा है। आप केवल मौका दूंढ़ रहे हैं कि आप सरकारके साथ किसी तरह खुलह,कर लें जिसे थाप शैतानी सरकार कहते हैं। इसका कारण यह है कि आप ठीक मार्गसे चल रहे हैं, और यदि आप उसी पर कुछ दूरतक और चलते रहेंगे ते। आपको सब वार्ते प्रगट हो। जायंगी । अभी तक तो केंवल मात्र आप ही जानते हैं कि यह सत्य मार्ग किस तरहका है। आपके भाव डीक हैं कि पर उनके साथ जो अयोग्यधारणायें हैं उनका त्याग कर डालना नितान्त आवश्यक है। आप तो सरकारके साथ युद्ध करके उसकी सत्ता स्वीकार करते हैं। हमारी तो यह प्रार्थना है कि ओप उसकी सत्ता भी स्वीकार करना छोड़ दें। आपको उचित है कि आप एक कदम और आगे वह जायँ और इस सरकारकी अवशा करें। हम लोगोंमेंसे जो लोग शिक्षाको प्रिय केवल शिक्षाके अभिप्रायसे समकते हैं इस बातको देखकर अतिशय दुःखी हो रहे हैं कि छोग उपाधियोंके प्रकोधनमें पड़कर शिक्षाकी प्राप्ति की चेष्टा करते हैं। यह सन्ताप और भी बढ़ जाता है यदि हम

लोग यह देखते हैं कि सरकारी नौकरियोंके लिये इसकी ओर इतनी तत्परता दिखाई जा रही हैं। ऐसे लोग सरकारकी सहायतासे मुक्त स्वतन्त्र शिक्षाल्योंको देखकर अतिशय वसन्न होंगे। इसके बाद दूसरी बुराई मुकदमेंवाजीमें है। व्राईको मैंने उसी समय समका था जिस समय पहले पहल इस देशमें उतरा। आज वास वर्णकी वात है। पर इस बातकी प्रसन्नता है कि आपने भी इस वुराईको स्वीकार किया है। यह ठीक ही है। मेरे जिलेमें इसी मुकद्मेवाजीके कारण थोड़े ही महीनोंमें दो हत्यायें हो गई। पर अदालतोंके वहि-प्कारके लिये यह भाव होना चाहिये कि इस तरहकी मुकदमे-वाजीमें वुराई है न कि इस लिये कि सरकारको इससे आमदनी होती है इसिछिये ये सरकारको प्रिय हैं। दूसरी बात गृहशि-लकी है। स्वराज्यके साथ चरखेको जोड़ना लड़कपन है। पर यदि इसके द्वारा आप अपने देशवासियोंका शारीरिक श्रमकी उपयोगिता बतला सकें, उन्हें इस वातकी शिक्षा दे सकें, कि अपने परिश्रमसे अपने घरका संवारना अधिक उत्तम है ते। आप अपने देशका बहुत कुछ उपकार करेंगे। इस प्रकार यदि वे मशीनके वने कपड़ेको घृणाकी दृष्टिसे देखने लगें तो उनका वड़ा उपकार होगा। पर जा काम आपने अपने सामने रखा है उसमें जाति विद्येषकी कोई स्थान नहीं है। यदि इसे आए सफलता पूर्वक चला सकें, तेा इसमें आपको कठिनाई थवश्य उठानी पड़ेगी। पर इससे जें। उपकार होगा वह ब्रिटिश शासनके उखाड़ फॅकनेसे कहीं उपयोगी होगा।

१२ फरवरी १६२१

वापका— ए० एफ० फ्रीमेण्टल भारतीय सिविल सर्विम

### महात्माजीका उत्तर

महाशय, मुक्ते आपका पत्र अभी मिला। मैं आपके पत्रका सिवस्तर उत्तर नहीं देना चाहता। इसके लिये आप मुक्ते क्षमा करेंगे।

आपने मेरे उस पत्रका अच्छी तरह नहीं पढ़ा था। आपने उसके अनुवादको भी नहीं पढ़ा था। केवल छायानुवादके कुछ अंशको पढ़ लिया था। क्या इतनी जानकारीके ही आधारपर आपने इस पत्रकी आलाचना करना युक्तियुक्त और संगत समभा ? यदि आप मेरे पत्रकी आदिसे लेकर अन्ततक पढ़ गये होते तो ओपको विदित हो ज्ञाता कि मैंने सरकारकी यो अंग्रेज जातिको जा सेवायें की हैं उनकी चर्चा मैंने अपने ऊपर उठायी यातनाओं के वर्णनके लिये नहीं किया है। फिर भला यह दिखलानेके लिये कि ये सेवायें निस्वार्थ हैं मैं ऐसा कभी कैसे करता। उनके उल्लेख करनेका एकमात्र अभिप्राय यही था कि मैं सर्वसाधारणका यह वात दिखला देना चाहता था कि अनुकूल अवस्था न होने पर भी अन्त समय तक मैं ब्रिटिश सरकारका भक्त वना रहा। मेरी सेवायें निस्वार्थ नहीं थीं क्योंकि उन सेवाओंके द्वारा मैं अपने देशवासियोंका उपकार करना चाहता था, उन्हें स्वतन्त्रता दिलवानेमें सहायता करना चाहता था। इसिलिये ब्रिटिश जातिकी वीरता तथा पौरुषका

वर्णन करना व्यर्थ था। ये इस वातको स्वीकार करता हूं कि व्रिटिश लोग वड़े ही साहसी और वीर होते हैं और सहनशीलता भी उनमें हद दर्जे की होती है पर राष्ट्रीय निस्वार्थता उनमें जरा भी नहीं है। न तो मुक्ते तव ही विश्वास था और न आज संसार ही इस वातको स्वीकार करनेके लिये तैयार है कि यह युद्ध न्यायके लिये लड़ा गया था। व्रिटनने नि:स्वार्थ होकर अपनी सन्तानका रक्त नहीं वहाया। आप लोग जर्मनीको पददलित करना चाहते थे और उसमें सफल प्रयत्न भी हुए। अंग्रेज जाति जर्मनोंको जितना पतित और नीच बतलाती है उतने पतित और नीच वे नहीं हैं और यदि वे विजयी हो गये होते तो आप लोगोंको धारणांके अनुसार आज संसारका अन्त भी न हो गया होता।

आप सीचते हैं कि हम इस समय किसी ऊंचे टीलेपर खड़े हैं। पर इसका मुक्ते कोई ज्ञान नहीं है। मेरी समक्तमें तो इस समय में एक ऐसे ज्ञालामुखीके ऊपर खड़ा हूं जो अभी फटने चाहता है। पर में अपनी शक्तिसे उसे ठएढ़ा तथा पींढ़ बनानेकी चेष्टामें लगा हूं। यह संभव है कि मेरी सफलता होनेके पहले हो वह फट जाय क्योंकि अनेक सुवारकोंके सम्बन्धमें वैसा ही हुआ है।

मेरा आदर्श आपको खलता है। यदि आपने मेरे लेखोंको पढ़नेका कष्ट उठाया होता तो आपको विदित हो जाता कि मेरे सिद्धान्त पूर्णक्रपसे व्यवहारिक हैं।

🔑 आपने लिखा है कि मैं हृदयसे ( तहमें ) सहयोगी हूं। मैं इसे खीकार करता हूँ। तीस वर्षतक जा व्यक्ति विटनका कट्टर भक्त रहा है वह सहयोगीके सिवा और क्या हो सकता है। मैं प्रत्येक अवसरकी प्रतीक्षामें हूं जब कि मैं इस सर-कारके साथ सुलह कर सकूं। पर मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं कि मैं तबतक किसी तरहसे भी सहयोग करनेके लिये तैयार नहीं हूं जबतक खिलाफतका प्रश्न ठीक तरहसे नहीं हल हो जाता, जबतक मुसलमानोंका चित्त नहीं शान्त हो जाता, जवतक पञ्जावके अस्याचारोंके लिये काफी पञ्चात्ताप नहीं प्रगट कर दिया जाता, और जबतक अंग्रेज जातिके हृद्यसे यह भाव नहीं दूर हो जाता कि हम भारतके शासक और अभिभावक हैं। भारत अपने बीच अंग्रे जोंका सहर्ष स्वागत करता है पर मित्रकी हैसियतसे, साधो सङ्गीकी हैसियतसे, बराबरीकी हैसियतसे। पर यदि वे भारतको अपनी स्वार्थसि-द्धिके लिये लूटना चाहते हैं ते। वे हम लोगोंका सहयोग नहीं पा सकते।

आपने मुक्त पर सत्यसे विचितित होनेका देशारीपण किया है। पर इसमें आपका देश नहीं है। केवल आपकी अनजान-कारीका देश है। आपका यह कहना सच है। कि मैंने कची-गढ़ीकी घटनापर पूर्ण विश्वास कर लिया था। पर अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं था क्योंकि जिस व्यक्तिने मुक्तसे उस घटनाका वर्णन किया था उसने शपथपूर्वक सव वार्ते कही थीं। पर ज्योंही मुक्ते उसकी झुठाईका पता लगा मैंने अपने हस्ताक्षरसे उसे प्रकाशित किया। आप यह इिएडयाको फाइल उठाकर देखें ता आपको मालूम हो जायगा। अन्तमें मेरा निवेदन है कि आप असहयोग आन्दोलनको पढ़ें और समकें। आप देखें कि यह अंग्रेजोंके खिलाफ नहीं उठाया गया है। यह प्रामिनक आन्दोलन है और पवित्रताका आंदो-लन है। इस आन्दोलनका जन्म वेईमानी, अन्याय, कूठ तथा अनाचारको दवाने तथा भारतको स्वराज्य दिलानेके लिये किया गया है। आप इसे स्वीकार करेंगे कि अविश्वास और भयके खानपर विश्वास और निर्भयताकी स्थापना करना ठीक है।

च यह आन्दोलन इसी तरहकी असुखकर अवस्थाका अन्त करनेके लिये उठाया गया है। और इसीलिये इस उद्योगमें में आपका सहयोग चाहता हूं।

> भवदीय— मोहनदास कमीचन्द गांधी ।

## असहयोगका विरोध।

---\*<u>·</u>\*---

(ग्रमस्त ४, १६२०)

जनताको असहयोगके मार्गसे निवारण करनेके लिये सर नारायण चन्द्रावर्कर आदि सज्जनोंने अपने हस्ताक्षरसे जे। स्चना पत्र निकाला है उसे भैंने वड़े गौरसे पढ़ा है। मुझे आशा थी कि अपना मत प्रतिपादन करनेके लिये ये महाशय लेगि असहयोगके विरुद्ध कुछ भारतीय बार्ते लिखेंगे। पर स्चनापत्र पढ़कर मुक्ते खेदमात्र हुआ। सिवा धर्म और इति-हासके ताड़ मड़ोरसे भ्रमात्मक भाव उत्पन्न करनेके उनमें कुछ नहीं है। सूचना पत्रमें लिखा है,—"हमारी धार्म्मिक अवस्पा असहयोगके प्रतिकृत मत देती है और हमारी मातृभूमिकी परम्परा भी यही वात बतलाती है। इतना ही क्यों जिसः किसी धर्मसे संसारका कल्याण और उद्धार हुआ है सभी धर्म यहीं विरोधी मत प्रगट करते हैं।" इसके विरुद्ध में दावेके साथ कह सकता हूं कि भगवद्गीता असहयोग मन्त्रसे भरा है। इसमें अन्धकारकी शक्तिसे असहयोग करनेकी दीक्षा दो गई है। उसका शब्दार्थ माने यह अवश्य होता है कि क्षत्रिय अर्जुनको न्याययुक्त युद्धमें भाग लेनेके लिये तथा रक्तपात करनेके लिये प्रोरित किया गया था और बेईमान कौरवोंको दएड देनेके लिये

खड़ा किया गया था। तुलसीदासजीकी रामायणमें भी यही बात है। उन्होंने सन्तोंको सलाह दी है कि असन्तोंसे घृणा यहूदियोंका धर्म प्रन्थ जेन्द् अवेस्ता क्या है। उसमें भी तो आमुं ज और अब्राहमके अनवरत संव्रामका वर्णन है और इन दोनोंमें सुलह या सन्धि नहीं होती। जिन लेगोंकी यह धारणा है कि बाइबिल असहयोगसे परहेज करती है उसमें असहयोगका कहीं नाम निशान नहीं है वे ईसामसीह और वाइविल धर्मको नहीं समभ सके हैं। इसामसीह असहयोगियोंमें सर्घप्रधान हैं। विना किसी तरहका आराम लिये हुए उन्हें।ने सद्कीज और फरीसाज़का विरोध किया और सत्यके प्रचारके लिये विना सोच विचारके उन्होंने पुत्रोंको पिताओंसे अलग कर लिया। इस्लाम धर्मके नवी मुहम्मद् साहवने पया किया ? जब तक उन्होंने देखा कि प्राण जानेका भय नहीं है उन्होंने पूर्ण साहसके साथ अनवरत परिश्रमसे मक्कावालोंका सामना और विरोध किया और जब उन्होंने देखा कि यहां रहनेसे हमारे और हमारे अनुयायियोंकी व्यर्थ जानें जायंगी तो वे मकाको त्यानकर मदीना भाग गये और जब उन्होंने देखा कि हमारी शक्ति इतनी प्रदल हो गई है कि हम अपने शत्रुओंसे खुछे मैदानमें शस्त्र धारण करके लड़ सकते हैं तो वे लौट आये। प्रायः सभी धर्म प्रन्धोंमें यह बात पायी जायगी। जैसे उन्होंने न्यायप्रिय तथा धार्मिक जनोंके साध सहयोग करनेकी मन्त्रणा दी है उसी तरह अन्यायियों तथा अधार्मिकोंके साथ असहयोग करनेकी मन्त्रणा दी है। कोई

कोई धर्म तो इससे भी आगे वह गये हैं। उन्होंने तो यहां तक कह डाला है कि यदि असहयोगसे कामन चलेतो वुराईके साम-ने सिर भूकानेसे वचनेके लिये तलवार उठा लेनेमें काई हर्ज नहीं है। उपरोक्त स्वना पत्रमें जिस हिन्दू धर्मकी चर्चा की गई है **टसमें असहयोगकी बातें भरी हैं और असहयोगियोंका कर्तव्य** इतना ते। हुआ धार्मिक प्रभावके वारमें। अव व्यवहारिक

भी पूर्णतः वतलाया गया है। प्रहादने अपने पितासे असहयोग किया था, मीरावाईने अपने पतिसे और विभीपणने अपने भाईसे। - द्विष्टिसे लिखा गया है कि राष्ट्रोंके इतिहासका उठाकर देखनेसे यही विदित होता है कि जब कभी असहयोग अस्त्रका प्रयोग किया गया तो इसकी कभी भी सफलता नहीं हुई और न इससे किसी तरहका लाभ हुआ। पर इसके लिये हमें दूर नहीं जाना होगा । दक्षिण अफ्रिकांके जैनरल वोथाका उदाहरण ही हमारे पक्षमें काफी प्रमाण है। लार्ड मिलनरने अफ्रिकन कोंसिलोंकी सुधारका जो रूप दिया और जिसे दैकर उन्होंने अफ्रिकावालोंको संन्तुष्ट करना चाहा जेनरल बोधाने उसका वहिष्कार किया। परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकारको सिर भुकाना पड़ा और सम्पूर्ण शासन प्रणालीको अफ्रिकावालीके अनुकूल बनाना पड़ा। कसकी दुखीवर्स जातियोंका इतिहास भी यही बतलाता है। उनकी संख्या नितान्त कम धी। पर उन्होंने असहयोग किया। उनकी दूढ़तासे संसारके सभी सभ्य राष्ट्र चिकत हो

गये और कनाडाने उन्हें अपने यहां बुलाकर खान दिया जहां वे

आज दिन फूल और फल रहे हैं। भारतवर्णसे भी अनेकों ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैं जहां जमींदारों अथवा ताल्लुकदारों- की ज्यादतीसे घवराकर प्रजाने असहयोग किया और अन्तरें उन जमींदारों और ताल्लुकदारोंका उनके सामने सिर मुकाना पड़ा। इतिहासमें तो ऐसे उदाहरण कहीं नहीं मिलते जहां पूरी तरहसे सुन्यवस्थाके साथ असहयोग किया गया हो और यह सफल न हुआ है।।

यहां तक तो हमने रक्तपात्रहित शान्तिमय असहयोगके उदाहरण इतिहासके आधारपर दिये हैं। इसके अतिरिक्त रक्त-पात सहित भी अनेक असहयोग हुए हैं। इतिहासमें उनके भी अनेक उदाहरण पड़े हैं। पर मैं इस वातको विना संकोचके स्वीकार कर सकता हूं कि हिंसायुक्त असहयोगकी असफलताके भी अनेकों उदाहरण पड़े हैं और इस चातकी जानकारीके कारण ही मैंने देशके सामने शान्तिमय अहिंसात्मक असहयोगको कार्यक्रम रखा है। यदि इस कार्यक्रमको पूरी चलाया गया तो इसमें सफलता निर्विबाद है पर यदि इसमें सफलता न भी मिली ते। इससे किसी तरहकी क्षति होनेकी सम्मावना नहीं है। मान लीजिये कि इस अलइ-योग व्रतको स्वीकार करके एक व्यक्तिने भी यदि असहयोग किया और सरकारी नीकरीका त्याग किया ते। केवलमात्र जीविका त्याग देनेके कारण वह किसी तरह मुक्सांतमें न रहेगा। वह नफेमें ही रहेगा। यही इस असहयोग वतका धार्मिक अंग

है। यदि इसका राजनैतिक प्रभाव देखना है तो इसके लिये अनुयायियोंकी आवश्यकता है। इसलिये असहयोग व्रतमें मुझे किसी तरहका खटका नहीं दिखाई देता। यदि कहींसे आशंका है तो जनताके उत्ते जित हो जानेपर हिंसा कर वैठने की। पर केवल आशंकामात्र है। इसलिये समस्त राष्ट्रको नपुंसक वनानेसे हिंसाकी संभावनाका सामना करना श्रेयस्कर और उचित है।

# असहयोगका धार्मिक तत्व

ं ( ग्रागह्त २४, १६२० )

सर नारायण चन्द्रावर्कर सदृश विद्वान और पिएडतप्रवरके साथ वाद्विवाद करनेमें मुझे हार्दिक खेद है। पर क्या कर मेरी भी लाचारी है। मैं असहयोगका जन्मदाता हूं। इसीलिये मैं विवश हो जाता हूं कि मैं इसके समर्थनमें अपने प्रमाणोंको पेश कर और गण्यमान पुरुषोंसे विरोध कर जिनके प्रति मेरे हृदयमें असीम श्रद्धा है। जिस समय में मलाबारमें भ्रमण कर रहा था मुक्ते सर नारायणका उत्तर मिला जो उन्होंने मेरे उस पत्रके उत्तरमें लिखा था जिसे मैंने उनके बम्बईके स्वनापत्रकी भालोचनामें लिखा था। मैं इस पत्रकी आद्यन्त पढ़ गया। पर

अन्तमें मुक्ते खेद हुआ कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे मुक्तमें परिवर्तन हो। उनके पत्रसे जो अभिप्राय में निकाल सका उससे मुक्ते यही विदित हुआ कि गीता, बाइबिल तथा कुरानको हम दोनों भिन्न भिन्न दृष्टिसे पढ़ते हैं या भिन्न भिन्न अर्थलगाते हैं। उनके पत्रसे प्रगट होता है कि अहिंसा, राजनीति और धर्म शब्द को जिस अभिप्रायमें में लेता हूं वे नहीं लेते। मैं इस पत्रमें यहीं दिखलानेकी चेष्टा करू गा कि भिन्न धर्मोंको पढ़ कर मैंने क्या भाव ब्रहण किया तथा भिन्न शब्दोंके क्या अभिप्राय हो सकते हैं।

कुछ लिखनेके पूर्व में सर नारायणको इस वातका विश्वास दिला देना चाहता हूं कि अहिंसाके विषयमें मेरा मत जरा भी नहीं बदला है। जिस अर्थ और भावमें मैं अहिंसा शब्दको पहले प्रहण करता था, उसीमें अब भी प्रहण करता हूं। मेरी धारणा है कि जब ईश्वरने मनुष्यको निमाण करनेकी, बनानेकी शक्ति नहीं दी है तो उसे छोटेसे छोटे जीवके नाशका अधिकार कहांसे हो सकता है। जो महापुरुप सबका निर्माता है, जो प्राण दान कर सकता है, उसीको मारने और उस प्राणके संहारका भी अधिकार है। अहिंसा शब्दका मेरी दृष्टिमें यह अर्थ निकलता है कि फेवल घृणाके भावसे ट्र रहनाही अहिंसा नहीं है बिहक अहिंसा शब्दके पूरे मानेको चरितार्थ करनेके लिये हमें प्रेमका प्रसार करना चाहिये और अपने साथ बुराई और पापाचरण करनेवालेके साथ भी नेकी

और दयाका वर्ताव करना चाहिये। पर इसके माने यह नहीं है कि युराई करनेवालेके बुरे आचरणमें हम उसकी सहा-यता करें या उसकी बुराईको चूपचाप वरदाश्त करते जाये। चित्र इसके प्रतिकृत आहंसाजनित प्रेम तो यही कहता है कि आपको पापीके साथ सहयोग नहीं करना चाहिये, उसके खाथसं सम्बन्धं तोड़ देना चाहिये, यद्यपि इससे उसको हानि पहुँचे या किसी तरहका शारीरिक कप्र हो। उदाहरणार्थ यदि मेरा पुत्र पापका जीवन व्यतीत करता है तो में उसकी सहायता नहीं कह गा क्योंकि ऐसा करनेसे मैं भी उसके पापा-चरणको चढ़ा रहा हूं। यदि मुझै मेरे पुत्रसे सची सहानु-भूति है, असल प्रेम है तो मुक्ते यही उचित है कि मैं उसके साथसे हर तरहकी सहानुभूति हटा छूं। उसके साथ तर्क कर छूं यसिप ऐसा करनेसे उसकी जानपर आ वीते। पर इसकी मुख्ने कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिये। और जब वह अपने इसः पापाचरणके लिये पश्चात्ताप करता है, खेद प्रगट करता है तो उसे फिर अपनी छातीसे लगा लेना चाहिये। यह भी अहिंसाजनक प्रेमकी परिभाषासे सिद्ध है। पर किसी तरहके वल प्रयोगसे दवाव डालकर सुके अपने पुत्रको भी नहीं हटाना चाहिये। जहां तक मैं समभ सका हूं 'फ़जूल खर्च देटे' वाळी कहानीसे यही शिक्षा निकलती हैं। ं इसमें कार्यदक्षता है। इसमें कार्यदक्षता है। विविक इसकी कार्यदक्षता पशुवल या हिंसाके परिश्रमसे कहीं

कड़ो है। असहयोगके लिये निष्क्रिय प्रतिरोधका नाम देना भ्रमात्मक है। मैं जिस अभिप्रायमें असहयोग शब्दका प्रयोग करता हूं उसमें इसको अहिंसात्मक होना होगा अर्थात् न तो इसमें प्रतिहिंसाको स्थान है, न वदलेकी गुजायश है, न मन-मैल करनेकी गुंजायश है और न घृणाकी गुंजायश है। इससे यही परिणाम निकलता है कि जिस जैनरल डायरने निर्दोषोंकी हत्या की उसके साथ हाथ मिलाकर मैं भी उसी तरहका पाप कर रहा हूं। पर मान लोजिये कि वही जेनरल डायर कल बीमार पड़ा कराह रहा है और मृत्युसे अन्तिम संग्राम कर रहा है और सेवा शुश्रुपा करके मैंने उसे जिला दिया। ऐसो अवस्थामें मैं असहयोगकी क्षमादान और प्रेमकी शक्तिको प्रगट कर रहा हूं। पर इसके माने सहयोग नहीं है। इस शब्दके इस तरहके प्रयोगमें मेरा सर नारा-यण चन्द्रवकरसे मतभेद है। यदि कोई सरकार पापा-चरणमें प्रवृत्त है और यदि में समभता हूं कि उस सरकारके साथ सहयोग करनेसे मैं उसके पापाचरणसे उसको निवारण कर सक्नुंगा तव मैं एक नहीं हजार वार उसके साध सहयोग करनेके लिये तैयार हूं। पर यदि में देखता हूं कि उसे उस मार्गसे नहीं लौटा सकता विलक मेरे सहयोग है उसके पापाचरणकी मात्रा चढ़ती जायगी तो मैं उसके साध सहयोग नहीं कर सकता। इसी तरह यदि उसे पापमें प्रवृत्त देखकर भी मैंने उसकी उपाधि धारण की, या प्रदत्त

उपाधि रखी, उसकी किसी तरहसे सहायता की, उसके सदालतोंमें गया या उसके स्कूलमें अपने लड़कोंको मेजा, तो जो हाथ जालियांचाला यागमें चेगुनाहोंके रक्तसे रङ्गे गये हैं उन हाथोंसे मोती जचाहिरका पुरस्कार भी मेरे लिये भीख मांगनेकी टोकरीसे चुरा है। जिस सरकारने हमारे सात करोड़ मुसलमान भाइयोंके धार्मिक भावों पर भीपूण आधात किया है उसके मुंहसे मीठें मोठे शब्दोंके सुननेसे तो अच्छा वही होगा कि उसके हाथों मुझे कड़ीसे कड़ी सजा मिले।

इसी प्रकार गीताका जो अभिप्राय हम छेते हैं वह सर नारायणके अर्थसे एकदम भिन्न प्रतीत होता है। मैं इस वातको नहीं स्वीकार करता कि गीतामें कहों भी यह उपदेश दिया गया है कि अच्छे कामको सफल या चरितार्थ करनेके लिये मनुष्यको रक्तपात भी करना चाहिये। गीतामें प्रधान वर्णन हमारी अन्तरात्माकी पाप और पुण्य वृत्तियोंके युद्धका है। महापुरुष श्रीकृष्णचन्द्रने इसके साथ ऐतिहासिक घटनाकी जोड़कर केवल यह दिखलानेका प्रयत किया है कि कर्त्त व्य पालनमें मनुष्यको अपने शाणोतककी परवा नहीं करनी चाहिये। गीतामें इस वातको प्रधान शिक्षा दी गई है कि मनुष्यको परि-णामकी परवा न करके अपना कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिये, क्योंकि हम मनुष्य देहधारी हैं, इससे हमारी शक्ति परिमित है। इस परिमित शक्तिद्वारा हम अधिकसे अधिक अपने कामोंकी ही देखरेख तथा नियन्त्रण कर सकते हैं। गीतामें प्रकाश और

अन्धकारमय जीवन (हिंसा और अहिंसा) का विस्तृत विवरण दिया गया है और स्पष्ट वतलाया गया है कि इन दोनोंमें किसी प्रकारकी परस्वर समता नहीं है।

जहांतक मेरी वृद्धि जा सकती है मैंने निरूपण करके देखा है तो मुक्ते यहीं प्रतीत हुआ है कि ईसा राजनैतिक पुरुषोंमें सबसे प्रधान था। उसको नीति सदासे यही रही, 'जैसाको तैसा"। उसने शैजनके साथ वही व्यवहार किया जो उसके योग्य था। उसने उससे कभी भी घृणा नहीं की पर साथ ही उसके पापाचारका कभी साथी भी नहीं वना। उस समयकी राजनीतिके अनुसार वह प्रजाका कल्याण करना चाहता था और उसकी सफलताके लिये वह प्रजाको इस वातकी शिक्षा देता फिरता था कि पुरोहितों और धर्माध्यक्षोंकी चिकती चुपड़ी बातोंमें आकर भ्रममें मंत पड़ जाओ। उस समय नागरिक जीवनके निर्माण और संगठनका अधिकार इन्होंके हाथमें था। इस समय शासन प्रणालीकी व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि उसका असर हमारे जीवनके प्रत्येक अंगपर पड़ता है। इसके कारण हमारी सिति तक डावां डोल रहती है। इसलिये यदि इम राष्ट्रका कल्याण करना चाहते हैं, तो धर्मके नामपर हमें सरकारकी कार्रवाइयोंमें भाग लेना चाहिये, और उनपर सदाचारिक प्रभाव डालकर उन्हें सदाचारिक नियमोंके अनुसार शासन करनेकेलिये मजयूर करना चाहिये। जेनरल हायर यूचडपनेका काम करके लोगोंके मन तथा आचरण पर असत्

प्रभाव डालना चाहता था। पर जो लोग असहयोग प्रचारमें लगे हैं, जिन्होंने इस मन्त्रमें दीक्षा ली है वे आत्मत्याग, आत्मवलि, तथा आत्मपिवत्रतासे सदाचारिक असर डालना चाहते हैं। मुक्षे यह पढ़कर विस्मय हुआ कि सर नारायणने जेनरल डायरकी हत्याकी वातोंकी तुलना असहयोगसे की है और दोनोंको समान रूप दिया है। मैंने उनके अभिप्रायको समक्षतेके लिये पूरी चेष्टा की पर मुझे खेद है कि मैं उनके अभिप्रायको साफ साफ नहीं समक्ष सका।

## धर्माधिकारियोंका कर्तव्य

अगस्त १६, १६२०)

वल तथा निर्भोक धर्माध्यक्षोंकी देखरेख। धर्माधिकारी प्रजाके प्रतिनिधि और संरक्षक होते थे जहां धर्माधिकारियों द्वारा शासनप्रणाली नियन्त्रित रही है। उस्मुसमयके धर्माधिकारियों निर्भोक और न्याययुक्त निर्णयसे वर्तमान सरकारकी नीतिकी तुलना करनी चाहिये। इस सरकारमें मर्यादाका (Prestige) भ्रमात्मक। भाव इस प्रकार भर गया है कि वह पंजाबके

अत्याचारोंके संबन्धमें समस्त राष्ट्रकी मांगोंकी अवहेलना कर रही है।

३६० ईस्वीमें पूर्वीय साम्राज्योंका राजा थियोडोसस था। थेसिलोनिकासे उसे समाचार मिला कि वहांकी प्रजाने उसके किसी कर्मचारीको मार डाला है। क्रोधसे वह अन्धा हो गया, उसने जांच करना भी निरर्थक समभा। एकदमसे आज्ञा दे बैठा कि इस कर्मचारीकी हत्याका बद्ला रक्तपातसे लिया जाय। उसके कर्मचारियोंने धोखा देकर प्रजाको तमाशामें बुळाया और वहां विना किसी विचारके दोषी और निर्दोष सवकी हत्या कर डाली। इस नृशस हत्याकाराडका समाचार मिलनके बिशप, अम्ब्रोजके कानोंतक पहुंचा। इससे उसे इतनी वेदना और कष्ट हुआ कि शोक तथा कोधके मारे उसने मठ छोड़ दिया और गांवमें जाकर रहने लगा और थियोडोससका मुंह देखना तक नहीं चाहा। पर पीछे उसे विदित हुआ कि यदि में इत तरह च्य होकर वैठ रहूं गा तो मुक्ते भी पाय पड़े गा कि मैंने मौन धारणकर राजाके पापाचारमें सहायता को। इससे उसने उसके पास एक व्यक्तिगत पत्र लिखों और उसमें हत्याकी भीषणता तथा वर्वरताका पूरी तरहसे वर्णन किया। इससे सम्राटको पश्चात्ताप हुआ और सम्राटने निश्चय किया कि उसके प्रतिशोधके लिये जनताको चुपचाप हरजाना दे दिया जाय । पर जब विशव सम्राटसे मिलो और सम्राटने बातचोतमें उससे अवनी इच्छा.प्रगट की तो उसने स्वष्ट शब्दोंमें कह दिया कि पाव सापने

खुलो तीरपर किया है उसका प्रायश्चित्त इस तरहसे गुप्त हरजाना देनेसे नहीं हो सकता और न इससे ईश्वरको ही शान्ति मिल सकती है। अन्तमें थियोडोससने विश्वपको उन कड़ी शर्तों की खीकार की और उसने राजपदके सभी चिह्न उतार दिये तथा अफसोसके साथ अपने पापोंके लिये प्रार्थना मांगी। इस घटनाका उल्लेख करके प्रसिद्ध इतिहासबेत्ता गिवनने ठीक ही लिखा है:—"इस घटनासे राजाओंको शिक्षा लेनी चाहिये कि यद्यपि मनुष्यकी शक्तिके उत्पर उनका अधिकार है तद्यपि ईश्वर उनके कामोंकी देखरेख करता है। इसलिये राजाओंको धर्मके मार्गका पूणतया अनुसरण करना चाहिये।"

इस घटनासे केवलमात्र राजाके कर्तव्यका निर्देश ही नहीं है। जाता बिक इससे यह भी प्रगट है।ता है कि साहसी प्रजा राजाके क्रूर अत्याचारोंका विरोध किस प्रकार कर सकती है। विशय अम्बेजिने थियोडोससको धर्म मन्दिरमें तबतक आनेकी आज्ञा नहीं दी जबतक अपने पापोंके लिये वह प्रायश्चित्त न कर ले। इस तरहके अनेक उदाहरण यूरोपीय इतिहासमें पड़े हैं जिनसे प्रगट है।ता है कि अवसर पड़ने पर ईसाईयोंने भी न्याय करानेके लिये राजाके साथ किस तरह असहयोग किया था। यदि सरकार अत्याचार करती ही जाती है तो प्रजाका कर्तव्य स्पष्ट है, चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो। भिन्न भिन्न देशोंमें, भिन्न भिन्न अवस्थाओंमें भिन्न भिन्न मतवालोंने इस कर्तव्यको भिन्न भिन्न अवस्थाओंमें भिन्न भिन्न मतवालोंने भारतवर्षमें इस कर्तव्यका पालन उस जमानेमें अति कठिन था जव यहां राजाओंका राज्य था। पर वर्तमान युगकी शासनप्रणाली-में यह इतना कठिन नहीं रह गया है। पर उन्नत आत्मा किसी भी अवस्थामें द्वना नहीं जानती। जब उसने एक वार भी अपना कर्तव्य साफ देख लिया। महरठोंके इतिहासमें भी इसका एक प्रमाण मिलता है।

नारायणराव पेशवा मारा गया। लोगोंको शक हुआ कि इस पाप कर्ममें रघुनाथरावका हाथ है क्मोंकि यही उसका एक-मात्र चचा उसका उत्तराधिकारी था। पर रामशास्त्री आदि मिन्त्रयोंने यह स्थिर किया कि जवतक रघुनाथरावके पक्षमें थोड़े भी प्रमाण मिलें उसके हकका प्रतिपादन करना उचित है। पर जब रामशास्त्रीको स्वयं रघुनाथराव द्वारा यह वात मालूम हुई कि उसने अपने भतीजेकी हत्यामें योगदान किया है तो उन्होंने रघुनाथरावसे स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया:—"न तो में तुम्हारी नौकरी चाहता हूं और न में पूना शहरमें कदम रखूंगा, जबतक शासनका भार तुम्हारे हाथोंमें रहेगा।" मिस्टर शास्ट उफ़ने लिखा है कि उसने अपना बचन अन्ततक निवाहा और शहर छोड़कर गांवमें रहने लगा।

रामशास्त्रीके समान व्यक्ति हो राजाको असभ्यसे सभ्य वना सकते हैं और अपने पदको मर्यादाका पालन कर सकते हैं।

### कुछ एतराजोंका उत्तर

#### ( भ्रागस्त १८,१६२० )

मद्रासका स्वदेशिमत्रम् तामिलभाषाके दैनिकपत्रोंमें सबसे अधिक प्रभावशाली है। उसके पढ़नेवाले भी वहुत अधिक हैं। इसलिये उस पत्रमें जो वातें प्रकाशित होती हैं उनका सम्मान करना चाहिये। इस पत्रके सम्पादकने असहयोगके मार्गमें कुछ ध्यवहारिक कठिनाइयां वतलाई हैं। इसलिये मैं अपनी योग्यताके अनुसार उन पतराजोंका उत्तर दूंगा।

सम्पादक महोदयने लिखा है कि मैंने असहयोग आन्दोलनके अन्तिम दो कार्यक्रमकी छोड़ दिया है। न जाने यह स्वना उन्हें कहां से मिली। उनके सम्बन्धमें मैंने केवल इतना ही कहा था कि उनका लक्ष्य दूर है और आज भी मेरा वही मत है। मैं इस वातको स्वीकार करता हूं कि इसके प्रत्येक कार्यक्रममें वाधा है। पर अन्तिम दो कार्यक्रम भीषण विझवाधाओं परिवेष्ठित हैं और उनमें से अन्तिम तो अतिशय करटकाकीण हैं। पर प्रत्येक कार्यक्रम इसी हिसाबसे रखा गया है जिससे कमसे कम खतरा उठाना पड़े। अन्तिम दोनों कार्यक्रममें तवतक हाथ नहीं लगाया जायगा जवतक कमेटीके सदस्योंका इस बातका पक्का विश्वास न हो जाय कि जनता उनके अधिकारमें 'इतना हो गई

है कि यदि सैनिक नौकरीसे स्तीफा दे हैं या प्रजा मालगुजारी देना बन्द कर दे ते। किसी तरहकी हिंसाकी प्रवृत्ति नहीं दिख-लाई जायगी। मेरा यह पक्का विश्वास है कि जनताको हम लोग इसके लिये अवश्य तैयार कर सकते हैं। जिस दिन जनताको इस बातका विश्वास है। जायगा कि उद्धत सरकारका सिर नीचा करनेके लिये हिंसा सर्वधा अनावश्यक है और यह काम शान्तिमय असहयोग द्वारा हो सफल हो सकता है उसी समयसे वे विरोध प्रगट करनेके लिये भी हिंसाका भाव नहीं प्रदर्शित करेंगे। सच बात यह है कि अभी तक हम लोगोंने दत्तचित्त होकर जनतासे काम नहीं लिया है और न तालीमकी शिक्षा दी है। यदि किसी दिन हमें स्वराज्यकी प्राप्ति करना है, यदि हमें स्वतन्त्र राष्ट्र होना है ते। यह आवश्यक है कि हम लेग जनताके। इसकी तालीम दें। मेरी समभ्में वर्तमान समय बहुत ही उपयुक्त है। एंजावके साथ जो अत्याचार किये गये हैं उन्हें प्रत्येक भारतवासी अपने ऊपर किये गये अत्याचारके बराबर समभता है। खिलाफतके साथ जो अन्याय किया गया है उसकी वेदना प्रत्येक मुसलमानके हृदयमें हो रही है। लिये इस वातकी आशा की जा सकती है कि यदि यहा किया जाय तो जनता इस समय संगठित होकर चलनेके तैयार है।

सम्पादकने लिखा है कि यदि जनताके साथ देनेका प्रश्न है तो जनता मालगुजारी न देनेके लिये सबसे पहले तैयार है।

सकती है। मैं भी इस वातको स्वीकार करता हूं। पर जवतक जनता इस वातके लिये तैयार न हो जाय कि सम्पत्तिके विकः जाने तथा नीलाम हो जानेपर भी वह हिंसाके लिये तैयार न होगी तवतक यह हो नहीं सकता है। पर जवतक ये वातें नहीं हो जातीं तवतक इस वातको हाथमें लेना कठिन है।

में इस वातको भी स्वीकार करता हूं कि यदि आज हो सैनिकों और सिपाहियोंको सरकारी नौकरीसे स्तीका देनेके लिये कहा जाय और यदि वे आज नौकरीसे हट जायं ते। सङ्कट उपिंशत होनेकी संभावना है, क्योंकि जवतक डाकुओं, चारों तथा वदमाशोंसे अपनी रक्षा करमेकी शक्ति न हो जाय तवतक हमें इन्हें हटाना भी नहीं उचित है। पर मेरा भी यही कहना है कि यदि हम आज पुलिस और सेनाको एक दमसे हटानेको तैयार है' ते। हमें अपनी रक्षाकी भी पूरी व्यवस्था कर लेनी होगी। यदि पुलिस और सैनिक लेग देशभक्तिमें आकर स्तीका दें तो मुझे पुरी आशा है कि वे राष्ट्रीय दलमें शामिल होकर भी वही काम कर सकते हैं। उस दशामें वे आजकलकी भांति केवल नौकर बनकर काम नहीं करेंगे पर वे उस समय राष्ट्रके जान माल और स्वतन्त्रताके सच्चे रक्षक समभे जायंगे और अपनी जिम्मेदारीकी पूरी तरहसे निवाहेंगे। असहयोग आन्दे।लनका उद्देश्य अपने आप सब बातोंको ठीक कर देनेके लिये ही हुआ है। यदि आज छात्रगण सरका ी स्कूलोंका छोड़ दें तो मुझे पूरी आशा है कि कल ही राष्ट्रीय स्कूलोंकी

काफी संख्यामें खापना हो जायगी। यदि आज वकील लेगा अदालतोंको त्यागकर वकालत करना छोड़ दें तो वे दूसरे ही दिन पंचायती अदालतोंकी स्थापना कर लंगे और इस प्रकार राष्ट्रके हाथमें अभियोगोंपर विचार करने तथा अभियुक्तोंको दएड देनेका सहज और सुविधा जनक मार्ग मिल जायगा। में यहीं यह भी लिख देना चाहता हूं कि खिलाफत कमेटीने इन किताइयोंको मली मांति समफ लिया है और प्रत्येक किताईका सामना करनेके लिये उपयुक्त प्रवन्ध करती जा रही है।

प्रवन्धक विभागकी नौकरियोंके त्यागमें किसी तरहकी वाधा उपियत होते नहीं दिखाई देती, क्योंकि जवतक कोई व्यक्ति अपने वलसे या अपने मित्रोंके द्वारा अपनी जीविकाका पूरा प्रवन्ध न कर लेगा तवतक वह नौकरीसे स्तीफा नहीं देगा।

लोगोंने स्कूलोंके विहण्कारके मर्मको नहीं समस्ता है और एतराज किया है। इसे मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे वालकोंकी शिक्षामें जो न्यय होता है वह हमारे ही जेवसे जाता है। पर जिसके द्वारा इस शिक्षाको न्यवस्था की जा रही है उसमें यदि दोप आ गया है तो उसका फल हमें भी भोगना पड़ेगा। जिस समय छात्र स्कूलों और कालेजोंको छोड़ छोड़कर बलग हो जायंगे, उस समय शिक्षक लोग विद्यालयोंमें रह कर क्या करेगे। पर धोड़ी देरके लिये मान लीजिये कि वे स्तीका नहीं देते तो क्या मर्यादा और धर्मके मुकाविले रुपयेकी अधिक प्रतिष्ठा है।

कों सिलोंके विहण्कारके सम्बन्धमें लोग कहते हैं कि यदि असहयोगो उसे छोड़ भी दें तो भी नरमदलवाले तो उसमें जायंगे ही और इस तरह को सिलोंका काम नहीं रक सकता। पर इसकी मुक्ते कोई परवा नहीं है। मुक्ते केवलमात्र चिन्ता इस वातकी है कि असहयोगी उसमें न जायं, क्योंकि आप स्वयं सहयोग करके दूसरेको असहयोग करनेके लिये कैसे कह सकते हैं। आप कोंसिलोंमें वैठकर उसके वपरासीको स्तीफा दैनेके लिये कैसे कहेंगे १

## एक सलाह

ं (दिसम्बर १, १६२०)

मुझे निम्न लिखित गुमनाम सलाह मिली है :— "महात्मा,

प्क रमणीकी सलाह सुनिये। उसे आप रह कर दीजिये, पर रह करनेके पहले उस पर खूब विचार कर लीजिये, ज्ञाम तथा प्रबोधके लिये सर्वज्ञ परमेश्वरसे विनय कीजिये। पक ओर ध्यान लगाना चल पैदा करता है, पर हर जगह बाटना निर्वलता है। अपने असहयोगको केवल तीन बातोंमें रिखये—

अर्थात् विदेशी चोजों, पुलिसकी नौकरी तथा सेनामें। इसीसे आप भीतरकी सब फूटोंको दूर कर अपने उद्देश्यको सबल कर सकेंगे जिससे खराज्यकी शीघ्र प्राप्ति हो सकेगी। अपने उद्योगको विशेष कर, पूर्ण-कपसे नहीं, सीमान्त प्रदेशोंको जातियोंमें फैलाइये—सिक्खों, पञ्जाबियों, डोंगरों, और गोरखोंमें। इतिहासके शिक्षानुसार गुप्त समितियों द्वारा काम कीजिये, डंका पीट कर नहीं। इड़ताल कीजिये, पर पहले धमकी मत दीजिये; इड़ताल कीजिये तो मूलमें, शाखाओं पर नहीं। परमात्मा आपके कार्यको तुरन्त सिद्ध कर हमारे उद्देश्यको शीघ्र सफल करे। श्रीमती एफ० ।

चिट्ठीमें तारील नहीं है। यह ऐसी लिखी है कि स्त्रीकी हो ही नहीं सकती। कारण भारतकी स्त्रियां इस चिट्ठीकी स्त्रीसे कहीं अधिकतर वीर हैं। चिट्ठीके लेखकने परमात्माकी चर्चा की है. पर ब्रिटिश सङ्गीनका भय उसे बना है और इसल्ये वह सिक्खों तथा गोरखोंके हथियारोंका उपयोग चाहता है। उसने असहयोगको अच्छी तरह समभा नहीं हैं। अपने भयकी अवस्थामें वह यह नहीं देखता कि ब्रिटिश पाशविक वलके वदले दूसरा पाशविक वल बानेसे भारतकी युराइयोंकी वास्तविक औपिध नहीं हो सकती। यदि लोहेसे भारतके भारयका निर्णय होनेवाला है तो यह सिक्ख, गोरखोंका नहीं होना चाहिए, बिल्क समस्त भारतका। यह एक ऐसी महत्वकी शिक्षा है जो यूरोपसे

मिलती है। यदि पाशिवक बलका ही राज्य रहेगा तो भार-तवासियोंको या तो समर-कौशल सीखना चाहिय या सदाके लिये उसके पैरों पर सिर मुकाना चाहिए जो तलवार भांज रहा है, चाहे वह परदेशी हो या खदेशी। फिर ऐसी अव-खामें सैकड़ों आदमी मूक पशु वने रहेंगे। असहयोग लोगोंमें उनके गौरव और शिक्तकी जागृति करता है। यह उन्हें यही समका कर हो सकता है कि यदि तुम भीतरकी आत्माको जानने लगोंगे तो तुन्हें पाशिवक बलसे भय करनेकी जकरत

डोंगरों, सिवलों गोरलों तथा भारतकी अन्य वीर जाति-योंको हम अँगरेज सैनिकोंसे युद्ध करनेके लिये नहीं कहते, बल्कि इसलिये कि जब अँगरेज हमें जीतनेमें लगें तब वे उनकी सहायता न करें। हम अपनी सैनिक जातियोंको बता देना चाहते हैं कि ब्रिटिश अफसरकी आज्ञा मान कर तलवार फेर कर वे अपनी तथा हमारी गुलामी बढ़ा रहे हैं। वह समय आवेगा जब उक्त लेक्कका दल विनष्ट हो जायगा, सैनिक जातियां शान्तिका प्रयोजन समभने लगेंगी।

चिद्वीका लेखक जब कहता है कि केवल विदेशी चीजों,
पुलिस तथा सेनाकी ओर ध्यान दो तब मुक्ते उस पर सन्देह
होता है। इस प्रकार त्याग कर वह आभ्यन्तरिक पकता
चाहता है, अर्थात् उन्हीं श्रेणियोंके प्रायश्चित्तसे जी अभी तक
लोक नेता बने हैं—पर असहयोगका सारा युद्ध इन्हीं श्रेणि-

योंके चारों ओर लगा है। अभी यह मतभेद मालूम हो सकता है, पर प्रायश्चित्त कार्य हो जाने पर यह एकना अवश्य प्राप्त करेगा।

हमारे खुळे संग्रामसं कैसी सफलता हुई यह लेखक नहीं समभ सका है। मेरी रायमें इस समय छोग जैसी निर्भी-कता और खुले तौरसे काम कर रहे हैं वैसी निर्भीकतासे और कभी किसी समय नहीं किया। राज्यद्रोहके अति कृत्रिम कानुनका भय उन्होंने प्रायः त्याग दिया है । समितियोंका वर्णन कर छेखक पुराने जमानेकी वात बताता है। अपवित्र गुप्त पद्धतिसे तुम इस राष्ट्रको पूर्ण रूपस उन्नत नहीं कर सकते । हमें चाहिए कि हम साहमसे खुल्लमखुला कार्य कर गुप्त तथा आचार-भ्रष्ट पुलिस विभागको निरस्त्र करें। मूलोच्छेद न करें तो वह असहयोग ही नहीं है। जब खुल्लमखुला ईमानदारीसे आप असहयोग कर ब्रिटिश सरकारके ध्वंसक वृक्षको सीचना छोड़ देंगे तो उसका मूलोच्छेर अवंश्य हो जायगा । उक्त लेखक ईश्वरका नाम न्यर्थ ही लेता है जब गुप्त पद्धतिकी भी वह संलाह देता है।



### एक संशय

(सितम्बर २५, १६२०)

जिस समय में चम्पारनमें काम कर रहा था मेरे साथ वाकू जनकधारी प्रसाद भी काम कर रहे थे। उन्होंने बढ़े ही उत्साह और तत्परतासे मेरी सहायता की थी। उन्होंने मेरे पास लम्बा चीड़ा पत्र लिखा है। उस पत्रमें उन्होंने दिखलाया है कि भारतवर्षके सामने इस समय बड़े ही महत्वका विषय आ पड़ा है और उस मिशनको उसे पूरा करना है। इस मिशनकी पूर्ति यदि वह किसी उपायसे कर सकता है तो वह एक मात्र असहयोग है। साथ ही उन्होंने कई आशंकायें भी प्रगट की है जिनका वह खुला उत्तर चाहते हैं। उनका पत्र इतना बड़ा है कि उसे उद्धुत नहीं कर सकता। इसलिये में उसे रोक रहा हूं पर में उनकी आशंकाओंका उत्तर देना उचित समस्तता हूं। उनके पश्चोंको में ज्योंका त्यों उद्धुत कर देता हूं—

- (१) क्या असहयोग आन्दोलनसे अंग्रेज और भारतीयोंके बीचमें घृणाका भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है। वया यह निखिल प्रेम और भ्रातृत्वके आधार पर है ?
- (२) क्या शैतानी, राक्षसी आदि शब्दोंके प्रयोगसे विराद-राना भाव नहीं निकल जाता और घृणाका भाव उदय हो जाता है ?

- (३) क्या असहयोग आन्दोलन कमणा और वससा पूर्णतः शान्तिमय और अहिंसात्मक नहीं होना चाहिये ?
- (४) क्या यह आन्दोलन हाथसे बाहर नहीं हो जायगा और हिंसा हो जायगी ?

उस्ती तरह क्रमशः मैं उत्तर भी दे देता हूं:-

- (१) इस आन्दोलनसे जातिगत विद्वेष नहीं उठ रहा है। मैंने पहले ही कह दिया है कि इसमें बुराईयोंका उल्लेख पूर्ण नियन्त्रणके साथ किया जाता है। आप केवल उपेक्षा करके ही बुराईको नहीं दूर कर सकते। मैं निष्ठिल भ्रातृभावकी स्थापना करना चाहता हूं। इसी लिये मैंने इस असहयोग आन्दोलनको उठाया है ताकि अपनेको पवित्र करके भारतवर्ष संसारको वर्तमान दशामें सुधार और परिवर्तन लाये।
- (२) "शैतानी और राक्षसी" शब्द अवश्य कड़े हैं पर उपयुक्त हैं। सरकारकी वर्तमान दशाके ये सब्बे द्योतक हैं। साथ ही उनका प्रयोग तो किसी व्यक्ति विशेषके िक्ये किया नहीं जाता। उनका प्रयोग तो ब्रिटिश शासन प्रणालोके िक्ये किया जाता है। यदि हम लेगा पाप और वुराईसे दूर रहना चाहते हैं तो हमें उनसे अवश्य ही परहेज करना चाहिये। पर असहयोग द्वारा हम लेगा वुराई और वुराईमें करनेवालेमें अन्तर निश्चित कर लेते हैं। यदि मैं अपने भाईकी किसी कार्यवाहीकी शैतानी कहूं तो इसके माने यह नहीं है कि मैं अपने उस माईसे घृणा करता हूं। असहयोग हमें सिखलाता है कि यदि हमारा

फोई भाई बुरा काम भी करता है तो हमें उससे प्रेंस करना चाहिये पर इससे यह तात्पय नहीं निकलता कि हम लेग उसके बुरे आचरणकी भी अवहा करें और उनपर ध्यान न दें।

(३) असहयोग आन्दोलन पूर्णतः अहिंसात्मक है और उसी आधार पर चलाया जा रहा है। यह वात में मानतेको तैयार हूं कि प्रत्येक असहयोगीने अभी तक इसके ममको पूर्णत्या नहीं समका है। पर इससे यही प्रगट होता है कि हम लेगों के अन्तर्गत बुराई और दुर्घलता है। इस आन्दोलनमें जाश अवश्य है और यह जाश अन्त समय तक रहेगा। जिस मनुष्यमें जोश नहीं है उसे मनुष्य नहीं कहना चाहिये क्योंकि उसमें किसी तरहकी भावना नहीं उठ सकती।

(४) इस वातका भी में स्वीकार करता हूं कि इस आन्दोलनमें रक्तपात और हिंसा होनेकी संभावना है। पर केवल इस तरहकी आशंकाके आधार पर तो अहिंसातमक असहयोगका त्याग नहीं कियो जा सकता। यदि इस तरह हरकर रहना है तब ती हमें खतन्त्रताकी कभो चर्चा नहीं करनी चाहिये क्योंकि उसमें भा इस तरहको बुराइयां भरी हैं।

### डाहका मन्त्र

<del>-0.45-0-</del>

#### (दिसम्बर २६, १६२०)

इिंडयन इल्टरप्रेटर पत्रके सम्पादकको असहयोगमें बुराई. ही बुराई देखनेमें आती है। वह सदा (प्रत्येक अङ्कर्में) उसके विरोधमें कुछ न कुछ लिखता ही है। मेरी यह इच्छा है कि पत्रोंके सम्पादक सार्वजनिक विषयों पर मत प्रगट करनेके पहले उन्हें अच्छी तरहसे समभ लिया करें। इण्डियन इण्टर-षेटर ईसाई धर्मका पत्र है । इसिलये साधरणतः यह आशा की जा सकती है कि जो पत्र इस तरह र्घामिक रूप धारण करके चलता है उसने तो धर्म सभ्यन्धी प्रश्लोपर पूर्ण विनेचन कर लिया होगा। एक लेखमें इस पत्रने लिखा है:—"भारतवर्ष सर्वव्यापी घृणांके द्वारा एकता नहीं खापित कर सकता। इस आन्दोलनको समोक्षा परीक्षा करनेसे चिदित होता है कि आदर्शवादी मिस्टर गांधीन यही तरीका हथियाया है" मिस्टर स्टोक्सको हम निरपेक्ष निरीक्षक ही कह सकते हैं। उन्होंने इस आन्दोलनकी गतिकी परीक्षा की है। उनका कहना है कि इसमें घृणाके भाव नहीं हैं। मैंने भी वार वार इस वातपर जोर दिया है पर यदि किसीके हृदयमें पक्षपातन अपना दूड़ आसन जमा लिया है तो उसका निकलना जरा कठिन है।

और इस वर्तमान समयमें समाचार पत्रके सम्पादक जिस जल्दी-वाजीसे आगे चढ़नेकी और किसी निर्दिष्ट परिणाम पर पहुं-चनेकी चेष्टा करते हैं उसमें वे लोग अनजानमें पक्षपातसे भर जाते हैं और विना उस वातको अच्छी तरहसे समम्मे ही अथवा पर्याप्त प्रमाण प्राप्त किये विना ही कुछ न कुछ परि-णाम निकाल लेते हैं।

समान सङ्कट—हिन्दू और मुसलमानोंको इस एकताकी जड़ समान सङ्कट है अर्थात् दोनोंको एकही वातको आरंका है और वही दोनोंको एकताके स्त्रमें वांध्र रही है। मैं मलो-भांति जानता हूं कि संकटके अतिरिक्त आत्माको पित्रत्र करनेवालो दूसरा उत्तम मन्त्र नहीं है। सङ्कटमें अजनवी भी मित्र वन जाते हैं। और हम लोग तो अजनवी नहीं हैं, एक ही भूमिपर उत्पन्न हैं एकही तरहके जलवायुमें पले हैं और एकही वसुन्धराका अन्न वाते हैं।

इिंग्डियन इण्टरप्रटरने निम्निलिखित प्रश्न किया है:—"का मिस्टर गान्धी बिना किसी सङ्कोच और विचारके यह निश्चय रूपसे कह सकते हैं कि भारतमें ब्रिटिश शासन भार स्वरूप है और बुराइयोंसे भरा है और भारतवासियोंको यह वात भलीभांति समका देनी चाहिये? उनकी समक्तमें इसमें इतनी अधिक बुराई आगई है कि इसके उपकारोंकी उन अपकारोंके सामने कोई गणना नहीं हो सकतो। वयोंकि असहयोग आन्दोलनकी सार्थकता इसी आधारपर सिद्ध की

जा सकतो है।" मेरा उत्तर जोरदार शब्दोंमें है और मैं उनके प्रश्नोंको स्वीकार करता है। जवतक मुक्ते यह विश्वास था कि सव मिलानकर मिलजुमिला ब्रिटिश सरकारके उपकार अप-कारोंसे अधिक हो जाते हैं तबतक मैं उसके साध सम्बन्ध रख सका क्योंकि कितनी ऐसी बुराइयां हैं जिन्हें में अशायी समभता था। और उस सम्बन्धके छिये मुझे किसी तरहका खेद या पश्चात्ताप भी नहीं है। पर जब मेरो आंखे खुल गई' और मैंने ब्रिटिश साम्राज्यका असली क्रप देखा तव उसके साथ सम्बन्ध बनाये रखना मैंने पाप समभा और जवतक वह अपनी बुरी चेष्टायें नहीं छोड़ता में उसका साथ नहीं दे सकता। मुभी इसकी मार्मिक वेदना रहती है और में अतिशय प्रसन्न हूंगा जिस दिन हमें कोई यह वात वतला देगा कि मैं भूला था और मेरा यह वर्तमान भाव उसी भूलके कारणसे है। लगातार रुपयों का निचोड़, पञ्जावको द्वानेकी चेष्ठा, मुसलमानोंके साथ विश्वासघात ये तीनों वातें, मेरी समभमें तीन तरहके डाके हैं जो भारतपर डाले गये हैं। इन वातोंको देखकर ब्रिटिश शासनके लामको में शाप सम-भेता हूं। यदि ब्रिटिश राज्यने शान्तिके व्याजसे हम लोगों-पर अपना शासन न चलाया होता तो आज अन्य राष्ट्रांकी भांति हम लेगि भी वहादुर और साहसी ते। होते। वर्तमान अवस्थाकी भांति लाचार और पंगु ते। न होते। हवारीजे। दुर्दशा की गई है, हम लोग जिस नीची श्रेणीपर गिरा दिये गये हैं उसके

अनुसार रेल और तारोंके लाभ किसी गणनाके नहीं हैं और केई भी विचारवान पुष्प, जिसे अपनी मान मर्यादाका जरामी ख्याल है, इस तरहकी वातोंको कभी भी नहीं स्वोकार करेगा। शिक्षाके जो फायदे चतलाये जाते थे वे तो अव प्रत्यक्षमें हमारी स्वतन्त्रताके मार्गमें उन्नतिके वाधक है। रहे हैं। वात यह है कि असहयोग अहिंसात्मक होनेके कारण धार्मिक और पवित्र करनेवाला हो गया है। उसके कारण राष्ट्रकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यह राष्ट्रकी बुराइयों और कम-जोरियोंको वतला रहा है और उन्हें दूर करनेका उपाय भी वतलाता जा रहा है। यह आन्दालन आतम विश्वासपर बहुत कुछ निर्भर करता है। मत परिवर्तन तथा शक्ति उत्पादनके लिये यह सबसे बलिए अस्त्र है। इस अ:न्दोलनमें भाग लेने वाला व्यक्ति जानजूककर सङ्कटमें पड़ता है अर्थात् उसे माल लेता है इसलिये इसमें आकर कोई ज्यादती करही नहीं सकता और किसी बातके लिये अधीर है। हो नहीं सकता। एक राष्ट्रमें सहन शीलता जितनी अधिक होगी खतन्त्रताकी तरफ वह उतनी ही वैज़ीसे बढ़ सकेगा। चूंकि असहयोगी पहलेही बुराईसे दूर रहनेकी प्रतिज्ञा करता है इससे वह किसीभी प्रकारसे उसे स्वीकार नहीं कर सकता और न उसमें भाग है सकता है।

फीजीसे एक आवाज—एक पत्र, जिसे अन्यत्र प्रकाशित किया गया है इस अन्दोलनका पूर्णतः समर्थन करता है। इस

सम्बाददाताने उन कारणोंका भली भांति दिग्दर्शन कराया है जिनकी वजहले हमारे देशवासी अधिक संख्यामें फीजीसे लौट आये हैं और लौट रहे हैं। फीजीमें भारतीय महिलाओंपर भी मुकदमा चालाया जाता था और उन्हेंमी जेलकी सजा दी जाती. यदि स्त्री कोई अपराध करे तो उसे दएडं न देनेका कोई कारण नहीं है। पर जो कुछ समाचार प्रकाशित हुए हैं उनसे यही प्रगट होता है कि फीजीमें भो विचारकी व्यवस्था पंजावके मार्शल लाके विचारकी व्यवस्थासे एक दम मिलती जुलती थी। सर्थात् वहांके निवासी कुछ आजाद हो जानेके निमित्त आन्दोलन उठा रहे थे इसलिये इस दमनके द्वारा उन्हें सदाके लिये दवा देनेकी चेष्टा की गई थी। मुक्ते एकदम आशा नहीं है कि कांत्रे स डेपुटेशन भेजकर हमलोग फीजीमें संत्रस्त अपने देशी भाईयों का कुछ भी लाम कर सकेंगे। फोजी सरकारमें मेरा लेशमात्र भी विश्वास नहीं है। जांच आदि करनेमें वह डेपुटेशनको किसी तरहकी सहायता नहीं देगी। यह भी संभव है कि भारत सर-कार ही इस डेव्टेशनको भारतसे आगे न वढ़ने दे। मेरी समक्रमें फीजीकी घरनायें भी असहयोग आन्दोलनकी शीव्रताके लिये प्रेरित कर रही हैं। जो लोग फीजीसे लौटकर भारत आते हैं उनकी देखमालकी तो हमें फिकर रखनी चाहिये। उन्हें नि:सहाय नहीं छोड़ देना चाहिये कि उन्हें निराशा हो जाय और इस तरह लाचार होकर वे फिर लौट पड़ें। मुक्ते यह जानकर अतिराय प्रसन्नता हुई है कि जो लोग लौटकर आये हैं उनकी देखरेख

मिस्टर ए वो टकर कर रहे हैं जो अभी पुरीसे सहायताका काम समाप्त करके छोटे हैं और स्वयं मिस्टर अएड हज श्रीयुत वनारसी दास चतुर्वेदोको छेकर उनका निरीक्षण कर रहे हैं।



## मेरे लिये एक कदम काफी है



मिस्टर स्टोक्स ईसाई हैं। वह परमात्माक प्रकाशके सहारे चलना चाहते हैं। उन्होंने भारतवर्षको अपना घर बना लिया है। आपने कोटागिरिमें अपना निवासस्थान बनाया है और एकान्तमें रहकर पहाड़ो जातियों के उद्धारमें ही वे अपनी सारी-शिक्त लगा रहे हैं। वहींसे निरपेक्ष होकर वे असहयोगको गित भी देख रहे हैं। उन्होंने कलकत्ताके सर्वेष्ट तथा अन्य पत्रोंमें असहयोगपर तीन लेख लिखे हैं। जिस समय में बङ्गालमें दौरा कर रहा था मैंने इन लेखोंको पढ़ा था। मिस्टर स्टोक्स असहयोग आन्दोलनके पक्षमें हैं पर पूर्ण स्वाधीनताके परिणामको सोचकर वे डर जाते हैं अर्थात् उन्हें इस बातकी आशंका है कि यदि ब्रिटिश भारतको एकदमसे छोड़कर चले जायंगे तो यहां अनेक तरहके उपद्रव उठ खड़े होंगे। उन्हें भय लगता है कि भारतपर

तुरन्त ही विदेशियोंके आक्रमण होने लगेंगे, जैसे उत्तर पश्चिमसे अफगान और पहाड़ी गुर्खे भारतपर एक साथ ही टूट पड़ेंगे। पर कार्डिनल न्यूमनके शन्दोंमें मैं उस भविष्यकी बातकी चिन्ता नहीं करता। मेरे लिये तो एक कदम आगे बढ़ना ही काफी है। यह आन्दोलन पूर्णतः धार्मिक है। जो लोग ईश्वरमें विश्वास करते हैं और इसलिये उससे डरते हैं, उनका धर्म है. कि परिणासकी चिन्ता किये विना हो वे बुराई और पापसे दूर हो जायं। उन्हें इतना विश्वास ते। अवश्य होगा कि अच्छे कामका परिणाम सदा अच्छा हे।ता है। यहो गीतामें लिखित "कर्मण्ये-वाधिकारस्ते मा फछेषु कदाखन" को सिद्धान्त है। ईश्वर नहीं चाहता कि केाई मनुष्य भविष्यकी चिन्ता करे। उस मनुष्यकी सदा सत्यका अनुसरण करना चाहिये यद्यपि कभी कभी इससे जीवन संकटमय है। जाय। वह मनुष्य जानता है और समभता है कि सद् जीवनमें प्राण त्याग देना उचित है पर राक्षसी जीवन यापन करके जीवित रहना ठीक नहीं। इसलिये जिसके हृद्यमें यह पक्का विश्वास हा गया है कि यह सरकार राक्षसी है। गई है उसके लिये इस सरकारसे संबंध छोड़ देनेके अतिरिक्त और कोई उवाय ही नहीं रह गया है।

अव हमें इस वात पर विचार करना चाहिये कि यदि आज विटिश लोग भारतका एकदमसे छोड़कर चले जायँ तो भारतके हकमें बुरीसे बुरी क्या वातें हो सकती हैं। मान लीजिये कि विटनके संवन्य छोड़ते ही एक तरफ से पठान और दूसरी तरफ से

गुर्खीने हमला शुह किया। तो इससे क्या होगा। यह निश्चय है कि हमलोग उनकी हिंसाका सामना वर्तमान अवसासे अधिक योग्यतासे कर सकेंगे। मिस्टर स्टोक्स पशुवलसे वरी नहीं होना चाहते। अर्थात् पशुत्रहका त्याग उन्हें संभव नहीं प्रतीत होता। जिस समय सारा भारत एक संयुक्त राज्य हो जायगा उस समय राजपून, मुसलमान तथा सिक्ब वीरोंकी शक्तियां किसी भी विदेशी लुटेरेको मार भगानेके लिये पर्याप्त होंगी। पर इससे भी किसी बुरी अवस्थाका अनुमान की जिये। मान लीजिये कि वंगालकी खाड़ीसे जापान हमला करता है, पहाड़की ओरसे गुर्खोका हमला होता है, और उत्तर पश्चिम मैदानसे पठान आक्रमण करते हैं। हमलोग उन्हें हराकर भगानेमें सफल नहीं होते। ऐसी अवस्थामें हम उनसे सुलह कर लेंगे और अवसर मिलते ही उन्हें मार मनावेंगे। मेरी समभर्मे न्तो इस हीन और दीन अवस्थासे जहां हम जान वृक्तकर पाप और अत्याचारके सामने सिर मुका रहे है वह अवस्था कहीं अच्छी रहेगी ।

पर मैं तो ऐसी किसी भी अवस्थाकी सम्भावना नहीं समभ्ता। जैसा मिस्टर स्टोक्सका विश्वास है, यदि शान्तिमय शहिंसात्मक असहयोग द्वारा हमें सफलता मिली तो अंग्रेज चाहे चले जायं या रहें वे मित्रोंको तरह पेरा आवेंगे। मानव प्रकृतिकी उदारतापर मुभे पक्का भरोसा है चाहे वह अंग्रेज हो या अन्य कोई जाति। इसलिये में इस वातको माननेके लिये

भी तैयार नहीं हूं कि अंग्रेज यों एकाएक छोड़कर चले

पर मैं अफगान और गुर्खीको भी तो ऐसा नृशंस और हृदयहीन लुटेरा नहीं समभता जिनके ऊपर पवित्र करनेवाले साधनोंका प्रभाव न पड़ सकता हो। यदि भारतमें आत्मवलका राज्य हो गया तो इसका प्रभाव उसके पड़ोसियोंपर अवश्य पड़ेगा।भारत इन चलिष्ठ पर निर्धन जातियोंको अवस्था सुधारने-का यत्न करेगा और यदि आवश्यकता प्रतीत हुई तो इनकी सहायता भी करेगा। पर यह सहायता किसी तरहके भयसे प्रेरित होकर नहीं होगी विक्क विराद्गाना और पड़ोसियाना कर्तव्यका सूचक होगी। ब्रिटनके साथ ही साथ भारत जापानके साथ भी इसी संमय निपट सकता था, यदि भारत किसी भी विदेशो वस्तुका, जिस्रे वह अपने घरमें तैथार कर सकता है, प्रयोग करना पाप समभता है तो इसके लिये जापान भारतवर्ष पर आक्रमण नहीं करेगा। भारतवर्षमें इतना पर्याप्त अन पैदा होता है कि वह अपना भरण पोषण अच्छी तरहसे कर सकता है, उसकी सन्तान अपनी आवश्यकता भर वस्त्र भी तैयार कर सकतो है जिससे वह अपनी लज्जाका निवारण कर सके सौर सदीं तथा गर्भीसे वह अपनेको बचा सके। विदेशो आक्रमणका भय उसी अवसामें उत्पन्न होता है जब हमारा उनके साथ इसं तरहका व्यवहार रहे कि उनपर हमारी अधीनता प्रगट हो। इसलिये हमें आत्म निर्भरता भी सीखनी चाहिये।

इसिछिये चाहे हमारी अन्तिम सफलता हिंसा द्वारा हो या अहिंसा द्वारा, पर हमारा भविष्य इतना अन्यकारमय और संकटापन्न नहीं है जितना मिस्टर स्टोनस समक्त रहे हैं। हमारी वर्तमान निरीह और हीन दशासे तो कोई भी अवस्था सुखद हो सकती है। इसिछिये हमारे हाथमें सिवा इसके कोई चारा नहीं रह गया है कि हम दत्तचित्त है। कार्यक्रमको अहिंसात्मक असहयोगका सहारा छें और उसीके कार्यक्रमको पूरी तरहसे चरितार्थ करें।

# ईसा और असहयोग

ं( जनवरी १६, १६२१ )

प्रिय गांधीजी, मिस्टर लायल यहां आये थे। उनसे विदित हुआ कि आप मेरा कुशल मंगल पूछ रहे थे। इसके लिये मैं आपका अतिशय कृतज्ञ हूं। मैं आपकी कार्यचाहीका पर्यवेक्षण दत्तचित्त है। कर रहा, हूं। पर मुझे अत्यन्त खेदके साथ लिखना पड़ता है कि मैं आपके असहयोग आन्दोलनके पक्षमें न हूं और न है। सकता हूं। मैं नित्यप्रति ईश्वरसे प्रार्थना करता हूं कि वह आपके। आपकी भूल शीव सुक्ता दें और आपके। तथा हम सबके। उचित काममें लगावे जिससे हम लेगा भारतवर्षका

करवाण कर सकें। आपके कई लेखोंका पढ़कर मैंने देखा है कि आप अपने आन्दोलनका समर्थन इस आधार पर कर रहे हैं कि यदि हमारा सबसे प्यारा भाई, मित्र मा बन्धु भी बुराई करते दिखाई देता है और हर तरहसे समक्तानेपर भी बाज नहीं आता तो उस समय हमारा एक मात्र यही धर्म है कि हम उसके साथ किसी तरहका सम्बन्ध नहीं रखें क्योंकि उसके साथ सम्बन्ध रखनेमें हमें भी उसके साथी और सहायक होनेका पाप लगेगा।

पर ईसाई और हिन्दू धर्मका एक प्रधान विधान आपकी. इस धारणाके प्रतिकूल व्यवस्था देती है। दोनों धर्मीमें अवतारकी व्यवस्था है। यद्यपि कुछ अंशोंमें इन देनोंमें मतभेद है पर दोनोंके अन्तर्हित भाव एक ही हैं कि जब ईश्वरने—जा पवित्रसे भी पवित्र है—पापाचारके कारण मनुष्यकी यातनाओंमें जलते देखा, तब उसने अपनेको उनसे दूर नहीं रखा पर परम उदारताके साथ उनके वीचमें उतर पड़ा ताकि उनकी सहायताकर वह उन्हें पापसे वचावे और उनकी रक्षा करे। जीजस काइस्ट (ईसामसीह) ने जा परम-पवित्र और नाशसे रहित हैं-पापियोंके साथ काम करना अखीकार नहीं किया, विक इसके प्रतिकूल वुराईसे घुणा करके तथा उसकी निन्दा करके भी-जिसे उन्होंने अपने समयके सवसे वड़े छोगोंमें देखा—उन्होंने विना किसी विचारके साधारणसे साधारण मनुष्यका साथ दिया, तिनमें फरोद थे, विदेशी शासकके घृणित मालगुजारी तहसीलने-वाले थे, और विश्व वदनाम पापाचारी भी थे। उन्होंने

पारिडित्यपूर्ण कहाचतों और निकटवर्ती उदाहरणों द्वारा उन्हें बुराईसे दूर करके सुपथपर लानेका उद्योग किया ।

इससे मेरी यह धारणा है कि प्रत्येक विचारवान तथा देशभक्तका यह धर्म होना चाहिये कि वह इस "शैतानी और राक्षसी" सरकार—जैसा कि अकारण इसे वतलाया जा रहा है—के साथ हर तरहका सम्बन्ध जोड़ें और उसके साथ सम्बन्ध रखकर उसकी कार्यवाहीकी देखरेख करें तथा जहां उसमें देखें वहां सुधार कर उसे पूर्ण वनानेकी चेष्टा करें। जिस तरह विगत वर्ष सत्याप्रह आन्दोलन जारो करनेका भूलको जानते हो आपने स्वीकार की तथा उसे छोड़ा उसी प्रकार मेरी हदयसे प्रार्थना है कि ईश्वर शीघ्र ही आपकी आंखें खेले जिससे आप अपनी इस भूलको देखें और असहयोगका त्यागकर सहयोगमें प्रवृत्त हों। इस पत्रका प्रयोग आप अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं।

राजकोट ) आपका हितचिन्तक २०-११-२० *एस० गिलेस्पी* 

मैंने इस पत्रको उयों का त्यों प्रकाशित कर दिया है। इस के प्रकाशित करनेका मेरा एक अभिप्राय और है। इस पत्रसे विदित हो जायगा कि यद्यपि मैं लगातार ब्रिटिश सरकारको निन्दा करनेमें अनवरत चेष्टा कर रहा हूं फिर भी रेवरेएड गिलेस्पी सदृश अंग्रेजोंसे मेरी मैत्री अवतक चली आ रही है।

में अच्छी तरह जानता हूं कि उन्होंने जो कुछ लिखा है पक्के और दूढ विश्वासके कारण ही लिखा है। उन्होंने मुक्ते इस चातका श्रेय दिया है कि मैं पूर्ण विश्वासके आधारपर ही किसी ' काममें हाथ डालता हूं और उसमें दत्तचित्त रहता हूं। पर भी ईसाई तथा हिन्दू धर्मकी उन्होंने जो व्याख्या का है उसमें मुम्प्रमें और उनमें उतना ही अन्तर है जितना उत्तर और दक्षिण-में हो सकता है। हिन्दू धर्मके वारेमें जितने अधिकारके साथ में लिख सकता हूं वे नहीं लिख सकते। हिन्दू धर्मके अनुसार प्रत्येक व्यक्तिका यह धर्म है कि वह दुराचारीके साथ सहयोग करना छोड़ दे और उसके दुराचारमें भाग होना या योग देना त्याग दे। प्रहलादने अपने पितासे सहयोग इसीलिये त्यागा कि उसका पिता दुराचारमें प्रवृत्त था। सीताने रावणकी सेवायें स्वोकार न भीं, भरतने अपनी माता कैंकेयीको फटकारा था और जिस राज्य सिंहासनको उसने अपने कपटाचारसे प्राप्त किया था उसे भरतने स्वीकार नहीं किया। दाइविलकी नीतिके वारेमें में उतनो हृढ़तासे नहीं लिख सकता। पर उसे पढ़कर मेरा जो धारणा हुई वह हिन्दू धर्मके भावस विलक्कर मिलती जुलती निकलो। जीजसने उन पापियोंका साथ न ता उनकी अधीनता स्वीकार कर दिया और न उनका संरक्षक होकर दिया। वह उनकी सेवा करनेके निमित्त उनले मिला ताकि वह उन्हें सन्नार्गपर लावे ओर सबो झानका प्रचार उनमें करे। पर जिन लोंगोंने उसकी चार्ते न सुनी, वहांसे यह फीरन

चलता बना। जो लड़का लजास्पद पापाचारमें अपना जीवन व्यतीत करता है मैं उस पुत्रका मुंहतक नहीं देखना वाहता। प्रकाशमय असहयोगका ताल्पर्य है प्रोमके कारण कोश्रसे अभि-भूत होना। पर सेवाके निमित्त जो सहयोग किया जाता है, उसे मेरे मित्रने, बुराईके साथ किये गये सहयोगसे मिला दिया है अर्थात् दोनोंको एक कर दिया है और दोनोंका भेद नहीं प्रगट किया है। पया ईसा मसीहने उन सूद लोरोंसे किसी तरहका उप-हार स्वोकार किया होता, क्या अपने मित्रोंके लिये उन्होंने उनसे आर्थिक सहायता ला होती, क्या उन्होंने उन्हें आर्थिक सहायता दी होती जिससे वे अपनी हीन दशा और बढ़ाते ? क्या उन्होंने धनवानोंकी, फरासीजकी और सदूकीकी, उनकी कार्रवाइयोंके लिये जो निन्दा की थो वह केवलमात्र दिखीआ था? पर मेरे मित्र रेवरेएड गिलेस्पोका कथन है कि मैंने अकारण इस सरकार-को "राक्षसी और शंतानी" कहा है। यही हम लोगोंके मतभेदका घोर कारण है। जो सरकार चालबाज है, घोलेबाज है, विश्वास-घाती है, और हत्यारी है यदि उसके लिये में "राक्षसी और शैतानी" से हलकी उपाधि दूं तो इसमें सत्यकी हत्या कर्जगा। इतना पाप करके भी जो सरकार उसके लिये एकके बाद दूसरा झूठ बोलती जाती है वह राख्नसी नहीं तो और क्या कही जायगी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस प्रकार स्पष्ट शब्दोंमें उसकी वुराइयोंका दिग्दर्शन कराकर मैं उसकी भलाई कर रहा हूं।

# रेवरंण्ड गिलेस्पीका उत्तर

#### (फरवरी २३,१६२१)

विय महात्पाजी, फरवरी १२के यंग इण्डियाके पढ़नेसे प्रगट हुआ कि आपने मेरे पत्रको पढ़ा और उसकी आले।चना भी की। आपने इप सम्बन्धमें जो कुछ लिखा है उससे मैं अधिकांश सहमत हूं फिर भी एकाध वातें ऐसी हैं जिनके विषयमें मैं अपनी खिति रुपष्ट कर देना चाहता हूं। मुक्ते पूर्ण आशा है कि आप मेरी इस बातसे सहमत होंगे। प्रत्येक ईसाईके लिये केवलमात्र अनुकरणीय परम पिता ईसामसीह हैं। पर उनकी आतमा इतनी महान थी, वे इतने शुद्ध थे कि जव उन्होंने भली भांति देख लिया कि फरासी तथा अन्य जातियां प्रेमके द्वारा वशमें नहीं की जा सकतीं ते। उन्होंने उनका एकदमसे तिरस्कार किया पर हम लेग ऐसा नहीं कर सकते। पहले तो हम है। ग नरदेहधारी हैं और दूसरे हम होगों में भी उसी तरहकी दुर्वलतायं और कमजोरियां हैं जैसी हमारे अन्य भाइयोंमें हैं। इसलिये उन तो अपने मतका न होने तथा सन्मार्गका अनुसरण न करते देवकर भी हम उन्हें सहसा छोड़ नहीं सकते। उनके अवगुणयुक्त व्यवहारींसे घृणा करते हुए हमें उनके सुधारकी चेष्टा करनः चाहिये। जिस पुत्रने अपना जीवन पापाचार और

बुराईमें विताया है उसका मुँह देखना अवश्य पाप है किर भी हमें उसके साथ सहयोग करना चाहिये। यह उसी तरहका सहयोग है जैसा उस "फजूल खर्च पुत्र" और पिताके संबन्धमें कहा गया है कि अपने लड़केकी फज़ल खर्चीपर कुद्ध होकर भी जब वह सामने आता है तो प्रेमके वशो भूत होकर उसे छातीसे लगा लेता है। मेरा यही विश्वास है और यही कारण है कि में उस सरकारके साथ भी असहयोगके स्थानपर सहयोग चाहता हु' जो सरकार धोखेबाजी, हत्या तथा कूरताके लिये घोर अपराधी है।

इसी प्रसंगमें में यह बात भी कह देना चाहता हूं कि यदि वर्तमान सरकार प्रतीकार करनेके लिये तैयार नहीं है और न उसे अपने कियेपर पश्चात्ताप है और वह कूठो बातों द्वारा अपने अनाचारको छिपाना चाहती है तो क्या यह समय नहीं है कि हम लोग उसके पापों और अनाचारोंकी एक सूची तैयार करें और मय प्रमाणोंके नये वायसरायके सामने पेश करें। यदि वर्तमान सरकार सुधारके योग्य नहीं है तो कमसे कम इस नयी सरकारको तो एक अवसर अवश्य देकर देखिये कि यह क्या करती है। सहयोग त्यागके पूर्व इस तरहको कार्रवाई सर्वथा उचित होगी।

अन्तमें मैं यह कह देना चाहता हूं कि छूआछूतके पाप पर आपने जो लेख लिखा है उसे मैंने बड़े भावसे पढ़ा और उस विषयसे मेरी आन्तरिक सहानुभूति है। जिस समय मैं इस लेखको पढ़ रहा था मेरे हृद्यमें यह भाव वरावर उठ रहे थे कि जब खयं भारतवासी अपने करोड़ों भाइयों के प्रति इस तरह के अत्याचार करते हैं तो फिर चन्द सरकारी कर्मचारियों के अपराधके लिये इस सरकारसे असहयोग करना उनके लिये भूल नहीं है। जो असहयागी प्रभु ईसामसीहका हवाला देकर असहयोगका समर्थन करना चाहते हैं क्या उनसे यह नहीं कहा जा सकता कि आपको यह भी स्मरण रखना चाहिये कि छुआछूतके प्रश्नपर प्रभुने क्या कहा था:—"तुम संकुचित हृदयवाले! पहले तू अपनी आंखों की घरन निकाल डालो, तव तुक्ते अधिकार होगा कि तू अपने भाईकी आंखों की सुई निकाल सकेगा।" आप इस पत्रका उचित प्रयोग कर सकते हैं।

पूर्ण सदुभावके साध आपका प्रिय— एस० गिलेस्पी

इस पत्रको पढ़कर पाठक समक्त जायंगे कि रेवरण्ड गिलेस्पीने इस मामलेको बाँर भी विगाड़ दिया। मुझे पूर्ण आशा है कि "फजूल खर्च पुत्र" का जो हवाला रेवरेएड गिले-स्पीने दिया है उससे प्रत्येक असहयोगी सम्मत होगा और उन शतों के अनुसार आचरण करनेके लिये तैयार हो जायगा। यदि यह फजूल खर्च सरकार चाइबिलके उसी "फजूल खर्च लड़के" के समान हो जाय तो प्रत्येक असहयोगी इससे होगा। यदि आनेवाली सरकार भारतीयोंकी भलाई करना चाहती है तो असहयोगी उसकी पूरी सहायता करनेकेलिये तैयार हैं। छुआछूतके सम्बन्धमें मिस्टर गिलेस्पीके विचार ठीक हैं। जिसके सिरपर छुआछूतका पाप सवार है उसे कोई भी अधिकार नहीं है कि वह इस सरकारकी निन्दा करे। यह तो संसार प्रचलित कहावत है कि जो न्याय करना चाहता है उसे अपना हाथ पवित्र रखना चाहिये। मिस्टर गिलेस्पीको यह बातभी जान लेनी चाहिये कि जो लोग छूआछूतको कायम रखना चाहते हैं वे सहयोगियोंमें हैं। जहां आन्तरिक सुधार नहीं है, वहां असहयोगसे किसी तरहका सरोकार नहीं है।

### असहयोगका अन्तस्तल

—:**\*:**—

(सितम्बर ८, १६२०)

मिस अनी मेरी पीटर्सनने मेरे पास एक पत्र भेजा है।
पत्रके प्रत्येक शब्द गम्भीर हैं। मैं चाहता हूं कि यंग इण्डियाके पाठक उस पत्रको पढ़ें। इसिलिये उस पत्रको मैंने इस लेखके अन्तमें प्रकाशित कर दिया है। मिस पीटर्सन बहुत कालतक भारतमें रह चुकी हैं उन्हें भारतकी अवस्थाका पूरा ज्ञान है। सची राष्ट्रीय शिक्षाकी योजनाके लिये वे अपना संबंध अपने मिशनसे त्यागनेवाली हैं। उनका यह पत्र व्यक्ति-गत था पर उसमें अनेक ऐसी बातें थीं जिन्हें प्रकाशित करना बिचत प्रतीत हुआ। इसीलिये मैंने उस पत्रके प्रकाशित करनेके लिये उनसे आज्ञा मांगी और उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली।

मिस पीटर्सनके पत्रसे सबसे बड़ी बात यह मालूम होती है कि यह असहयोग आन्दोलन किसी जातिविशेषका विरोधक नहीं है, चाहे वह यूरोपीय हो, अंग्रेज हो, या ईसाई हो। यह धर्म और अधर्मका युद्ध है, प्रकाश और अन्धकार युद्ध है।

यह मेरी दूढ़ धारणा है कि वर्त्त मान यूरोप ईश्वर अर्थात् ईसाई धर्मका प्रतिपादक नहीं रहा वांहक उसमें शैतानकी आतमा प्रविष्ट हो गई है। और जब शैतान अपना काम ईश्वरके नामपर करता है तो उसकी सफलताकी और भी अधिक सम्भावना रहती है। यही हाल वर्तमान यूरोपका है। वह नाममात्रको ईसाई है पर वह शैतानका सच्चा उपासक हो रहां है। ईसामसीहने कहा था कि यह संभव है कि ऊंट सूईकी छेदमेंसे वाहर निकल जाय पर धनी आदमीका प्रवेश ईश्वरके दरवारमें उतना सहज नहीं है। ईसामसीहका यह कथन सर्वथा सच है। जिन लोगोंको ईसाई धर्ममें दीक्षित होनेका अभिमान है, वे ही ईसाक चेले भौतिकवादसे आत्मवादकी उपासना करना चाहते हैं। इङ्गलैएडका राष्ट्रीय गीत ही ईसाई धर्म के भावसे शून्य है विक्र उसका विरोधो है। जिस ईसामसीहने अपने अनुयाियोंको उसका विरोधो है। जिस ईसामसीहने अपने अनुयाियोंको

यह उपदेश दिया था कि अपने दुश्मनोंसे उसी तरह प्रेम करो जिस तरह हम अपने शरीरसे प्रेम कर सकते हैं, उसी इसा-मसीहने अपने अनुयायियोंसे यह कभी न कहा होता कि अपनी चालवाजियोंसे उन्हें तंग करो । ईसाई धर्म पर डाकृर चेलेसने हालमें जो पुस्तक लिखो है उसमें उन्होंने अपना पक्का विश्वास अंकित किया है कि वैज्ञानिक विकासने—जिसकी आज चारों और तूती बोल रही है—यूरोपकी आध्यात्मिक उन्नतिमें लेशमोत्र भी सहायता नहीं की है। विगत यूरोपीय युद्धने भी भलीभांति दर्शा दिया है कि वर्तमान यूरोपीय सभ्यतामें शेतानकी आत्माका सबसे अधिक अंश है। विजयी राष्ट्रोंने सौजन्यके नामपर मानवी सचादारके प्रत्येक नियमोंकी अवहेलना की है। प्रत्येक पापाचरणोंका आधार न तो धार्मिक है, न सदाचारिक है चिक पूर्णतः भौतिक है। पर भारतके मुसलमान और हिन्दू भारत सरकारके साथ जो युद्ध चला रहे हैं उसमें धर्म और मर्यादा उनके पक्षमें है। अभी लखनऊके कमिश्वर मिस्टर बिलोबीकी हत्याका समाचार मिला है। इस हत्यासे देशको बड़ाही दु:ख हुआ है। पर सुननेमें आता है कि उसके तहमें भी धार्मिक भाव है। इस तरहके रक्तपातसे धर्मकी रक्षा करना आवश्यक है। पर जो लोग धर्मके नामपर अधिकवादकी उपासना कर रहे हैं उनके हदयके बीचमें जो खोखलापन है उसकी पोल खोलना नितान्त आवश्यक प्रतीत होता है और जो लेग आर्थिक-वादके मुकाबिले आत्मवादकी अधिक श्रद्धा करते हैं उनके लिये

तो यह और भी आवश्यक है। जो आदमी जानवूमकर पापा-चारमें प्रवृत्त है उसे हटाना उतना सहज नहीं है जितना उस आदमीको जो अनजानमें पाप करता है।

पर इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रमें यदि देाव है तो उम राष्ट्रके प्रत्येक व्यक्तिमें भी यही देाव हो। आज यूरापके हजारों व्यक्ति वहांकी वर्तमान अवस्थाके कहीं आगे बढ़ गये हैं। मैं जो कुछ लिख रहा हूं यूरोपके नेताओंके वारेमें लिख रहा हूं क्योंकि उनके ही द्वारो यूरोपकी असली प्रवृत्तिका पता लगता है। इङ्गलैंड अपने नेताओं के द्वारा भारतीयों के धार्मिक और राष्ट्रीय भावोंको अपनी चक्कीमें बुरी तरह पीस रहा है। इङ्गलैएड आत्मनिर्णयका भूठा ढोंग रचकर मेसोपो-टामियाके तेलकी खानोंको इड़पनेकी चेष्टा कर रहा था पर अव लाचार है। को उसका त्याग करना पड़ रहा है। फ्रांसकी वंही अवस्था है। वह कैनिवलके निवासियोंको सैनिक शिक्षा दे रहा है। मेंडेटरी अधिकारका दुरुपयोग करके सीरिया-वालोंको कुचल रहा है। राष्ट्रपति विलसनके निर्णयको रु४ शर्ते हवाकी वातें हो गई।

भारत आज शान्तिमय अहिंसात्मक असहयोगका संग्राम इन्हीं पापाचारोंके विरुद्ध चला रहा है। मिस पीटर्सन सदृश अंग्रेज रमणी यदि चाहती हैं कि इस तरहको युराइयां दूर हो जायं तो इसके लिये उन्हें असहयोगमें योग देना चाहिये। इस्लाम धर्मकी रक्षामें ही संसारके अन्य धर्मों की रक्षा है और भारतकी प्रतिष्ठाके साथ ही अन्य दुर्वल राष्ट्रोंकी मर्यादाकी रक्षा हो सकती है।

#### मिस पीटसनका पत्र

मद्रास डेनिस मिशनकी मिस पीटर्सनने महात्मा गांधीके नाम निम्न-लिखित पत्र लिखा था। इस पत्रके प्रकाशित करनेमें वे सभी बातें छोड़ दी गई हैं जो महात्माजीसे व्यक्तिगत सम्बन्ध रखती थीं:— प्रिय गान्धोजी,

आपने मेरा जिस प्रकार खागत किया, मेरे साथ जो द्या दिखलाई उसके लिये मैं आपकी अतिशय कृतज्ञ हूं। मेरी लेख-नीमें शक्ति नहीं कि मैं उस कृतज्ञताका प्रकाश कर सकूं। उस मुलाकातने मेरे भविष्यको बहुत कुछ निश्चित किया। मैंने तनमनसे भारतकी सेवा स्वीकार कर छी है। मैं यह भली भांति जानती हूं कि केवलमात्र ईसामसीहके मैं शरण हूं और उन्हींसे मेरा उद्धार है। मैं अब उनकी शरण छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहती। मैं उन लोगोंकी रक्षाके लिये उनसे प्राथना करूंगी जिन्हें इसकी आवश्यकता है। मैं उनसे सानु-रोध प्रार्थना करती हूं कि वह हम ईसाइयोंको ऐसी शक्ति दे जिससे हम लोग उसके महत् नामको कलङ्कित न करें, जिस प्रकार मेरे कुछ देशवासी भारतमें कर रहे हैं। एक तरफ तो हम लोग उसके उस त्यागकी दोहाई दे रहे हैं, जिसके द्वारा उसने पापियोंपर विजय पाई और दूसरी ओर हम लोग उसके विचारोंकी हत्या कर रहे हैं। यदि हम लोग उसके सचे अनु-

यायी हैं, यदि उसमें हमारी अटल श्रद्धा भक्ति और अमिट विश्वास हैं तो हमें किसी सांसारिक शक्तिके सामने सिर नहीं मुकाना चाहिये और सदा गरीवों और दीन दुखियों की सहायता करते रहना चाहिये। पर हम लोगों की यह अवस्था नहीं है। इसलिये इस समय भारतके भविष्यके विकट श्रक्षमें तनमनसे लग जाना हमारे लिये ईसा मसीहके सच्चे अनुयायीका काम है।

में अकेली हूं और नाचीज़ हूं। मेरे कहने या करनेका कुछ अधिक प्रमाव नहीं पड़ सकता। हमारे देशवासी जिस तरंग-में आज वह रहे हैं और धर्मसंखाके लोग भी जिस तरह उनके साथी हो रहे हैं उसका विरोध में अकेली कर रही हूं। इसको कहाँ सुनवाई हो सकती है। यद और भी अधिक संख्या होती तोभी किसी तरहके लाभकी सम्भावना नहीं की जा सकती। पर इससे क्या। यदि मेरा आतमा यहां कहती है कि संसार गलत मार्गपर चल रहा है तो में अकेली उसका विरोध करनेसे नहीं हिचकती।

इसिलये जब मैं लोगों को यह कहते सुनती हूं कि असह-'योग आन्दोलनको जारी करनेसे पहले आपको कांग्रेसके निर्ण-यकी प्रतीक्षा कर लेनी थी तो मुक्ते हँसी आतो है। आपकी बातमाने देशके लिये एक सन्देश उपस्थित किया है। कांग्रेस आपके देशकी आवाज है अर्थात् वह आपके देशके अर्थान है न कि उसके उपर है। इसिलये केवल बहुमत होनेसेही किसी-के हाथमें कोई विशिष्ट अधिकार नहीं आ जाता। पर हमें बहुमतको अपने साथ छेनेकी अवश्य चेष्टा करनी चाहिये। और इस समय यह काम सहज प्रतोत होता है क्योंकि कांग्रेस आपके साथ है। यदि आप मौन धारण करके वैठ गये होते और जनताके मनपर अपना प्रभाव न डाले होते तो क्या कांग्रेसका इस निर्णयपर पहुंचना सहज था ? मेरी धारणा इसके विपरीत है।

जवतक आपके विषयमें में कुछ नहीं जानती थी मुफे ही इस बातका सन्देह था। पर आपसे मिलकर मेरी आशंका दूर हो गई। आपने मेरे दिलमें जमा दी। मेरे इस कहनेका. तात्पर्य यह नहीं है कि खिलाफतकी समस्याका मेरे हृद्यपर वड़ा प्रभाव पड़ा है। यह असम्भव है। मेरे हृदयपर इस बातका वड़ा प्रभाव पड़ा है कि यदि आप मुसलमानोंकी न्या-योचित मांगकी पूर्तिके लिये मुसलमानोंको रक्तपात करनेसे रोक सके तो आप भारतका बड़ा उपकार करेंगे। यदि आपने हिन्दू और मुसलमानोंके मेल करानेमें सफलता प्राप्त की तो आपके हाथमें जबद्स्त शक्ति आ जायगी। मेरी यह आन्तरिक इच्छा है कि भारतीय ईसाई भी आपका साथ दें ' क्योंकि इससे न केवल उनके देशकी मर्यादाकी रक्षा होगी बल्कि उनके धर्म और ईसाकी भी प्रतिष्ठा बहेगी। चाहे तुर्कीके लिये मेरे हृदयमें कोई भाव न हों पर भारतके लिये मेरे हृदयमें सिद्च्छायें भरी हैं। मैं देखती हूं कि भारतवर्ष इस समय जिस प्रकार कुचला जा रहा है उससे मुक्ति पानेके लिये

उसके पास असहयोगके अतिरिक्त अन्य कोई भी अस्त्र नहीं है।

में आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि डेनमार्क वहु-तसे निवासी तथा संसारके प्रत्येक सच्चे ईसोई आपके इस संग्रामसे सच्ची सहानुभूति दिखावेंगे। ईश्वर न करे कि इस तरहका मुकाबला हिंसा और अहिंसा, कूठ और सत्य, पाप और पुण्य, अन्धकार और प्रकाश, वल और आत्माके युद्धमें जातपातका कोई प्रश्न उठे। इस तरहके भाव नहीं उठ सकते। इस तरहका युद्ध अखिल ब्रह्माएडमें उठ रहा है। हमें इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि हमारी संख्या कम है। ईश्वर हमारे साथ है।

देखनेमें तो पशुवलकी ही विजय प्रतीत होती है पर ऐसा कभी होता नहीं। अन्तिम विजय सत्यको ही मिलती है चाहे इसके लिये अधिक यातनायें भले ही भोगनी पड़ें। ईसा मसीहकी विजय कब हुई? जब वह फांसीपर लटका दिया गया। दुर्वल ही अच्छे हैं क्योंकि उन्हींके लिये इस पृथ्वीका राज्य वना है।

मैंने आपका मद्रासका भाषण पढ़ा। मुक्ते वह इतना उप-कारी प्रतीत हुआ कि मैंने सोचा कि यह विविध भाषाओं में पुस्तकाकार निकल जाना चाहिये। और इसे भारतके कोने कोनेमें बांटना चाहिये।

असहयोग आन्दोलन आरम्भ करके उसे इस तरह चलाना

चाहिये जिससे उसकी सफलतामें किसी तरहकी कसर न पड़े। यदि ऐसा न हुआ तो मुक्ते भय है कि इसका परिणाम बड़ा हो विकट और भयानक होगा! पर इसकी सफलता एक या दो दिनोंमें नहीं हो सकती। इसके लिये बहुत समय चाहिये और यदि आप जल्दी सफलता न पा सके तो आपको निराश नहीं होना चाहिये। जिनके हृदयमें आशा भरा है उन्हें शीघ्रताकी कोई आवश्यकता नहीं।

सरकारी स्कूलों और कालेजोंका वहिष्कार मेरी समभमें सबसे बड़ी बात है। यदि हमलोग सरकारकी सहायता लेते हैं तो हमें उसके क्रमके अनुसार चलना होगा; उसके बनाये नियमोंका पालन करना होगा। आप तथा हमलोग — जिन्हें भारतसे सचा प्रेम है-इस बातको भलीभांति समक गये हैं कि जिस तरहकी शिक्षा सरकारी शिक्षालयोंमें दी जा रही है वह भारतीयोंके लिये उपयोगी नहीं है और उसके द्वारा वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इस आन्दोलनसे एका-एक आपसे आप राष्ट्रीय स्कूलोंकी स्थापना हो जायगी। चाहे राष्ट्रीय स्कूल थोड़े ही हों। पर उनमें आत्मत्यागका सच्चा भाव हो। सच्ची और राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा ही भार-तका उद्धार हो सकता है। इसका मेरे अपर इतना असर इसिलिये पड़ा है कि मैं उस नगरकी रहनेवाली हूं जहांके लोगोंमें राष्ट्रीय शिक्षाका बड़ा महत्व है। डेनमार्कके राष्ट्रीय स्कूल—जिनके वारेमें आपने बहुत सुना होगा—वहांके राजाके

विरुद्ध ही खोले गये थे। पर सञ्चालकोंकी विजय हुई और उन्होंने राज्यकी मर्यादा स्थापित की। मैं आपके लिये ईश्वरसे हृदयसे प्रार्थना करती हूं।

आपकी—

अनी मेरी पीटर्सन

### असहयोगका रहस्य

( ग्रक्तूबर २०, **१**६२१ )

इसमें कोई शक नहीं कि असहयोग एक ऐसी तालीम हैं। जिसके द्वारा छे। कमत विकसित और निश्चित होता जा रहा है। और न्योंही उसका इतना संगठन हुआ कि उसके द्वारा मजवूतीके साथ कदम बढ़ाया जा सके, बस त्योंही स्वराज्यको मौजूद समिष्ये। अशान्त वायुमएडलमें लोकमतका संगठन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार वे लोग कि जिन्हें मोपलाओं ने जबरन कहमा पढ़ायां, मुसलमान नहीं माने जा सकते, उसी प्रकार जो लोग अपनेको शौकसे या दवावसे असहयोगी कहते हैं, वे सखे असहयोगी नहीं हैं। वे सहायक नहीं, उलटा बोधक हैं। अगर हम लोगों को जबरन अपनी इच्छाके अनुसार चलाने लगे तो हमारा यह जुतम होगा और वह नौकरशाही अङ्गभूत मुदी भर अंग्रे जों के जुतमसे भी निहायत खराब होगा। उनका

भय तो एक मुद्दीभर लोगोंका भय है, जो प्रतिकारका सामना करते हुए अपने अस्तित्वके-लिये लड़ते हैं। पर हमारा भय तो बहुसंस्यक लोगोंका भय होगा इसलिये पहलेसे ज्यादह बद्तर और वाकई ज्यादा ईश्वर-शून्य होगा। अतएव हमें अपने आन्दो-लनमेंसे हर किस्मके जब और दवाबको विलकुल हटा देना चाहिये। अगर हम केवल मुद्दोभर ही हों, पर हों असहयोग सिद्धान्तके पक्के पावन्द, और दूसरे लोगोंका मत हमारे मतके पक्षमें करते हुए हमें प्राण भा ग'वाना पड़े तो उस हालतमें सच-मुच हमसे अपने कार्व्यकी रक्षा बन पड़ेगी और उसी समय हम उसके प्रतिनिधि कहे जा सकेंगे। तोभी अगर हम द्वाब डाल कर लोगोंको अपनी सेनामें दाखिल करें तो ऐसा करना मानों अपने कार्यको भ्रष्ट करना और ईइवरको न मानना है। और भगर उस समय हम सफल होते हुए दिखाई दिये ते। वह सफ-लता अधिक बुरी भीतिकी स्थापनाकी ही सफलता है।

अगर हम असहिष्णुता दिखाकर दूसरोंको अपना मत प्रगट करनेसे रोकें या दवावें तोभी हमारा काम बिगड़े बिना न रहेगा। क्योंकि उस अवस्थामें हम यह कभी न जान सकेंगे कि कौन तो हमारे साथ हैं और कौन खिलाफ हैं। इसिलये सफसताकी सबसे अनिवार्य शर्त यहो है कि हम लोगोंको अपनी राग आजादीके खोल करनेके लिये अगर कोई हिन्दमें उन खयालतके लिये कड़ीसे कड़ी सजायें रखी गई हैं जिन्हें वे पसन्द नहीं करते हैं और उन्होंने हमारे कुछ वड़ेसं बड़े शरीफ देशभाइयोंको महज इसिलये गिरफ्तार किया है कि उन्होंने अपनी सच्ची राय प्रगट की है। हमारा यह असहयोग उस शासन-प्रणालीका खुलुमखुला पक्का प्रतीकार ही है। पव हम खास इसी लड़ाईमें जो कि मत प्रकाशनकी कैदके खिलाफ लड़ रहे हैं, खुद ही दूसरोंको अपनी राय माननेपर मजवूर करनेका अपराध न करें। इन विचारोंके प्रकट करनेका कारण यह है कि जब कोई सज्जन हमारे मतके प्रतिकूछ अपनी राय प्रगट करते हैं तब उनका नाम प्रकाशित करनेमें मुक्ते बड़ा पशोपेश होता है। मैं उन्हें इस खयालसे प्रगट नहीं करता हूं कि इससे उन छोगोंके चित्तमें क्रोध होगा जो उन मतोंको नहीं चाहते हैं। हमको इतना साहस और उदारता अवश्य रखनी चाहिये कि हम ख़ुद अपने प्रति तथा अपने विषयमें कही गई तमाम गन्दीसे गन्दो चातोंको सुन और पढ़ सकें। इससे हमें उनके विचारोंको वदलनेका मौका मिलता है। मैं यहां एक सजनकी भेजी हुई एक ऐसी ही डांटदार प्रश्न-मालिका उप-स्थित करता हूं। प्रश्न हमारे प्रचलित आन्दोलनके सम्बन्धमें किये गये हैं और जन-समाजके सामने पेश किये जानेके योग्य हैं। छेखकने आरम्भ इस प्रकार किया है—"आप इस बातको तसलीम करेंगे कि आपको माननेवाले और न माननेवाले दोनों न्यापकी राजनैतिक हलचलके उद्देशके सम्बन्धमें किसी निर्णय पर नहीं पहुं चे हैं। इस अवस्थामें क्या आप नीचे लिखे प्रश्नोंका उत्तर देकर उनकी बुद्धिपर प्रकाश डालनेकी उदारता दिखावेंगे! सवाल—क्या आप वाकई महात्मा हैं!

जवाय—मुक्ते तो नहीं मालूम होता कि मैं हूं। हां, यह मैं जकर जानता हूं कि मैं ईश्वरकी सृष्टिका एक विनम्र जीव हूं।

स०-अगर हां, तो क्या आप 'महातमा' शब्दकी परिभाषा बतावें गे ?

ज॰—किसी महत्मासे मेरा परिचय नहीं, अतएव मैं उसका लक्षण नहीं बता सकता।

स॰—अगर नहीं, तो क्या कभी आपने अपने अनुयायियोंसे कहा है कि 'सें महातमा नहीं हूं।'

ज॰—ज्यों ज्यों मैं इसके खिलाफ आवाज उठाता हूं त्यों त्यों उसका प्रयोग अधिकाधिक ही किया जाता है।

स०—क्या साधारण जनता आपके 'आत्म-बल' को प्राप्त कर सकती है ?

जि जिल्ला पास तो यह पहले ही बहुतायतसे हैं। एक दफा फरासीसी बैज्ञानिकोंका एक दल ज्ञानकी खोजमें निकला और घूमता-फिरता भारतमें पहुं चा। उन्होंने अपनो अपेक्षाके अनुसार उसे विद्वान्मएडलीमें पानेका भगीरथ प्रयत्न कियाः पर कृतकार्या न हुए। पर उन्हें शचानक वह एक नीच जातिके कोपड़ेमें मिल गया। स०—आप कहते हैं कि यह 'यन्त्र-सामग्री' तो सभ्यताके लिए एक वला हो गई है। तब फिर आप रेलगाड़ी और मोटरमें क्यों सफर करते हैं ?

जिल्कुछ वातें ऐसी हैं जिनके फन्देसे, प्रयत्न करते हुए भी एक वारगी नहीं छूट सकते। यह पार्धिव शरीर मिट्ठीका ढांचा ही जिसमें कि मैं वन्द कर दिया गया हूं, मेरे जीवनके छिए एक वला है; परन्तु मैं उसको सहन करनेके लिए मज-बूर हूं, और उसका लितयल हो गया हूं जैसा कि ये महाश्य जानते ही हैं—पर क्या लेलकको दर हकीकत इस वातमें शक है कि 'इस पिछलें महाभारतमें जो नर-संहार हुआ उसके लिए यह 'यन्त्र युग' ही जवाबदेह है ?' विपाक्त गैस तथा अन्य दूपित बस्तुओंने एक इश्च भी हमारी प्रगति नहीं की है।

स०—क्या यह वात सच है कि पहले आप रेलगाड़ीके तीसरे दरजेमें मुसाफिरी करते थे और अब आप स्पेशल द्वेनों और फर्स्ट क्लासमें घूमते हैं ?

ज॰—अफसोस! इन महाशयको सही सही खबर मिल गई स्पेशल ट्रेनोंके लिए तो यह महात्मापन जवायदेह हैं और सेकंड क्रांस तक पहुंचनेके इस अधःपातके लिए यह पार्थिव कलेवर।

स०—काउंट टालस्टायको भाष किस दृष्टिसे देखते हैं ? ज०—में उनको भत्यन्त भाइरकी दृष्टिसे देखता हूं। अपने जीवनकी कितनी ही वातोंके लिए में उनका ऋणी हूं। सं अप खराज्यकी व्याख्या क्यों नहीं करते ? क्या आप यह नहीं समक्षते कि कमसे कम अपने अनुयायियोंके लिए तो आप इस शब्दकी व्याख्या करनेके लिए वाध्य हैं ?

जाल्या नहीं की जा सकती। दूसरे, अगर प्रश्नक्ती 'यंग इंडियां' की फाइल देखेंगे तो उसमें उनको अमली परिमाषा मिल जायगी। तथापि मैं यहां और भी व्याख्या करनेका प्रयत्न करता है। स्वराज्यका अर्थ है—मत प्रगट करने और कार्य करनेकी पूरी आजादी, वशर्ते । क दूसरेके मत प्रकाशनके और कार्य करने के अधिकारमें दस्तन्दाजी न की जाय। इसलिए इसके यह मानी है कि आमदनी और खर्चके तमाम महापर हिन्दुस्तानियों का पूरा कब्जा रहें और न दूसरे देश उसके काममें न वह उनके काममें दस्तन्दाजी कर सके।

स० - जब स्वराज्य प्राप्त हो जायगा तब आप क्या करेंगे ?

जिल्मों तो बड़ी लम्बो-चौड़ी छुट्टी लेना पसन्द कर्फ गा, जी शायद समुचित भी हो।

स०—स्वराज्य प्राप्त हो जाने पर मुसलमानोंके राजनैतिक और धार्मिक हितोंकी हिफाजत किस तरह की जायगी ?

ज० उनके लिए किसी तरहकी हिफाजत की जकरत नहीं रहेगी, क्योंकि हरएक हिन्दुस्तानी दूसरे हिन्दुस्तानीकी तरह ही आजाद रहेगा और उस हालतमें परस्पर सहिष्णुता, सम्मान और प्रेम होगा इसलिए परस्पर विश्वास भी होगा। स०—प्या आप सचमुच यह मानते हैं कि ३१ अक्तूबर १६२१ ई० या इस सालके अन्दर जो समय आप मुकर्र कर रहे हैं, उस दिन सरकार अपना बोरिया-विस्तरा बांध कर हिन्दु-स्तानसे रवाना हो जायगी ?

ज॰—सरकार तो एक प्रणाली है और मैं जहर मानता हूं कि अगर भारतके हिन्दू, मुसलमान, सिक्स, पारसी, ईसाई और यहूदी चाहें तो वह ३१ अक्तूबरके पहले ही मिटियामेट हो सकती है। मैं तो अब भी यह आशा कर रहा हूं कि वे इस वर्णके समाप्त होनेके पहले ही इसका नाश कर देंगे। लेकिन उस नई शासन-प्रणालीमें किसी भी अंगरेज बच्चेको, जो हिन्दू-स्तानमें उसका बकादार नौकर वन कर रहना चाहेगा, मुल्लक हिन्दुस्तान छोडनेकी जहरत नहीं।

स०—वया आप ऐसा खयाल नहीं करते कि सरकार इतनी कमज़ोर है कि वह आपके आन्दोलनको नहीं रोक सकती !

ज॰—हां, में जहर ही ऐसा मानता हूं और वह तो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है।

स० — व्यार खुद वापके लड़के पर ( ईश्वर न करे ) राजद्रोह का नहीं, पर खूनका मामला चलाया जाय, तो क्या व्याप उसकी बिना ही सफाईके रहने देंगे ?

जि — हां, वाकई मुक्ते भरोसा है, कि ऐसा करनेका साहस मुक्तों है। अपने कितने ही प्रिय मित्रोंको ऐसी सलाह देनेकी कठोरता मैं ने की है। और इसके पहले ही मेंने भाग्य जिलेके अपने एक विय मित्रको सलाह दी है कि आप अपने दीवानी मुकदमेमें हरगिज सफाई न दें-फिर आपको चाहे तमाम कीमती जायदाद पर पानी क्यों न फिर जाय। यह दीवानी दावा उनपर महज राजनैतिक मत्सरके कारण दायर किया गया है।

स०—अगर कोई शख्स (मिसालके तौरपर) आपके लड़केके कुछ रुपये घोखा देकर छीन ले और रफूचकर हो जाय तो वह क्या करेगा ?

जिल्ला जिल्ला, अगर एक अच्छा असहयोगी है, तो निश्चय ही रुपये उस चोरके पास रहने देगा। नौ महीने पहले मौलाना शौकत अली के ६००) किसीने चुरा लिये। वे चुराने वाले शल्सको जानते भी थे। पर उन्होंने उसका खयाल ही छोड़ दिया।

स०—आपके सत्याग्रहका पंजाब पर क्या असर हुआ ?

जा०—सर माइकल ओडायरने सत्याग्रहके सन्देशको पंजाबमें नहीं पहुंचने दिया। इससे कुछ पंजाबी लोग उत्तेजित हो
गये और कुछ लोग अपनेको काबूमें न रख सके। सर माइकल
ओडायर तो उनसे भी ज्यादा भड़क उठे। और अपने सहायकके
द्वारा बेगुनाह लोगोंको कटचा डाला। लेकिन सत्याग्रह तो
पक बड़ी ताकतवर पुनर्जीवन देनेवाली पौष्टिक दवा है और अव
पंजाबमें वही सजीविता दिखाई देती है जो भारतके दूसरे प्रान्तोंमें
है और वहांके लोगोंके तेज मिजाज होते हुए भी वह ऐसा

आत्मसंयम दिखला रहा है, जो दूसरे प्रान्तों के लिये डाह करने चाग्य है।

स०—क्या आप वाकई मानते हैं कि यह असहयोग शान्ति-मय वना रह सकता है ?

ज०—जरूर। सिन्ध, करनाटक और पूर्ववंगालमें, गिरपता-रियोंके समय और वाद लेगोंने जे। आश्चर्यजनक संयम दिख-लाया है वह इस वातका सबूत है।

स०—हिन्दुओंको बलात् मुसलमान वना लेने और उनके घरोंमें लूट-खसोट मचानेका प्रभाव हिन्दू-मुसलमानकी एकता पर कैसा पड़ा है ?

ज० - इससे हिन्दुओं के धैर्यं को गहरा धक्का पहुं चा है; परन्तु उन्होंने उसे सहन कर लिया है। उनके धीरजका उयों का त्यों वना रहना सावित करता है कि इस एकताका आधार ज्ञान है। मोपलाओं की इस धर्मान्ध्रताको कोई मुसलमान अच्छा नहीं कहता।

स०—मलावारमें जो यह हिन्दू-मुसलमान एकतामें विगाड़ हुआ उसका वास्तविक कारण क्या है ?

जि॰—जहां उत्पात हुआ है वहां एकता भंग नहीं हुई।
मोपलाओंने आजतक कभी हिन्दुओंको अपना भाई न समभा
होगा। उत्पातके कारण वही हैं जो १६१६ में पंजावमें थे।
मलावारमें भी अभी हालमें असहयोगका सन्देश विलक्क अनिश्चित रूपसे पहुंच पाया था कि हाकिमोंने उसकी गति चन्द कर

दी। मोपला लोग मलाबारके हिन्दुओं से साथ कभी खास तौरपर मेल जोलसे नहीं रहे। वे पहले भी उन्हें लूट खसोट चुके हैं। इस्लामके सम्यन्धमें उनकी कल्पना बड़ी अपरिपक है। सरकारने उन्हें विलक्जल अंधेरेमें रखा और न मुसलमानेंने और न हिन्दुओंने उनकी हालत पर ध्यान दिया। वे जंगली और बहादुर परन्तु अज्ञान हैं। इससे उन्होंने खिलाफतके ध्येयको समभनेमें गलती कर दी और जंगलीपन पवं बेरहमीका यह धर्म-विरुद्ध काम कर वैठे। मोपलाओंके इस वर्तमान व्यवहारको देख कर इस्लाम या भारतके शेष मुसलमानोंकी पहचान करना अनुचित है।

स० क्या आप बता सकते हैं कि आपने जी खिलाफतकी और पंजाबके अत्याचारोंकी एक सूत्रमें बांध दिया इसका क्या कारण है ?

जिं - विलाफतके अन्यायका जन्म पंजाबके अन्याचारोंके पहले हुआ है और मैंने उसे १६१८ में देंहलीकी युद्ध परिषद्में अपनाया। (बड़े लाटके नाम मेरी खुली चिट्ठी देखिए) पंजाबके अन्यायको निश्चित स्वरूप मिलनेके पहले ही १६१६ में देहलीमें असहयोगका ख्याल उठा। जब यह साफ साफ पाया गया कि पंजाबके अत्याचारोंके लिए भी खिलाफतकी ही तरह तेज इलाजकी जरूरत है तब देानोंकी जोड़ मिला दी गई।

ः स०--क्या आप वता सकते हैं कि जब कि दूसरे मुसलमानीः

देशोंके मुसलमान उसकी चिन्ता करते हुए नहीं दिखाई देते तव भारतके हो मुनलमान क्यों जाश दिखाते हैं ?

जिं में यह बात नहीं जानता कि भारतके बाहरके मुसलमान खिलाफतकी चिन्ता नहीं रखते; पर अगर वे नहीं करते हैं और भारतीय मुसल्मान करते हैं तो में इसे इस बातका सबूत समभता हूं कि भारतके मुसलमानोंमें बाहरी मुसलमानोंकी अपेक्षा धार्मिक चैतन्यका अधिक विकास हुआ है।

स०—जव कि तुकिस्तानके सुलतानने मुसलमानोंके तीर्थ-धानोंकी रक्षा की ही नहीं तब भी क्या वे खलीफा माने जानेका हक रखते हैं ?

जि०—इस सवालका जवाब देना एक हिन्दूके लिए कठिन ही है। तथापि अगर मैं उत्तर देनेकी धृष्टता कर तो तुर्कोंने खिलाफतकी रक्षा सैकडों वर्षोंतक वड़ी दिलेरीके साथ की है और इसीलिए उसपर उनका अधिकार है। सुलतानने चाहे गफलत की हो, पर तुर्कोंने नहीं की। खिलाफत आन्दोलन किसी व्यक्तिके लिए नहीं है; बल्कि एक भावनाके लिए है, जो कि भौतिक, आध्यात्मिक और राजनैतिक तीनों है। यदि तुर्क उसकी रक्षा नहीं कर सकते, अगर दुनियाके मुसलमान अपने मत-वल या सक्तिय सहानुभूतिके द्वारा तुर्कोंके कन्धेसे कन्धा नहीं मिड़ाते हैं तो इससे दोनोंकी ऐसी हानि होगी कि फिर उसका सुधार कभी न हो सकेगा। और अगर ऐसा हुआ तो यह सारे संसारके लिए एक घोर विपत्ति होगी। पर्योंकि मेरा यह

विश्वास है कि इसलाम भी दुनियामें अपना वैसा ही स्थान रखता है जैसा कि ईसाई धर्म तथा दूसरे मजहव रखते हैं। शूरता यही चाहती है कि इस विपत्तिके मौके पर तुर्कींके पक्ष-की पुष्टि की जाय।

सं - प्या अर्थ शास्त्रका यह नियम कि मनुष्यको अच्छीसे अच्छी और सत्तोसे सत्तो चीजेंही खरीदना चाहिए, गलत है १

ज0-आधुनिक अर्थ शास्त्रियोंका चनाया यह एक अत्यन्त निठुर सिद्धान्त है। और न इम किसी ऐसे वाहियात विचारसे मानवी व्यवहार चलातेही हैं। अंगरेज लोग कोयलेकी खानों पर (मिसालके तौर पर ) इटालीके सस्ते लोगोंको छोड़ कर अधिक वेतन देकर अंगरेजको ही नौकर रखते हैं और यह ठीक भी है। इङ्गलैंडमें मजदूरी सस्तो करनेकी जरा भी कोशिश करनेका परिणाम क्रांति ही होगा किसी ज्यादा वेतन पाने वाले परन्तु वफादार नौकरको इसलिए निकाल देना कि दूसरा उससे अच्छा और सस्ता नौकर मिल सकता है, मेरी नजरमें तो पाप है। फिर यह दूसरा नौकर चाहे उतना ही वफादार भी क्यों न हो। जो अर्थ-शास्त्र नीति और सदाचारका तथा मनुष्य-की भावुकताका ख्याल नहीं करता वह एक ऐसे मोमके पुतलेकी तरह है जो दिखाई तो सजीवसा देता है पर जिसमें जानका पता कोसों तक नहीं है। जब जब ऐसा आनवानका अवसर आ उपस्पित होता है तब ऐसे नये बनाये अर्थशास्त्रके नियम क्यवहारमें तोड़ डाले गये हैं और जो राष्ट्र या व्यक्ति उन्हें अपने

व्यवहारके मूलभूत सिद्धान्त मानते हैं, उनका सर्वनाश हुए विना नहीं रहता। मुसलमान लोग अपनी धर्म-विधिक अनुसार पंकाये खानेको ज्यादा कीमत दे कर लेते हैं और हिन्दू लोग उस मोजनको पानेसे इनकार कर देते हैं जो शुद्धता और पवित्रताके साथ न बनाया गया हो। दोनों के इस संयममें जरूर कुछ उद्यता और श्रेष्ठता है। ज्योंही हम इङ्गलैंड और जापानका सस्ता कपड़ा खरीदने लगे, वस चौपट हो गये। अब हममें तभी जान आ सकती है जब हम खुद अपने ही पड़ोसियों के द्वारा उनकी कोंपड़ियोंमें तैयार हुए कपड़ेको खरीदनेकी धार्मिक आवश्यकताको समभें और उसकी कदर करें।

स०—म्या 'पहरा' रखना अहिंसात्मक है 🥍

ज॰ अधिकांश जगह वह अवश्य ही शांतिमय रहा है। पहरा रखनेमें हिंसाकी ओर प्रवृति हो जाना वहुत ही आसान बात तो है; परन्तु स्वयं-सेवकोंने सर्व जगह बहुत ही संयमसे काम लिया है।

स०—जब कि देशमें कितने ही लोग अर्थ नम्न रहकर अपना जीवन बिता रहे हैं और इस जाड़ेके ख्याल-मात्र से उनके चदन छिट्ठरने लगते हैं, ऐसी दशामें भी जब आप कपड़ोंकी होलियां जलाते हैं नव क्या आप इसकी खूबी (आध्यात्मिक अथवा जो कोई हो) समक्रते हैं ?

ज॰ हां, समभता हैं, क्योंकि में जानता हैं कि उनकी सर्दनमताका कारण है—हमारे भारतीय जीवनके इस मूलभूत

सिद्धान्तकी अक्षम्य अवहेलना कि "जिस प्रकार हम अपने ही घरका बनाया भोजन पाते हैं उसी प्रकार हमें हाथका ही कता और बनाया कपड़ा भो पहनना चाहिए।" अगर में उन्हें अपने त्याग किये हुए विदेशी कपड़े दूं तो इससे उनकी व्यथाकी अम्र और भी बढ़ जायगी। लेकिन इन होलियोंसे उत्पन्न होनेवाली गरमी अगले जाड़े तक ठहरेगी और अगर ये होलियां बराबर तेजोंके साथ होती ही रहीं यहां तक कि एक भी विदेशी कपड़े का टुकड़ा जलनेसे बाकी न रहे, तो फिर बह गरमी चिरस्थायिनी हो जायगी और फिर आगे आने वाली हरएक जाड़े की मौसम इस देशको अधिक ही अधिक बल-वीयवान देखेगो।

### 

and the transfer of the terms of the second section of the second second

The state of the s

## भाग निर्माण के स्व**र —रवीन्द्र वावुका पुन**्रश्रेष हुन हर है नाम ह

इस समय हिन्दुस्तानसे मेरे पास दिन दिन अधिक समा-चार और समाचारपत्रोंके कटे हुए टुकड़े आ रहे हैं। इन्हें पढ़नेसे मेरे चित्तमें बड़ा क्षोभ और खेद हुआ है। मेरे मनमें यह शक्का हो रही है कि मेरे लिए ऐसा समय आनेवाला है जब मुक्ते बड़ा हार्दिक कप सहन करना पड़ेगा। मैं शक्ति भर इस बातकी कोशिश कर रहा हूं कि मेरे देशमें एक छोरसे दूसरे छोरतक जो गहरा जोश फैला हुआ है उसके अनुकूल में अपने हृद्यको बना सकूं। पर मेरा हृद्य मुक्ते उसमें शामिल होनेसे रोकता है। मैं बहुत चाहता हूं कि इस रुकावटको दूर कर दूं, पर मेरा हृदय मुफे इसमें सहायता नहीं देता। लेकिन निराशास्त्री अंधकारसे आशाका इलका प्रकाश उदय होकर मुभ्देः बता रहा है। कि तुम्हारा स्थान संसारह्नपी समुद्रके किनारेपर मनुष्यमात्रके बीचमें हैं, वहीं तुम्हें शान्ति मिलेगी। और वहीं में भी तुम्हारे साथ रहंगा।" इसी लिए में इस समय कई सर्वथा नये प्रकारके छन्द निकालनेकी कोशिशमें लगा हुआ था। यह सब बहुत तुच्छ बातें हैं जो समयके प्रवाहमें आप ही वह जायंगी। लेकिन जब मैं खेल खेलता हूं तो कुल सृष्टि आनन्दमें मग्न हो जाती है। क्या फूल और पत्तियां ईश्वरकी वनायी हुई कविता नहीं हैं ? क्या मेरा अनन्त ईश्वर समय नष्ट करनेवाला नहीं है ? ईश्वर परिव र्त्तानको आन्धोमें तारों और नक्षत्रोंका फेकता है। वह सम-यके प्रवाहमें अपनी कल्पनाओंसे भरी हुई युगरूपी कागजकी नावों को वहाता है। जब मैं उसे खिजाता हूं और उससे प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे अपना एक छोटा अनुयायी वना रहने दे और अपने खेलकी नावोंपर मेरा भी कुछ माल लदन दे तो वह मुस्कुराता है और में उसके कपड़ेका किनारा पक-ड़कर उसके पीछे पीछे चलता हूं। पर भीड़के बोचमें चारों

ओरसे दबाये जाते हुए और पीछसे धका खाते हुए मैं कहां पर हूं ? मेरे चारों ओर यह आवाज कैसी है ? अगर यह किसी गीतकी आवाज़ है तो मेरा सितार भी इसके खरमें खर मिला सकता है और मैं भी गानेमें शरीक हो सकता हूं क्योंकि में भी एक गवैया हूं लेकिन यह अगर थावाज़ गानेकी नहीं बरिक शोर गुलकी है तो मेरी थावाज़ ट्ट जायगी और मैं भौचका हो जाऊ'गा। में इतने दिनोंसे असहयोगमें अपनी ं रुचिके अनुसार मधुरः हाग सुननेकी कोशिश कर रहा हूं। इसकी लिए मैं सदा अपने कान खोले रहता हूं, पर असहयोगमें इतना ज्यादा शोर गुल है कि उसमें मुभ्रे किसी गीतका आनन्द नहीं मिलता । उसका उद्देश्य बनाना नहीं बल्कि बिगांडना है । इसलिये उसके शोर गुलसे मुक्ते बड़ा खटका होता है और मैं अपने हदयसे कहता हूं !—"अगर तुम अपने देशके ऐसे नाजु के वक्तमें अपने देशवालोंके साथ पैर नहीं बढ़ा सकते तो यह मत कहो कि मैं ठीक रास्तेपर हूं और बाकी सब गलत रास्तेपर हैं। तुम्हें सिर्फ यह चाहिए कि सिपाही बननेका दावा छोड़ दो, जाओं एक केनिमें वैठकर कविता करो और जनताकी घृणा तथा अपमान सहनेको तैयार रहे। 🗥 🎉

एक महाशयने इस आन्दोलनके पक्षमें अक्सर मुकसे यह कहा है कि आरम्भमें किसी आदर्शकी खीकार करनेकी अपेक्षा अस्वोकार करनेका जीश अधिक प्रबल रहता है। यद्यपि वा- स्तवमें बात ऐसी ही है पर मैं इस बातका सत्य नहीं मान सकता। हमें चाहिए कि हम अपने साथियोंका हमेशांके लिये चुन लें, क्योंकि वे हमारा साथ उस समय भी नहीं छोड़ते जब कि हम उनका साथ छोड़ना चाहते हैं। अगर हम एक बार मी नशा करके अपनेमें ताकत लाना चाहते हैं तो फिर बादका जब उस नशेकी खुमारी उतरती है तो हमारी रही सही ताकत भी जाती रहती है। इसके बाद हम शराब रूपी राक्षसकी शरपमें बारस्वार जाते हैं और उसके जरियसे बरवादी करते हैं।

भारतवर्णमें ब्रह्म-विद्याका उद्देश्य मुक्ति और वौद्ध धर्मका निर्वाण रहा है। शायद यह कहा जाय कि ब्रह्मविद्या और बौद्ध धर्म दोनोंका उद्देश्य एक ही है। हां, दोनोंने एक ही उद्देश्य के अलग अलग नाम रख लिये हैं, दोनों नामोंसे मनुष्यकी भिन्न भिन्न प्रवृत्तियोंका पता लगता है। दोनों नाम सम्बाईकी ख़ास ख़ास श्रह्मोंपर ज़ोर देते हैं। मुक्ति हमारा ध्यान सत्यके मंडनात्मक पक्षकी ओर और निर्वाण सत्यके खंडनात्मक पक्षकी ओर और निर्वाण सत्यके खंडनात्मक पक्षकी ओर खौर निर्वाण सत्यके खंडनात्मक पक्षकी कार खोंचता है। वुद्धने अपने कुल उपदेशोंमें उँ की सम्बाईके बारेमें मौन धारण किया है। उनके उपदेशोंसे यह ध्विन निकलती कि हम आत्माका नाश करके इस खंडनात्मक मार्गके द्वारा स्वाभाविक तौरपर सचाईतक पहुंच सकते हैं। इसलिए युद्ध भगवानने इस बातपर जोर दिया कि संसार दुःखमय है और इसले छुटकारा पाना हमारा धर्म है। पर ब्रह्मविद्याने भानन्दपर

ज़ोर दिया है और यह कहा है कि हमारा कर्नाव्य इस आनन्दको प्राप्त करना है। ब्रह्म विद्यामें भी यह कहा गया हे कि ब्रह्मज्ञान पानेके लिए आत्मसंयम और आत्मत्यागकी बड़ी ही आवश्यकता है। पर ब्रह्मविद्या ब्रह्मका विचार अपने सीमने रखती हैं। इसका उद्देश्य न केवल अन्तमें ब्रह्मका प्राप्त**ेकरना है बल्की यह हर्र**ेसमर्य ब्रह्मका विचार अपने ः सामने रखती है, इसीलिए बौद्धयुगसे वैदिशयुगमें जीवनकी शिक्षाका आदर्श भिन्न था । वैदिक युगमें जीवनकी शिक्षाका आद्शं यह था कि जीवनका सुख पवित्र बनाया आय और चौद्धयुगमें शिक्षाका आदर्श यह था कि जीवनका सुख विलकुल मिटा ही दिया जाय**ा हिन्दुस्तानमें बौद्ध**्धर्मने उचितसे अधिक सन्यास और त्यागका आदर्श छोगोंके सामने रखा था। इस आदशका उद्देश्य यह था कि ब्रह्मचर्य्य, आत्मसंयम और भिन्नः भिन्नः प्रकारसे जीवनकी शक्तियाँ नष्टः की जायँ । किन्तु ब्राह्मणोंका वाणव्यजीवन मनुष्यके सामाजिक जीवनके विरुद्ध नहीं बल्कि उसमें सहायता पहुंचानेवाला था। जिस तरहसे कि संगीतमें तम्बूरका काम यह है कि वह गानेके समय प्रधान स्वरीको निश्चित कर और गानेवालेका येताल न होने<sup>ं</sup>दे उसी तरहसे<sup>ः</sup> वदिक<sup>्</sup>कालका ःचाणप्रस्थ**ः**जीवनः भी सामाजिक जीवनको नियमबद्ध करता था और उसे **र**घर उधर भटकनेसे रोकता थी | वाणप्रस्थाश्रम<sup>्</sup> आनन्दमें अयवा व्यारमानि सङ्गीतमें मञ्ज रहता था। वाणप्रस्थ भाश्रमकी सर-

लता इस बातमें नहीं थी कि जीवन नष्ट कर दिया जाय बिल्क इसमें थी कि सुमार्गमें लगाया जाय

असहयोगका आदर्श राजनैतिक संन्यास है। पर हमारे विद्यार्थी इसमें अपना बिलदान क्यों कर रहे हैं? इसलिये नहीं कि उन्हें पूर्ण शिक्षा प्राप्त हो बिलक शिक्षासे बिलकुल रहित होनके लिये हो इस आन्दोलनको नाशकारी कामोंमें एक विचित्र सुख मिलता है। पर इसका सबसे बुरा परिणाम यह होगा कि भयानक अत्याचार होने लगेंगे, क्योंकि मनुष्यका स्वामान जीवनके असली सिद्धान्तोंपरसे विश्वास उठाकर अनर्थकारी तथा नाशकारी कामोंमें विचित्र सुख प्राप्त करता है। यह बात पिछले युद्ध और हालकी दूसरो घटनाओंसे सावित हो गयी है। "नहीं" यह शब्द एकक्तपमें त्यागका अर्थ स्वित करता है और दूसरे क्यमें उससे उद्देखता या हिसाका अर्थ निकलता है। जेसे तूफानी समुद्र हिसाका एक क्य है वैसे रेगिस्तान उसका दूसरा क्य है। यह दोनों जीवनके नाश करनेवाले हैं।

बंगालके स्तदेशी आन्दोलनके जमानेका मुझे वह दिन याद है जब नवयुवक विद्यार्थियों का एक दल मुक्त मिलनेके लिये आया था। उन लेगोंने मुक्तसे कहा था कि यदि आप हमें बङ्गालके खदेशों आन्दोलनके जमानेकी आझा है तो हम लेग फौरन अपने स्कूल और कालेज छोड़ दे'। मैंने जोरसे उन्हें ऐसा करनेसे मना किया। वे यह खयाल करके कि मेरे हृदयमें मातृभूमिका सम्बा प्रेम नहीं है नाराज हो वहाँ

से चले गये। पर जब यह जोश लोगोंमें पैदा भी न हुआ था उसके बहुत पहिले ही मैंने १०००) एक खदेशी भएडार खोल-नेके लिये दिये थे। उस समय मेरे पास अपनी गांठके ५) भी न थे। इसके लिये मुक्ते बहुत कुछ सहना पड़ा। मैंने उन विद्यार्थियोंको स्कूल और कालेज छोड़नेकी सलाह इस लिए नहीं दी कि चाहे थोड़ी ही देरके लिए क्यों न हो जाली बैठना मुक्ते कभी नहीं भाता। मैं उस संस्थास या त्यागसे ्बहुत डरता हं जो सची वातोंकी ओरसे आंख बन्द करनेके लिए तैयार रहता है। इन विद्यार्थियोंका जीवन मेरे लिए बड़ी भारी वस्तु थी। मैं उनके सामने केवल एक खएडनात्मक कार्यक्रम रखनेकी जिम्मेदारी अपने उपर नहीं है सकता था, क्पोंकि इस खण्डनात्मक कार्यक्रमका उद्देश्य यह था कि विद्यार्थियोका जीवन उन संखाओंसे उखाड़ दिया जाय जिनके अनुसार वह बनाया गया है। हां, यह अवश्य है कि वह संखायें जैसी चाहिये वैसी नहीं हैं। कोई अच्छा प्रबन्ध किये विना जो विद्यार्थी अपने स्कूलों और कालिजोंसे फुसलाकर हटा दिये गये हैं उनके कुपर बड़ा अन्याय किया गया और उन्हें ःबड़ा नुकसान पहुंचायाः गया है कि यह नुकसान कमी न पूरा होगा । हां, सन्यास या ल्यांगकी दृष्टिसे ते। यह हाति कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि संसारसे वह सन्यास उठा दिया ंजाय जिसके घोषेमें आकर संसारके अनेक मनुष्य अपना **ंसर्वस्य स्वाहा क्रेस्ट्रेस्ट्रेडि**वे, १८०० १८७४/१९०० विल्यात प्रदेश

ं मैं इस यातको फिर दुहराता हूं कि मैं एक कवि हूं। मैं योद्धा नहीं हो सकता। मैं उन लेगोंके साथ एक होनेके लिये जो मेरे आस पास रहते हैं अपना सब कुछ दे सकता हूं। मैं सब मनुष्योंका सच्चे हृद्यसे प्यार करता हूं और उनके प्यारकी कदर करता हूं। पर दुर्भाग्यसे या सौभाग्यसे मैं अपनी नाव एक ऐसे स्थानपर खे रहा हूं जहांका प्रवाह मेरे विरुद्ध है। कैसे दुर्भाग्यकी बात है कि एक ऐसे समय मैं समुद्रके इस पार पूर्व और पश्चिमकी सभ्यताओंमें सहयोग होनेका उपदेश दे रहा हं जब कि असहयोगका सिद्धान्त समुद्रके उस पार प्रचार किया जा रहा है। आप जानते हैं कि जिस तरह में इस बात पर विश्वास नहीं करता, कि मनुष्यकी शारीरिक वस्तु ही सब-से बड़ी चीज है उसी तरह में पश्चिमकी सांसारिक सभ्यतापर भी विश्वास नहीं करता। पर इससे अधिक मैं इस वातपर विश्वास नहीं करता कि मनुष्य अपना शरीर नष्ट कर दे और जीवनकी सांसारिक आवश्यकताओं की कुछ भी परवा न करे। जरूरत इस वातकी है कि मनुष्यके शरीर और आत्मासे उचित सम्बन्ध खावित हो जिसमें कि ऑत्माके लिये शरीर वही काम करे जी बुनियाद इमारतके लिए करती है। मैं पूर्व और पश्चिमके सच्चे मिलनपर विश्वास करता हूं। प्रेम आत्माका अन्तिम सिद्धान्त है। इमें चाहिए कि हम भरसक इस सिद्धा-न्तपर अन्याय न होने दें और इसके भएडे के। विरोधकी पर-वा न करते हुए आगेका ले चलें। असहयागका सिद्धान्त

षिना जरूरत इस सिद्धान्तपर कुल्हाड़ा चला रहा है। असह-योगको आग ऐसी आग नहीं है जो हमें सुख पहुंचाये बल्कि एक ऐसी आग है जो हमारा घरद्वार माल असवाय सब कुछ जलाकर खाक कर देगी।"

#### रवीन्द्रवावूका पत्रं—२

"जो चस्तुएं स्पिर रहती हैं उनमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती और उनके लिये किसी कानूनकी भी जहरत नहीं है। जब आदमी मर गया तो उसका कलपर पत्थर गाड़ना भी फजूल है पर संसार प्राणियोंका एक ऐसा समूह है जो एक आदर्शकी और सदा बढ़ रहा है। इसलिये उसके तमाम नियम एक सिद्धान्त पर होने चाहिये। इसीको सृष्टिका नियम कहते हैं।

मनुष्य समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ तभी हुआ जव उसने इस नियमको अर्थात् सहयोगके नियमको स्वयं खोज निकाला। इस नियमसे मनुष्यको एक साथ मिलकर आगे बढ़नेमें बड़ी सहायता मिली। उसे फौरन मालूम हो गया कि एक साथ मिलकर उन्नति करनेका नियम कृत्रिम नहीं बल्कि स्वामाविक है। कविता छन्दोबद्ध इसलिए नहीं की जाती कि कविके विचार एक सीमा और नियमके भीतर आ जायं बल्कि कवितामें छन्द इसलिये रखे जाते हैं कि उसमें एक प्रकारकी शक्ति आ जोय। इसी तरह सहयोगका नियम सिर्फ इसलिए नहीं रखा गया कि मनुष्य एक नियम और सीमाके भीतर रहे बल्कि इसलिए कि उससे मनुष्यमें अधिक शक्ति उत्पन्न हो जाय। अवतक सहयोगका यह विचार अलग अलग जातियों में उन्नितिको प्राप्त हुआ है। इस सहयोगकी घदौलत उन उन जातियों में शान्ति स्थापित रही है और अनेक प्रकारको घातें पैदा हुई हैं। पर इन सीमाओं के बाहर सहयोगका नियम काममें नहीं लाया गया है। इसीलिये संसार लगातार भिन्नताओं और विरोधों से पीड़ित रहा है। हम इस बातका मालूम करने लगे हैं कि हमारे सामने जो प्रश्न है वही प्रश्न समस्त संसारके लिये भी है। इस संसारकी कोई भी जाति दूसरी जातियों से अलग शहकर अपनी उन्नित नहीं कर सकती या तो संसारकी सब जातियां एक साथ जीयंगी या एक साथ नाशका प्राप्त है। जायंगी।

इस सत्य सिद्धान्तको संसारके सब चड़े लोगोंने स्वीकार किया है। उन्होंने जो कुछ उपदेश दिया है उससे यही ध्वनि निकलती है कि संसारकी जातियां एक दूसरेसे अलग होकर न रहें। इसीलिये हम देखते हैं कि वुद्धका धर्म केवल हिन्दुस्तानकी सीमाके ही अन्दर न था। ईसामसीहका धर्म भी जैक्सर्लमकी सीमाको पार कर गया था।

क्या संसारके इतिहासके इस नाजुक जमानेमें हिन्दुस्तान अपनी सीमाओं के ऊपर नहीं उठ सकता और एक वड़ा आदर्श संसारके सामने नहीं रख सकता जिसमें कि भिन्न भिन्न जातियों के वीच सहयोग और शान्तिका प्रचार है। कमजोर विश्वासके आदमी शायद यह कहेंगे कि जवतक हिन्दुस्तान

मजबूत और दौलतमन्द न होगा तबतक वह संसारभरकी भलाईके लिये अपनी आवाज नहीं उठा सकता। लेकिन में इसपर विश्वास नहीं करता। यह समक्रना कि मनुष्यका बड़-प्पन इस वातमें है कि उसकी सांसारिक शक्ति खूब बढ़ी बढ़ी हो और उसके पास खूब धन दौलत हो उसका अपमान करना है। जो लेग सांसारिक शक्ति हीन और निर्वल हैं उन्होंमें यह शक्ति है कि वे संसारका इस मिथ्या विश्वाससे बचावें। यद्यपि भारतवर्ष गरीब और गिरी दशामें है तथापि वह संसारको विपक्तिसे बचावें वे संसारको है।

संची स्वतन्त्रता इस बातमें नहीं है कि मनुष्य अपने स्वार्थ-के लिये जो चाहे सी करें। सच्ची स्वतन्त्रता वही है जिससे संसारभरका स्वार्थ सिद्ध हो। इसी तरहसे जातियों की सच्ची स्वतन्त्रता इसमें है कि वे संसार भरके खार्थका खयाल रखें। खतन्त्रताका जो विचार आजकलकी सभ्यतामें फैला हुआ है वह अधूरा और कृत्रिम है। भारतवर्षमें सच्चा खराज्य तभी होगा जब इसकी शक्तियां खतन्त्रताके इस कच्चे और महे आदर्शके विरुद्ध लगायी जायंगी।

प्रमिकी किरणोंमें वह स्वतन्त्रता और शक्ति है जो सच्चे शानक्षणी फलको पकाती है, पर जोशकी आग हमारे लिये सिर्फ बेडियां ही बना सकती है। जो मनुष्य आदिमक शक्ति प्राप्त करना चाहता है वह हमेशा पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिये उद्योग करता है। हमारी स्वतन्त्रताकी आवाज इसी मेक्सके लिये होनी चाहिये। जातीय आवश्यकताओं के नामपर इस स्वतन्त्रताके रास्तेमें रुकावटें डालना स्वयं जातिके लिये एक कैय्खाना बनाना है, क्योंकि जातियों के लिये मुक्तिका सच्चा रास्ता इसीमें है कि मनुष्यमात्र एक ही उद्देश्यकी ओर बढ़ते जायं।

सृष्टि ईश्वरकी अनन्त स्वतन्त्रताका परिणाम है। वही स्वतन्त्रता सच्ची खतन्त्रता है जिससे सत्यका प्रकाश होता है 📙 हम अभी इस अवस्थातक पूरी तरहसे नहीं पहुंचे हैं पर जो लोग इस स्वतन्त्रताको एक बड़ी भारी बात समझते हैं जो इस पर विश्वास रखते हैं और इसके रास्तेमें आनेवाली रुकावटोंको द्र करना चाहते हैं वे उस आदर्शतक पहुं चनेके लिए मानों एक मार्ग तैयार कर रहे हैं। हिन्दुस्तान हमेशासे मनुष्यकी सच्ची आत्मिकशक्तिपर विश्वास करता आया है। इस आ-तिमकशक्तिको प्राप्त करनेके लिये उसने अनेक तप. योग, वत इत्यादि किये हैं। इसीलिए मेरा विचार है कि असली भार-तवर्ष केवल एक देश हो नहीं विक एक आदशे है। भारतवर्ष तभी विजय प्राप्त करेगा जव इस आदर्शकी विजय संसारमें होगी। वेदमें लिखा है कि "पुरुष' महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्" अर्थात् सूर्यके समान तेजवाला परब्रह्म परमेश्वरका प्रकाश अन्यकार या तमागुणके परे है। हमारा युद्ध भी इस्ती तमागुणके साथ है। हमारा उद्देश्य यह है कि अनन्त परद्र-हाका प्रकाश हमारे अन्दर हो। परब्रह्मका यह प्रकाश सिर्फ

अलग अलग आद्मियोंमें उत्पन्न होनेसे ही काम न चलेगा, उसका प्रकाश मनुष्यमात्रमें होना चाहिए। जिस तमागुणका हम नाश करना चाहते हैं वह छोगोंका जातीय स्वाथ है। भारतवर्षका आदश सदासे इस वातके विरुद्ध रहा है कि भारतवर्षकी जाति अपनेको दूसरी जातियोंसे अलग समझे और उनसे निरन्तर युद्ध करती रहे। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि भारत संसारकी कुल जातियोंके साथ सहयाग करे। असहयोगका भाव मनुष्योंका एक दूसरोंसे अलग करता है और सहयेश्गका भाव मनुष्यमात्रका एकताकी ओर हे जाता है। हिन्दुस्तान हमेशासे यह कहता चला आ रहा है कि ऐक्प या एकता सत्य है और अनैकाया विरोध माया है। यह एकता असहयोगके मार्गसे कभी नहीं प्राप्त हो सकती। आजकल हम छे।ग असहये।ग आन्दालनके द्वारा अपने हृद्य और अपने मनको यूरीपकी ओरसे हटानेका जो उद्योग कर रहे हैं उससे मानों हम अपनी आत्माको हत्या कर रहे हैं। अगर हम अपने भूठे जातीय अभिमानके जोशमें आकर यह कहें कि युरी-पने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मनुष्यको अनन्त समयके लिए लाभ हुआ हो ते। यही बात भारतवर्षके वारेमें भी कही जा सकती है, क्योंकि पूच और पश्चिमके छोग सत्यको भिन्न भिन्न दृष्टिसे और भिन्न भिन्न रूपमें देखते आये हैं। हमें चाहिये कि हम सारा भूठा अभिमान दूर कर दें और अगर ्संसारके किसी कोनेमें कोई दीपक जले ते। हमें यह जानकर प्रसन्न होना चाहिए कि इस दीवकका प्रकाश भी हमारे घरके प्रकाशका एक अ'श है।

ं अभी हालकी बात है कि अमरीकाके एक बड़े प्रसिद्ध कला-तच्वक्षते मुझे अपने यहां निमन्त्रण दिया। वह इटालीकी पुरानी कलाओं को बहुत पसन्द करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप हिन्दुस्तानके चित्रोंके बारेमें भी कुछ जानते हैं। उन्होंने फीरन जवाव दिया कि मैं शायद भारतीय नित्रोंको पसन्द करना ते। दूर रहा उन्हें वहुत ही घृणाके साध देख्ँगा। मुभी इस बातका शक हा गया कि शायद उन्होंने कुछ ऐसे भार-तीय चित्र देखे हैं जो उन्हें विलक्कल हो पसन्द नहीं आये हैं। इसके बदलेमें मैं भी उनसे गुरोपकी कलाओं के वारेमें उसी तरहसे अपनी राय जाहिर कर सकता था पर मुझे यह कहते हुए अभिमान है कि ऐसा करना मेरे लिये असंभव था, क्योंकि मैं हमेशा पश्चिमीय कलाको घृणाको द्रष्टिसे देखनेको नहीं बहिक उसे समभ्यतेको केशिश करता है। मनुष्यकी बनायी हुई जिस चीजको हम समभने और उसमें आनन्द लेने लगते हैं वह चीज फीरन हमारी है। जातो है चाहे वह किसो देशमें क्यों न पैदा हुई हो। मुक्ते अपनी मनुष्यताका अभिमान होना चाहिये जव में दूसरे देशों के कवियों और चित्रकारों को अपना समभने लगूं। मुक्ते इस वातमें परम प्रसन्नता होनी चाहिए कि मनुष्यकी जितनी शक्ति और जितना चड़प्पन है वह सब मेरा है। इसिछए मेरे हृदयमें तच वड़ा दु:ख होता है जब में

यह देखता हूं कि मेरे देशमें युरापके साथ असहयाग करने और उसकी वातें अस्वीकार करनेकी आवाज उठायो जा रही है और इस बातका शोर मचाया जा रहा है कि पश्चिमीय शिक्षा हमें सिवा हानिके कोई लाभ नहीं पहुंचा सकती। ऐसा कहना वसत्य है। अ'ग्रेजी शिक्षासे नहीं बहिक इस बातसे हमें नुक-सान पहुँचा है कि हम बहुत समयसे अपनी सभ्यताके सम्प र्कसे अलग रहे हैं। इसीलिए पश्चिमीय सभ्यताका रङ्ग हमारे ऊपर अनुचित रूपसे चढ़ गया है। जब हमारे पास स्वयं बुद्धिकी पूंजी रहती ता बाहरी दुनियांके साथ विद्या और ज्ञानके सम्बन्धमें लेनदेन करनेसे पूरी तरहसे लाभ होता। पर यह कहनेसे कि इस तरहका छेनदेनका सिद्धान्त ही गलत है उससे एक बहुत बुरी तरहकी प्रान्तिकताको उत्साह मिलता है। पूर्व और पश्चिमके बीच जो अशान्ति और विरोध फैला है उसका कारण यह है कि पश्चिमने पूर्वको गलत समका है। अगर पूर्व भी पश्चिमको गलत समम्बने लगे तो चया इससे हालत सुधर जायगी ? वर्तमान युगपर पश्चिमका कब्जा मजबूतीके साथ है। यह कब्जा इसलिये है कि ईश्वरने उसके हाथमें एक वड़ा उद्देश सींपा है। हमसब पूर्व देशोंके रहनेवालोंको चाहिये कि हम उससे जो कुछ सीख सकते हैं सीखें, क्योंकि ऐसा करनेसे ही हम इस युगके आदर्शको पूरा कर सकते हैं। हम जानते हैं कि पूर्वके देशोंको भी अपना संदेशा यूरोपको सुनाना है और हमें यह भी मालूम है कि पूर्वके देशोंपर इस वातकी वड़ी ज़िम्मेदारी

है कि उसकी सभ्यताका प्रकाश बुक्तने न पाये। एक समय ऐसा जहर आवेगा, जब पश्चिम इस बातको माल्म करेगा कि उसका एक घर पूर्वमें भी है।"

कविवर रवीन्द्रवाबूने उपरोक्त दो पत्रों द्वारा असहयोगके विषयमें अपना मत प्रगट किया है।

्लाडं हार्डिजने डाकृर रवीन्द्रनाथ ठाकुरको पशियाके महा-कविकी पदवी दी थी। पर अव रवीन्द्रवावृ न सिर्फ़ एशियाके बल्कि संसार भरके महाकवि गिने जा रहे हैं। यदि अभी नहीं तो कमसे कम बहुत जल्द उनका नाम संसार भरके महाक-वियों में गिना जाने लगेगा। दिनपर दिन उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ रहा है जिससे उनकी जिम्मेदारी भा दिनपर दिन बढ़ती जा रही है। उनके हाथसे भारतवर्षकी सबसे वडी संवा यह हुई है कि उन्होंने अपनी कविता द्वारा भारतवर्णका सन्देशा संसारको सुनाया है। इसीलिए रवीन्द्रवावृको सद्ये ह़ुद्यसे इस वातकी चिन्ता है कि भारतवासी भारतमाताके नामसे कोई फूठा या सारहीन सन्देशा संसारको न छनाचे। हमारे देशका नाम न ड्रवने पाये, इस वातकी चिन्ता करना रवीन्द्रवाव्के लिये स्वाभाविक ही है। उन्होंने लिखा है कि मैंने, इस आन्दोलनकी तानके साथ अपनी तान मिलानेको भर-सक कोशिश की पर मुझे खेदके साथ स्वीकार करना पड़ता है कि इसमें मुन्हें निराश होना पड़ा। उन्होंने यह भी लिखा है कि असहयोग आन्दोलनके शोरगुलमें मुझे अपनी हृद्य-घीणाके लिए

कोई उचित स्वर नहीं मिल सका। तीन जोरदार पत्रोंमें उन्होंने इस आन्दोलनके संबन्धमें अपना सन्देह प्रगट किया है। अन्तमें वह इस नतीजेपर पहुंचे हैं कि असहयोगका आन्दोलन ऐसा गंभीर और गौरव-पूर्ण नहीं है कि वह उस भारतृवर्षके योग्य हो सके जिसे वह अपनी कल्पनाका आदर्श समझे हुए हैं। उनका मत है कि असहयोगका सिद्धान्त खंडन और निराशाका सिद्धान्त है। रवीन्द्रबावूकी समसमें वह सिद्धान्त मेद-भाव और अनुदारतासे भरा हुआ है।

रवीन्द्रवाबूके हृदयमें भारतवर्षकी प्रतिष्ठाके लिए जो विन्ता है उसके लिए हर हिन्दुस्तानीको अभिमान होना चहिए। यह बहुत अच्छी बात हुई कि उन्होंने अपना सन्देह ऐसी सुन्दर और सरल भाषामें प्रगट कर दिया।

में स्वीन्द्रवाव्के सन्देहोंका उत्तर वड़ी नम्रताके साथ देनेका प्रयत्न करूंगा। में रवीन्द्रवाव् या उन लोगोंका जिनके हृद्य पर रवीन्द्रवाव्की कवितापूर्ण भाषाका प्रभाव पड़ा है शायद विश्वास न दिला सकूं पर में उनका और कुल भारतवर्णको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि असहयोगके उद्देश्यके सम्बन्धमें उनका जो कुछ सन्देह है वह विलक्कल निर्मूल है। में उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहना हूं कि यदि उनक देशने असहयोगके सिद्धान्तको स्वीकार किया है तो इसमें उनके शर्माने-की कोई वात नहीं है। अगर यह सिद्धान्त अमली तौरपर काममें आनेमें असफल हो तो सिद्धान्तका दोष न कहा जायगा,

क्यों कि अगर सम्माईको अमली तौरपर, काममें लानेवाले आदमी सफल होते हुए न दिखलाई पड़ें ता इसमें सम्माईका काई दोष नहीं है। हाँ, यह संभव है कि असहयोग आन्दालन शायद अपने समयके पहले ही शुक्त हो गया हो। तब हिन्दुस्तान और संसार दोनोंको उस उचित समयको प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर हिन्दुस्तानके सामने तलवार और असहयोग इन दोको छोड़कर और कोई उपाय नहों था। अपनो सहायतांक लिए कोई उपाय चुनता है ता वह इन्हीं दोनोंमेंसे चुन सकता है।

रवीन्द्रवावूका इस बातसे भी न डरना चाहिए कि असहयोग आन्दोलन भारतवर्ष तथा यूरोपके वीचमें एक वड़ी भारी दीवार खड़ों करना चाहता है। इसके विरुद्ध असहयोग आन्दोलनका मन्शा यह है कि आपसके आदर और विश्वासकी बुनियादपर विना किसी द्वावके सच्चे तथा प्रतिष्ठित सहयोगके लिए पक्का रास्ता तैयार किया जाय। यह आन्दोलन इसलिए, चलाया गया है कि जिसमें हमसे कोई जवरदस्ती सहयोग न करा सके, हमारे विरुद्ध दल बांधकर हमें कोई गुकसान न पहुँचा सके और संभ्यताके नामसे तथा तलवारके ज़ोरसे आजकल जो तराके हमारा खून चूलनेके लिए काममें लाये जा रहे हैं वे न लाये जा सकें। असहयोग आन्दोलन इस बातके विरोधमें किया गया है कि हमारा इच्छा बिना और हमारे जाने बिना हमसे गुराईमें सहयोग कराया जा रहा है।

रवीन्द्र वाबूको अधिकतर चिन्ता विद्यार्थियोंके यारेमें हैं।

उनका मत यह है कि जवतक दूसरे स्कूल न खुल जायं तवतक उनसे सरकारी स्कूल छोड़नेको न कहा जाय। इस बातमें मेरा उनसे पूरा मतभेद है। मैंने कोरी साहित्यकी शिक्षाको कभी परम आवश्यक नहीं समर्फा है। अनुभवसे मुक्ते यह मालूम हो गया है कि अकेली साहित्यकी शिक्षासे मनुष्यके चरित्रकी उन्नति रत्ती भर मी नहीं होती। मेरा यह भी विश्वास है कि चरित्र-निर्माणसे सोहित्यकी शिक्षाका कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरा यह पक्का विश्वास है कि सरकारी स्कूलोंने हमें बुज़दिल, लाचार और अविश्वासी बना दिया है। उनके सबबसे हमारे हृदयमें असन्तोष तो उत्पन्न हो गया है पर उस असन्तोषको दूर करनेके छिए कोई द्वा हमें नहीं बतलायो गयी है जिससे हमारे इद्योंमें निराशाने घर कर लिया है। सरकारी स्कूलोंका उद्देश्य हमें क्रक और दो भाषिया बनाना था। वह पूरा हो गया है। किसी सरकारकी धाक तभी कायम रहती हैं जब प्रजा स्वयं अपनी इच्छासे उस सरकारसे सहयोग करती है। अगर सरकार हमें गुलाम बनाये हुए है और ऐसी सरकारके साध सहयोग करना और उसे सहायता देना अनुचित है तो हमारे लिए यह जहरी है कि हम उन संखाओंसे अपना नाता तोड़ हैं जिनमें हम स्वयं अपनी इच्छासे अवतक सहयोग देते रहे हैं। जातिकी आशा उसके नौजवानोंपर निर्भर होती है। मेरा यह मत है कि अगर हमें इस वातका पता लग गया है कि यह सरकार पूरी तरहसे वृराईसे भरी हुई है तो अपने लड़कोंको

उसके स्कूलों भौर कालिजोंमें भेजना हमारे लिये पापका काम होगा।

मैंने जो प्रस्ताव जातिके सामने रखा है उसका खएडन इस बातसे नहीं हो सकता कि अधिकतर विद्यार्थी पहली बारका जोश ठएढ़ा होते ही अपने स्कुलोंमें फिर वापस चले गये। उनका अपनी बातसे टल जाना इस बातका सबूत नहीं है कि हमारा यह प्रस्ताव गलत है। विक इस बातका सबूत है कि हम किस कदर नीचे गिर गये हैं। अनुभवसे यह पता लगा है कि जातीय स्कूलोंके खुलनेसे बहुत ज्यादा विद्यार्थी उनमें भरतो नहीं हुए। जो विद्यार्थी सब्बे और अपने विश्वासके पक्के थे वे विना कोई जातीय स्कूल खुले हुए सरकारो स्कूलोंसे बाहर निकल आये। मेरा पक्का निश्चय है कि जिन विद्यार्थियोंने पहले पहल स्कूल कालेज छोड़ा है उन्होंने देशकी बहुत बड़ी सेवा की है।

वास्तवमें रवीन्द्रवावू जड़से ही असहयोग सिद्धान्तके विरुद्ध हैं। ऐसी हालतमें अगर उन्होंने स्कूल और कालेजोंसे विद्यार्थियोंके निकलनेका विरोध किया तो कोई वड़ी बात नहीं है। उनका ऐसा करना तो स्वाभाविक ही था। रवीन्द्रवावू के हृदयमें ऐसी हर एक वस्तुसे धक्का पहुँ चता है जिसका उद्देश्य खाउन करना है। उनकी आत्मा धर्मकी उन आक्काओंक विरोधमें उठ खड़ी होती है जो हमें किसी वस्तुका खएडन करनेके लिये कहती है। में उनका मत उन्होंके शब्दोंमें आपके सामने रख देता हूं। "एक महाशयने इस वर्तमान

भान्दोलनके पक्षमें मुभसे अवसर यह कहा है कि प्रारम्भों किसी उद्देश्यको स्वीकार करनेकी अपेक्षा उसे अस्वीकार करनेका भाष प्रबल रहता है। यद्यपि मैं यह मानता हूं कि वास्तवमें वात पेसी ही है, पर में इस बातका सची नहीं मान सकता ...भारत वर्षमें ब्रह्मविद्याका उद्देश्य मुक्ति या मोक्ष है पर बौद्ध धर्मका उद्देश निर्वाण प्राप्त करना है। मुक्ति हमारा ध्यान सत्यके मंड-नात्मक पक्षकी ओर और निर्वाण उसके खंडनात्मक पक्षकी ओर खींचता है। इसीलिये वुद्ध भगवानने इस बातपर जीर दिया कि संसार दुःखमय है तथा उससे छुटकारा पोना ्हमारा धर्म है और ब्रह्मविद्याने इस बात**्पर जार** दिया कि -संसार आनन्दमय है और उस आनन्दकी प्राप्त करना हमारा परम कर्त्त व्य है।" इन वाक्यों और इसी तरहके दूसरे वाक्यों-से पाठकगण रवीत्द्रवाबूकी मानसिक वृत्तिका पता लगा सकते हैं। मेरी नम्न रायमें किसी वातका खएडन या अस्वीकार करना वैसा ही आदर्श है जैसा किसी यातका स्वीकार करना या मण्डन करना। असत्यका अस्वीकार करना उतना ही जहरी है जितना सत्यका स्वीकार करना। सब धर्म हमें यही शिक्षा देते हैं कि दे। विरोधी शक्तियां हमपर अपना प्रमाव ंडाल रही हैं। और मनुष्यजीवनका प्रयक्त इसी बातमें रहता है कि वह लगातार स्वीकार करने योग्य वस्तुका स्वीकार अौर अस्वीकार करने याग्य वस्तुके। अस्वीकार करता रहे। खुराईके साथ असहयाग करना हमारा उतना ही कर्राध्य

है जितना भलाईके साथ सहयोग करना। मैं साहससे कह सकता हूं कि रवीन्द्रवाद्दने निर्वाणकों केवल एक खंडना-त्मक या अभाव सूचक दशा वतला कर बौद्ध धर्मके साथ वड़ा अन्याय किया है। हाँ, मैं मानता हूं कि उन्होंने यह अन्याय जान बूककर नहीं किया। मैं साहसके साथ यह, भी कह सकता हूं कि जिस तरह निर्वाण एक अभावात्मक दशा है उसी तरहसे मुक्ति भी अभावको सूचित करनेवाली एक अवस्था है। शरीरके बन्धनसे छुटकारा पाना या उस बन्धनका विलकुल नाश हो जाना भानन्द प्राप्त करना है। मैं अपनी दलीलके इस हिस्सेको खतम करते हुए इस बातकी और ध्यान खींचना चाहता हूं कि उपनिषदींके रचियताओंने ज़िह्मका सबस अच्छा वर्णन "नेति" किया है।

इसलिये मेरी समक्तमें रवीन्द्रवाबूकी असहयोग आन्दीलिक अभः यात्मक या खंडनातमक कपपर चौंकनेकी कोई जकत
न थी। हम लोगोंने 'नहीं' कहनेकी शक्ति विलकुल गंवा ही
है। सरकारके किसी काममें 'नहीं' कहना पाप और अराजकता गिना जाने लगा था। जिस तरहसे कि चोनेके पहिले
निराई करना बहुत जहरी है उसी तरहसे सहयोग करनेके
पहले जान यक्तकर पक्ते इरादेके साथ असहयोग करना हम
लोगोंने जहरी समका है। खेतीके लिये जितनी दुआई जहरी
है उतनी ही निराई भो जहरी है। वास्तवमें उस समय भी
हर रोज निराई करना जहरी है जब कि कसलें उगती रहती

हैं। इस असहयोग आन्दोलनके रूपमें जातिकी ओरसे सर-कारका इस बातका निमन्त्रण दिया गया है कि जिस तरहसे हरएक जातिका इक और हर एक अच्छी सरकारका धर्म हैं उसी तरहसे इस सरकारको भी चाहिये कि वह जातिके साथ सहयोग करे। असहयोग आन्दोलन जातकी ओरसे इस बातकी नोटिस है कि वह अब और ज्यादा दिनोंतक दूस-रोंकी संरक्षकतामें रहकर सन्तोष न करेगी। हिन्दुस्तानने तलवार या मारकाटके अस्त्राभाविक और अधार्मिक सिद्धान्तके स्थान पर असंहयोगके निर्दोष, प्राकृतिक और धार्मिक सिद्धा-न्तको ग्रहण किया है। भगर हिन्दुस्तान कभी उस स्वरा-ज्यको प्राप्त करेगा जिसका.स्वप्त रवीन्द्र बाबू देख रहे हैं तो वह सिर्फ शान्ति पूर्ण असहयोग आन्दोलनके द्वारा प्राप्त करेगा। वे चाहें तो संसारका अपना शान्तिपूर्ण सन्देशा सुनावं और इस बातका भरोसा रखें कि हिन्दुस्तान अगर अपनी बातका धनी वना रहेगा ते। अपने असहयोग द्वारा उनके सन्देशका अवश्य सचा सावित करेगा। रवीन्द्रवावू जिस देशमक्तिके लिये उत्सुक है। रहे हैं उसे अमली तौरपर पैदा करनेका ही यह आन्दोलन किया गया है । हिन्दुस्तान जे। यूरोपके पैरोंके नीचे पड़ा हुआ है संसारका के इं आशा नहीं दिला सकता। स्वतन्त्र और जाव्रत भारत ही दुखी संसारका शांति और सुखका सन्देशा सुना सकता है। असहयोग भान्दोलन इसीलिये चलाया गया है कि जिममें भारत वर्ष एक ऊ'चे स्थानसे अपना सन्देशा संसारका सुना सके। 🦈

# भेदनीति

#### ( अप्रेल २०, १६२१ )

वड़ी व्यवस्थापक सभामें होमसद्स्य मिस्टर विसेएटने जो भाषण किया है उसे पढ़कर अत्यन्त दुःष होता है। मैं समभता हु' कि उनके चरोंने उन्हें पकदम अन्धेरेमें रखा है। उन्हें सब्बी बातका पता नहीं है। उनके भाषणसे अनजानकारी ही टपकती है अविवेक नहीं।

मिस्टर विसेण्टने सरकारकी दमननीतिका जोरोंमें समर्थन किया है। अपना मत समर्थन करनेके लिये उन्होंने जो वातें कही हैं उन्हें या तो उन्होंने अपने मनसे गढ़ा है या असली वातको बहुत तोड़ मरोड़कर रखा है। उन्होंने असह-योगके उद्देश्यका उलटा अमित्राय समकाया है और हम लोगोंको बहुकानेकी चेष्टा की है।

उन्होंने कहा है:—"असहयोगियोंका अभिप्राय सरकारकों पंगु बना देना है और उसके लिये ऐसा कोई भी असन्तोष फैलानेवाला उपाय नहीं है जिसे उन्होंने न किया हो।" इन दोनों वातोंमें सचाई केवल आधी है। असहयोग आन्दोलनका मुख्य काम सरकारको पंगु बना देना कहीं भी नहीं लिखा या कहा गया है। इसका प्रधान लक्ष्य आटमाको पवित्र बनाना

है। इसका परिणाम यह होगा कि जिस सरकारका अस्तित्व हमारी कमजोरी और हीनता पर है वह नष्ट हो जायगी। साथ ही यह कहना भी सर्वथा सच नहीं है कि असन्तोष फैलानेके कोई भी तरीके हम लोगोंने नहीं छोड़े। असन्तोष फैलानेके जितने जायज तरीके थे उनके प्रयोगके लिये हम लाग लाचार थे कि पर असेहयोगियोने हर तरहसे असहयोग फैलानेकी चेष्टा नहीं को प्योंकि ऐसा करनेसे हम लोगोंको अपने **उद्दे**श्यकी सिद्धिमें हो हानिको सिम्मावना थो । ेजो कुछ मैं कह रहा हू उसकी पूरी प्रमाण मिस्टर विलियम स्मिथके अगले वाक्पके विरोधसे ही चल जायगा जिसे उन्होंने अपने मतके समर्थनमें कहीं थों कि जहां कहीं मालिक और नौकरोंमें मनमोटाव देखा इन असहयोगियोंने फेट अपने गुप्तचर या दूतको उन मजूरोंके पास भेजा और असन्तोष फैलाकर विरोधकी अग्न प्रज्वलित कर दी।" यह केवल भूठ ही नहीं है बिल यह कहकर मिस्टर विसेएटने असहयोगके विरुद्ध दोनोंको ( मालिक और मजूदर) उभाडनेकी चेष्टा की है। असहयोगियोंने इस वातकी कहीं भी चेष्टा नहीं दिखाई है कि मालिक और मजूरोंके भगड़ेसे वे राजनितिक लाम उठानेकी चेष्टा करें। बिल्क उन्होंने इन दोनोंमें परस्पर मेळ और सद्भाव स्थापित करनेका ही यह किया है। यदि हमें लीग जानवूर्भकर मालिकोंसे मजूरोंको लड़ा दें तो हमसा वैवकूफ दूसरा कौन होंगा। इससे तो हम लोग सरकार-का हाथ और भी मंजवूत कर देंगे क्योंकि वह पूंजीवालोंका

पक्ष लेकर उन्हें उभाड़ देगी और मजूरोंको दवाना शुरू करेगी। उदाहरणों द्वारा आप ही देखा जा सकता है कि इस तरहके मालिकों और मजूरोंके भगड़ोंमें असहयागियोंने कैसी सहायता की है। करियाकी हड़ताल ले लीजिये। क्या उस हड़तालकी समाप्त करने और मालिकों और मजूरोंमें समभौता करा देनेका श्रेय असहयोगियोंको नहीं हैं ? कलकत्तामें भी असहयोगियोंकी ही बदौलत था कि हड़तालने इतना भीषण रूप नहीं धारण किया। पर यदि उनकी समभमें हड़तालियोंके संकट न्यायो-चित हैं तो उनकी सहायता करनेमें कोई वात उठा न रखें गे। पर अकारण हड़तालको वे कभी भी सहायता नहीं दे सकते। धागे चलकर मिस्टर विंसेएट स्मिथने फिर कहा है:-- "जहां कहीं जाति द्वेषका भाव उठा ये असहयोगी वहां आग लगानेके लिये फौरन तैयार हो जायंगे।" यह कथन भी नितान्त भूठसे भरा है। अंग्रेजों और हिन्दुस्तानियोंमें जात पातका भेदभाव है। जालियांवाला वागकी स्मृति आज भी उसी तरह जागती है। इतने पर भी इन असहयोगियोंने शान्ति स्यापित करनेकी ही चेष्टा की है। उन्होंने हर खानपर अविवेकियोंके कोधको सम्हाला है। इस घातको में दूढ़तासे कह सकता हूं कि यदि अहिंसाकी शर्त न लगी होती तो आजतक न जाने कितना खून खरावा हो गया होता और ओडायर तथा डायरके भयकी किसीने परवा तक नहीं की होती। इमलोगोंने एक भारी भूल की है। इमलोगोंने उस जुतेको

चारता छोड़ दिया है जो हमें ठुकराता है और यह कहकर सहयोग त्याग किया है कि जबतक ठोकर मारनेवाला अपनी करनीके लिये पश्चात्ताप न प्रगट करे हमलोग अलग रहेंगे। भर्महयोगियोंको इस बातका श्रेय मिलना चाहिये कि उन्होंने जनताके कोधका लक्ष्य बदल दिया। जो कोध वे अंग्रेजों पर प्रगट करना चाहते थे उसे उन्होंने उस शासनप्रणालीकी भोर फेर दी जिसके वे अंग्रेज विधायक हैं।

पर यदि वि सेएट साहबने इस बातको पूरी तरह चरितार्थ महीं कर दिया कि हमारा काम ही "फूट डालो और शासन करों" है तो उनको प्रशंसाही किस बातमें रह गई। उन्होंने कहा है:- "जहां कहीं जमींदारों और रैयतोंमें कलह हुआ-जैसा कि हमलोगोंने संयुक्तप्रदेशमें देखा है - वहीं इन असह-योगियोंके दूत पहुंच गये और अशान्तिका बीज बोने छगे।" मिस्टर विसेंट स्मिथको यह बात अच्छी तरह समम छेना चाहिये कि किसान आन्दोलनको देखरेख परिडत जवाहर लोल नेहरूके हाथोंमें है और उन्होंने सदा उन्हें शान्ति और घैर्यकी शिक्षा दी है। विसेग्ट साहबने केवल जमीदारोंको असह-योगियोंका शत्रु बना देनेके लिये उपरोक्त बातें कही हैं। भाग्यवश जमींदार तथा किसान सभी इस वातको समभते हैं कि जवतक हमलेग न्याय पथपर हैं असहयोगियोंसे किसी वातकी सटका नहीं है। आगे चलकर मिस्टर विसेएट स्मिथने फिर कहा है:- "यह आन्दोलन पूर्णतया, नाशकारी है। जहांतक मेरी

समक्रमें आया है विध्यात्मक कोई भो बात इसमें नहीं है।"
यदि हम उस जर्राहको नाशकारी कह सकते हैं जो कि विषेठे
फोड़ेको अच्छा करनेके लिये उसे चीरता है तो हमले। ग
ससहयोग आन्दोलनका भी नाशकारी कह सकते हैं। पर
सर्जनके चीरफाड़का क्या अभिप्राय है? विध्यात्मक। रोगीके
शरीरका अच्छा करनेके लियेही उसका सारा प्रयत्न रहता है।
इसी तरह असहयोगियोंकी चेष्टाओंका अन्तिम लक्ष्य विध्यात्मक
ही है। क्या शराबखारी चन्द करना हानिकर है. क्या राष्ट्रीय
स्कूल—जिन्हें असहयोगी खोल रहे हैं—नाशकारी है, क्या
चर्के और करवेका प्रचार राष्ट्रकी समृद्धिका घातक है। हां,
विदेशियोंकी प्रभृता पर वे अवश्य कुराराघात करते हैं चाहे वह
प्रभृता लंकाशायरवालोंकी हो या जापानियोंकी हो।

इसके याद वि'सेएट साहवने जनसमूहके खिलाफ जाति-यों को उभारनेको चेष्टा की है। इसीके बाद ही उन्होंने भीतरी कलह और वाहरी चढ़ाईका भय दिखाकर दोनोंको लाचार बनानेकी चेष्टा की है। पना हिन्दू मुस्लिम एकता इतनो कच्ची है कि अ'ग्रेजोंके तोपोंकी आवाज कानके वाहर होते ही हम लोग लड़ पड़ेंगे? अपनी रक्षा करनेकी हमारी क्षमता क्या साठ वर्ष पहले आजसे भी कम थी, पर विदेशियोंके कहनेके अनु-सार तो जितनी हीनता और दुवलता हममें आज आ गई है उतनी कमी भी नहीं आई थी। स्वराज्यका अभिप्राय ही है कि उसमें आतमरक्षाकी क्षमता हो। जो राष्ट्र अपनी रक्षाकी भी क्षमता

नहीं रखता वह अविलाब स्वराज्यके योग्य भी नहीं कहा जा सकता। इस सम्बन्धमें मिष्टर स्मिथके अज्ञानने ब्रिटिश शास-नकी उस अयोग्यताको प्रमाणित कर दिया है जिसके कारण हम लोग यह चाह रहे हैं कि या तो इस शासनका अन्त हो या इसका सुधार हो। जिस उपायका मैंने प्रचार किया है, अर्थात् यन्त्रणा और आत्मवल उसके द्वारा, देश आज आत्म रक्षाके लिये तैयार हैं पर सर विलियम विसेएटके सुधारोंमें ऐसी कोई वात नहीं है जिनके द्वारा देश संसारकी शक्तियोंका मुकाबिला करनेके लिये सौ वर्णमें भी तैयार हो सके। इस कसौटीपर कसनेसे यही ज्ञात होता है कि सुधार उस जंजीरको और भी कड़ी कर रहे हैं' जिसमें वंधा मारत हर तरहसे लाचार हो रहा है। आगे चलकर मिष्टर स्मिथने पूंजी वालोंके नाशकी सम्भावनाकी चर्चा की है। इस सम्बन्धमें मिष्टर स्मिथको इस बातका स्मरण दिला देना चाहिये कि विदेशियोंकी इस प्रभुताने भारतकी समृद्धिका पूर्णतया नाश कर दिया और जिस रीतिसे चलनेकी सलाह मिस्टर विसेएट देते हैं उससे तो भारतकी दरिद्रता और भी बढ़ जायगी।

जिस तरह मिष्टर स्मिथने असहयोगियोंके काम करनेके तरीकोंका उलटा विवरण दिया है उसी तरह उन्होंने उनके उद्देश्यका भी उलटा विवरण दिया है। शिक्षित समाजसे हमें काफी सफलता मिली है। मैं इस वातको स्वीकार करता

हुं कि व्यवहारमें जितनी तत्परता उन्होंने दिखेळाई है उससे अधिक तत्परता वे दिखला सकते थे पर उनकी अधिकांश संख्या आज हमसे सहमत है और चूं कि उनके शरीरमें दुई-लता है इसलिये वे उस त्यागका उतना ही ज्वलन्ते उदाहरण नहीं रख सकते। जनताकी शिक्षाका प्रयत्न हम लोग आरम्मसे ही कर रहे हैं'। वे ही हमारी सारी शक्ति हैं' और प्रधान आधार हैं। क्योंकि उन्हींके द्वारा स्वराज्य मिल सकता है। धिनिकों और शिक्षितोंसे ही हमारा काम नहीं चल सकता े वे लोग स्वराज्यकी सहायता कर सकते हैं। पर जिस दिन जनतामें आत्मसंयमका पूरा भाव **भा जायगा और तालोम**ंसीख जायंगी उसी दिन हम छोग बिना किसी सोच विचारके उन्हें सलाह देंगे' कि वे उस सरकारको मालगुजारी देना वन्दं कर दें जिनसे उनकी देखभाल और रक्षाका ठीक प्रवन्ध नहीं किया है, जिसने उन्हें लूटा है, सताया है, और इस लूटको रोकनेकी प्रत्येक चेष्टाको दवाया है।

असहयोग आन्दोलनके साथ सरकारका जो व्यवहार रहा है उसके वर्णन करनेमें मिस्टर स्मिथने पूर्ण निर्ल्झता दिख-लाई है। जिन असहयोगियोंने किसीको कप नहीं दिया है बिक लोगोंको शान्ति भंग करने तथा हिंसा करनेसे रोका है उनके लिये भारतरक्षा कान्नका प्रयोग वे नहीं करना चाहते। बिक साधारण कान्नोंका प्रयोग असाधारण तरहसे कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम हैं कि असहयोगी सरकारी अदालनोंको

२५० समहयोग ٠.٤ होनी चाहिये उसमें बसी नहीं ही सबती। मिस्टर म ₹ तथा शास्त्रीके लिये हमारे हहत्त्वें किसी तरहका पश्चार ₹ है। वे लोग अपनी मरते हैं मकते हैं। पर रिका ह व्ययकारक समाने महार, इतियांबाला वाग स्मारक 🕾 या लिये जीजीकी स्थान, तथा क्यां इस्पायर विवेदिन । है, वायम उस अधियमा चिरोधक है जिसे महात्माजीने ब्राह्म आर fa.721 2 1 सुध श्वति र्थायुन शर्यानं सर्वेग्ट आफ इण्डिया पत्रमें जो हेर्ह सके हे तथा पत्रापंत्र श्ररपाचारोंकी जिन शब्दोंमें निन्। बीहैल लयको उटकट देशनिक प्रगट होती है। हां महात्मा गोही उसः शिष्य हो कर उन्होंने कुछ नरमोसे अवश्व काम लिया है। हि तरहरं वालों लग्ह द्विनों महारमार्थीन जिलाफनके साथ किये गये अवा मिष्टर भी काफो असन्तोप प्रगट किया है। विदेशि महादेमा गान्धी ध्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा बार्ला काहुर पद्मपाता है उन्होंने इसके पक्षमें अनेक बार जि नाश ह वि सेराट इसलियं हम लोगोंको कमी भी विश्वत वाँ हैं। ने अवनी आरमें किसी भी प्रकारको नेश करें। जायगी जिस् ध्यतियोंको रोकतं या इनका मुह स्व स्तेको स गर महातमाजीने जो लेख लिखा है उसका तरीकोंकः अभियाय निकलता है। यह बात स्वीकर हे श्यका में काफी कि एक ही कामने करनेने निष कि क 

महातमा गान्धीके समान पूज्य नेता भिन्न भिन्न मतवालोंको अपना स्वतन्त्र मत प्रगट करनेसे रोकना चाहँ यह तो कयासमें नहीं आता ।

इसिलये महात्माजीसे हम लोगोंको विनीत प्रार्थना है कि वे इस तरहकी द्विविधाजनक वार्ते न कहा करें। वे इस युगके बुद्ध हैं, उन्हें किस्तो तरहकी उत्ते जनाकी चेष्टा नहीं करनी चाहिये। उन्हें उचित है कि वे जो कुछ लिखें या कहें तर्कके आधारपर ही करें और तर्कका, सहारा लेनेपर उन्हें विदित हो जायगा कि उन्होंने उन लोगोंके उत्पर उचित आक्षेप नहीं किया है और उसका वे प्रतिशोध करेंगे। हम लोगोंको पूर्ण आशा है कि महात्माजी जिस आत्मविश्वासकी स्वतन्त्र-ताका स्वयं उपयोग करना चाहते हैं उसका उपयोग हम लोगोंको भी करने देंगे यद्यपि हमारा उनसे मतभेद हैं।

> भवदीय— "स्वदेशी"

इस पत्रको में सहर्ण प्रकाशित करता हूं। उन दोनों देश भक्तोंकी जो सफाई इन लोगोंने दी है उसका में आदर करता हूं। अच्छा होता यदि वे अपना नाम भी प्रगट कर देनेकी अनुमित सुक्ते दे दिये होते। पर में इतना अवश्य लिख देना चाहता हूं कि ये सज्जन गुजराती हैं। इस वातका मुक्ते अभि-मान है कि अन्य जातियोंकी तरह गुजराती भो मालवीयजी तथा होनी चाहिये उसमें कमी नहीं हो सकती। मिस्टर मालवीय सथा शास्त्रीके लिये हमारे हृदयमें किसी तरहका पश्चपात नहीं है। वे लोग अपनी सफाई दे सकते हैं। पर पिखतजोका व्यवस्थापक सभामें भाषण, जलियांवाला बाग स्मारक फएडके लिये जोशीली अपील, तथा वम्बई इम्पायर थियेटरमें उनका भाषण उस आक्षेपका विरोधक है जिसे महात्माजोने अज्ञानवश किया है।

श्रीयुत शास्त्रीने सर्वेण्ट आफ इण्डिया पत्रमें जो लेख लिखा है तथा पञ्जाबके अत्याचारों की जिन शब्दों में निन्दा की है उनसे उनकी उत्कट देशभक्ति प्रगट होती है। हां महातमा गोखलेके शिष्य होकर उन्होंने कुछ नरमोसे अवश्य काम लिया है। इसी तरह दोनों महात्माओंने खिलाफतके साथ किये गये अन्यायपर भी काफो असन्तोष प्रगट किया है।

महातमा गान्धी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा आत्मिर्निर्णयके कहर पक्षपाता हैं उन्होंने इसके पक्षमें अनेक बार लिखा भी है। इसलिये हम लोगोंको कभी भी विश्वास नहीं होता कि वे अपनी ओरसे किसी भी प्रकारकी चेष्ठा करके इन दोनों व्यक्तियोंको रोकने या इनका मुंह बन्द करनेकी यस करेंगे। पर महात्माजीने जो लेख लिखा है उसका प्रकारान्तरसे यही अभिप्राय निकलता है। यह बात स्वीकार की जा सकती हैं कि एक ही कामके करनेके भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं और इन तरीकोंके प्रयोगमें व्यक्तियोंका मतभेद हो सकता है। पर

महातमा गान्धीके समान पूज्य नेता भिन्न भिन्न मतवालोंको अपना स्वतन्त्र मत प्रगट करनेसे रोकना चाहँ यह तो कयासमें नहीं आता।

इसिलये महात्माजीसे हम लोगोंको विनीत प्रार्थना है कि वे इस तरहकी द्विविधाजनक वार्ते न कहा करें। वे इस युगके बुद्ध हैं, उन्हें किस्तो तरहकी उत्ते जनाकी चेष्टा नहीं करनी चाहिये। उन्हें उचित है कि वे जो कुछ लिखें या कहें तर्कके आधारपर ही करें और तर्कका सहारा लेनेपर उन्हें विदित हो जायगा कि उन्होंने उन लोगोंके उत्पर उचित आक्षेप नहीं किया है और उसका वे प्रतिशोध करेंगे। हम लोगोंको पूर्ण आशा है कि महात्माजी जिस आत्मविश्वासकी स्वतन्त्र-ताका स्वयं उपयोग करना चाहते हैं उसका उपयोग हम लोगोंको भी करने देंगे यद्यपि हमारा उनसे मतभेद हैं।

> भवदीय— ''स्वदेशी''

इस पत्रको में सहर्ण प्रकाशित करता हूं। उन दोनों देश भक्तोंकी जो सफाई इन लोगोंने दी है उसका में आदर करता हूं। अच्छा होता यदि वे अपना नाम भी प्रगट कर देनेकी अनुमित सुक्ते दे दिये होते। पर में इतना अवश्य लिख देना चाहता हूं कि ये सज्जन गुजराती हैं। इस चातका मुक्ते अभि-मान है कि अन्य जातियोंकी तरह गुजराती भी मालवीयजी तथा

शास्त्रीजीके ऊपर किये गये किसी तरहके आक्षेपको सहनेके लिये तेयार नहीं हैं। पर मैं इन सज्जनोंसे कह देना चाहता हूं कि लाख चेष्टा करने पर भी आप इस तरहकी प्रतिष्ठामें मुक्ते लांघ नहीं सकते अर्थात् इन महानुभावोंक प्रति मेरे हृदयमें जो प्रतिष्ठा है उसे आप कभी भी नहीं पा सकते। इस समय सबसे प्रधान प्रक्षपर हम छोगोंका मतभेद है। मैंने इस भेद भावके कारणको समभनेके छिये अनवरत चेष्टा की और अन्तमें में इसी परिणामपर पहुंचा कि खिलाफतके अन्याय तथा पञ्जाबके अत्याचारोंके कारण उनके हृद्योंपर उतनी कड़ी चोट नहीं पहुंची है जितनी कि मेरे हृद्यपर। चित्तकी वृत्ति-का तौछ काम है, शब्द नहीं। उनका निदान मेरे निदानसे भिन्न है। इन देवों अन्यायों और अत्याचारोंसे मैंने यह भाव निकाला है कि वर्तमान सरकारसे मुझैं किसी तरहकी आशा नहीं करनी चाहिये। पर उनका यह विश्वास नहीं है। इस ळिये उनके मतसे जहां सरकारके साथ सहयोग संभव है वहीं मेरे लिये असम्भव है, जब तक सरकार अपनी करनीके **ळिये पश्चात्ताप**्न प्रगट करें ।ंदोः डाकृरः एक ही घो**ड़े**का इलाज दे। तरहसे कर सकते हैं। एक ता, केवल मलहम लगाकर अच्छा करना चाहता है पर दूसरा देखता है कि विना चीरा लगाये रोग जड़से नहीं जा सकता। इसलिये यदि दूसरा डाकृर चीरा लगानेकी तैयारी करता है ते। यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा करके वह पहले डाकृरका अपमान

करता है। ऐसी अवस्थामें यदि उस डाकृरसे कोई यह पूछे कि आपको चीरा लगानेकी आदश्यकता क्यों व्रतीत हुई ते। उसे यह कहनेका हक है-अोर इसमें वह न्याय कर रहा है-कि जिस डाकूरने केवल मलहम लगाकर इस फोड़ेको अच्छा करना सोचा था उसे इसकी भीषणताका अनुभव नहीं हो सका यद्यपि उसने भी इसका वही नाम दिया। मैं इस पन्न-के लेखकोंको यह विश्वास दिलाना चाहता हू' कि मैं देरङ्गी बातं कभी नहीं कहता। और न में किसीकी स्वतन्त्रताका अपहरण करनां चाहता हूं अथवा उनकी आत्मापर दवाव डालना चाहता हूं। यद्यपि मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरा निदान एकदम सही है और इस चीमारीके दूर करनेका जो तरीका हमने अखतियार किया है वह भी एकदम दुरुस्त है फिर भी मैं इस वातको स्वीकार करनेके लिये तैयार हूं कि मैं भ्रममें हो सकता हूं। जिस दिन मुफ्ते पक्का विश्वास हो जायगा कि मैं भूल कर रहा हूं उसी दिन मैं उसे स्वोकार करनेके लिये तैयार हो जाऊंगा।

अन्तमें में यह कह देना चाहता हूं कि में जाश या आवेशसे काम लेना नहीं चाहता और अपने जीवनमें ऐसा न करनेका मैंने संकल्प कर लिया है। में सच्ची वातोंकी साधारण भाषामें जनताके सामने रखता हूं। उसे वे समझें और जी उचित समनें करें।

#### उपहास और दमन।

( सितम्बर १, १६२० )

ंपञ्जाब तथा खिलाफतके प्रति अपनी उद्दग्डतापूर्ण नीतिके कारण यदि बङ्गे लाटने इस कामका एक तरहसे असम्भव न कर दिया होता तो मैं उनके। इस कामके लिये बधाई देता कि उन्होंने उस आन्दे।लनका नाश करनेके लिये—जो उन्हें भिम-मत नहीं है—दमनके स्थानपर उपहासका प्रचार किया। क्योंकि यदि उनके सम्पूर्ण भाषणमेंसे, असहयागपर उन्होंने जा भाषण दिया है उसे निकाल कर अलग कर दिया जाय और उसपर विचार किया जाय ते। वह साधारण प्रतीत हे।ता है। वर्तमान समयके सभ्यराष्ट्रोंमें यह राजनीतिक चाल हैं। गई है कि छोग अपने दुश्मनोंका 'उपहास करते हैं। उनपर बोंछारे' छोड़ा करते हैं। और यदि इस तरहके उपहास अधिक काल तक जारी रहें तो इनके द्वारा पञ्जावमें किये गये अधि-कारियोंके अत्याचारका बहुत कुछ परिमार्जन है। असहयोग आन्देालनके सम्बन्धमें मिस्टर मांटेगूके भाषणका जो अर्थ इन्होंने चतलाया है उसमें भी ऐशी कोई वात नहीं है जिस पर एतराज किया जा सके। इसे मैं भी स्वीकार करता हूं कि यदि कहीं हिंसाकी प्रवृत्ति दिखलाई जाती है ते। उसे दमन

करनेके लिये काफो सैन्यवलका प्रयोग करना प्रत्येक सरकारके लिये जायज है।

पर मुक्ते अत्यन्त खेदके साथ लिखना पड़ता है कि बड़े लाटने असहयोग आन्दोलनकी जी हँसी उड़ाई है उनको यदि उनके उस भाषणके साथ मिलाकर पढ़ा जाय जी उन्होंने खिलाफत तथा पञ्जावके सम्बन्धमें किया है तो प्रत्यक्ष हो जाता है कि बड़े लाटने इस दुर्गुणको भी अपने मतलवके लिये गुण मान लिया है। उन्होंने अपना जालिमाना वर्ताव अंशतः भी नहीं छोड़ा है पर वे देख रहे हैं कि यह आन्दोलन इतनी सचाई और सफाईके साथ चलाया जा रहा है कि यदि हिंसा-तमक उपायोंद्वारा इसे द्वानेकी चेष्टा की जायगी तो इसके लिये उन्हें वेबक्षफ ही नहीं वनना पड़ेगा चिक प्रत्येक विचार-वान पुरुष उनसे घृणा करने लगे गे।

बड़े लाटने उपहासद्वारा इस आन्दोलनके वन्द करनेके हेतु इसके लिये जी विशेषण लगाये हैं उनको भी समभ्र लेना चाहिये। उन्होंने कहा है:—"यह आन्दोलन, व्यर्थ है, असम्भव है, अव्यवहारिक है, भीतरसे पाला है और स्वप्न है।" अन्तमें उन्होंने इसे "वेवकूफियोंकी पराकाष्टा" वतलाकर छोड़ दिया है। बड़े लाट साहव इतने अधीर है। गये थे कि उन्होंने इसकी इसी उड़ानेमें अपनी शब्दावलीको ही समाप्त कर दिया।

पर अभाग्यवश जिस तरह यह आन्दोलन दमनसे भी फलता फूलता गया, उसी तरह उपहाससे भी यह यह गा ही। कोई भी महत्वशाली आन्दोलन इस प्रकार नहीं मर सकता जबतक कि उसके प्रवर्तक अधीर, अज्ञान अधवा आलसी न हों। जिस आन्दोलनके प्रवर्तक कार्यदक्ष और कर्मशोल लेग हों उसमें पेलको स्थान कहां। जब प्रत्येक व्यक्तिका यह विश्वास है कि यदि जनताने साध दिया तो इसकी सफलता अव श्यम्मावी है तो फिर इसे अव्यवहारिक किस तरह कह सकते हैं। यह निश्चय है कि यदि जनताने साथ नहीं दिया तो यह स्वप्न ही कहलायेगा। इसका सारा दारामदार राष्ट्रपर है। यदि जनताने इसका अच्छी तरह साथ दिया तो वे इस उपहासको उलट दे सकते हैं। उपहास भी एक तरहका वमन है।

यदि दमन और उपहास उस आन्दोलनको नहीं दबा सके जिसके लिये उनका प्रयोग किया गया है तो इसका परि-णाम यह होगा कि जनता उस अन्दोलनके प्रति श्रद्धा दिख-लाने लगेगी।



## मद्रास मेलके प्रतिनिधिसे बातचीत

( ग्रगस्त १६, १६२० )

सवाल—क्या आप अपने पिछले सालके सत्याग्रहके तनर्वेके वाद भी असहयोगकी सलाह देना ठीक समभ्रते हैं ?

स्व — पिछले साल सत्याग्रहके समय देशकी जो हालत थी पया वह कुछ वदल गई है ?

जि जिंग अब पहलेसे जियादा नियम पालक हो गये हैं और इनमें मैं उन साधारण लोगोंको भी शामिल करता हूं जिनसे मुफे देशके अलग अलग हिस्सोंमें मिलनेका मौका मिला है।

स॰—ऋग आपको विश्वास है कि सब लोग सत्याग्रहके तत्वको समभते हैं ?

ज॰-हां।

स॰—और इसीसे आप असहयोग पर ज़ोर दे रहे हें ?

जि॰—हां, और इसके सिवा सत्याग्रहके नियमपालनमें सर-कारी कानून तोड़नेका जो भय था वह असहयोगमें नहीं है, क्योंकि असहयोगमें हम कानूनोंके तोड़नेके आन्दोलनको सार्व-जिनक रूप न देंगे। अपतक जो फल हुआ है वह पहुत उत्साह चढ़ानेवाला है। उदाहरणमें सिन्ध और दिलोमें अधिकारियोंने लोगोंकी स्वतन्वतामें बाधक तथा चिढ़ानेवाली बातें कीं, फिर भी लोगोंने राजविद्रोहात्मक सभाओं और दीवारों पर इश्तहार न चिपकानेके सम्बन्धमें कमेटीकी आज्ञाओंका पालन किया है। इन सभाओं या इश्तहारोंमें कोई छेड़वाली बात न होनेपर भी अधिकारी भड़कते हैं।

स०-असहयोगसे आप सरकारपर क्या द्वाव पड़नेकी उम्मीद् करते हैं ?

जिं जाय।

स० - लेकिन इसमें एक बड़ा "अगर" लगा हुआ है ?

क्र**ज़०—हां है।** हुन होत्र पुरुत क्षान्त कराको पुरुव उस्

स०-इसका आप क्या उपाय करेंगे ?

ज॰—मैं अगर मगरके फेरमें नहीं पड़ता। खिलाफतका आन्दोलन ज्यादा लोगोंमें फैलनेपर लोग ज़हर शामिल होंगे।

स० पर आप तो लोकमतको अपने अनुकूल बना रहे हैं ?

जि — नहीं। मैं जानता हूं कि मुसलमानों को खिलाफतके संवन्धमें गहरी चोट लगी है। अब देखना यह है कि उनमें यहां तक भाव पैदा हुए हैं या नहीं कि वे असहयोगकी सफल करने के लिये काफी स्वार्थ त्याग कर सकें।

स०—आपने जैसी हालत देख और समक्त हैं उससे बया आप असहयोगके आन्दोलनका उचित समक्ते हैं और आपका खयाल है कि मुसलमान बड़ी संख्यामें आपका साथ देंगे ?

ज०--हां।

स०—आपकी समक्षमें इस असहयोगसे क्या सरकारसे विलकुल सम्बन्ध ट्र जायगा ?

जि॰—नहीं। मैं अभी यह चाहता भी नहीं। मैं असहयोगकी वहांतक काममें लाना चाहता हूं जहांतक सरकार समक्ष ले कि लेगा असन्तुष्ट हैं और खिलाफत और पंजाबके मामलेमें सरकार से लेगोंकी आशा पूरी नहीं हुई।

स॰—गांधीजी! क्या आप जानते हैं कि मुसलमानोंमें भी ऐसे बहुत लोग हैं जा ख़िलाफतके मामलेमें बहुत असन्तुए होनेपर भो असहयोगके पक्षमें नहीं हैं।

जo—हां, लेकिन उनकी तादाद असहयोग स्वीकार करने-वालोंसे कहीं कम है।

सं — आपकी उपाधियां, नौकरियां और कोंसिलकी मेम्बरी छोड़ देनेकी अपीलकी कितने लेगोंने सुना ? इससे क्या यह प्रगट नहीं हेगा कि आप लेगोंपर जरूरतसे ज्यादा विश्वास रखते हें ?

ज॰—नहीं, क्योंकि अभो तो काम शुरू ही हुआ है और यहांके लोग फूंक फूंककर पैर वाने धरते हैं, जल्दी किसी काममें थागे नहीं बढ़ते। इसके सिवा असहयोगकी यह पहली सीढ़ी है जिसका समाजके केवल यह आदिमयोंसे सम्बन्ध है, जी समाजमें प्रतिष्ठित गिने जानेपर भी संख्यामें बहुत थाड़े हैं।

स०—इन बड़े आदिमियोंने आपकी अपील पूरी तरह मोनी ?

जिल्मों अभी हां नहीं कुछ नहीं कह सकता; इस मही-नेके अन्तमें में निश्चित उत्तर दे सकूंगा।

स०—क्यों आप नहीं समभते कि असहयोगके आन्दोलनसे ऊधम उत्पात है। सकते हैं जैसा कि सिविल कानून भंगके समय हुआ था ?

जि पिछले सालका उपद्रव आन्दोलनके कारण नहीं बर्टिक लेगोंके आन्दोलनके मूल सिद्धान्तोंके समभनेकी गलतीके कारण हुआ।

स०—वया आपका खयाछ है कि राजा और राजपरिवारके प्रति भक्तिभाव रखकर भी युवराजके आगमनके विषयमें असह-योगका समर्थन किया जा सकता है ?

ज०—नहीं क्यों, युवराजके खागत वहिष्कारमें यदि कुछ अराजभक्ति हो तो वह वर्त्तमान शासनपद्धतिके प्रति है, युवराजके प्रति नहीं।

स॰—युवराजके आगमनके वहिष्कार करानेमें आप क्या फायदा समभ्दते हैं ?

ज॰—मैं यह दिखलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तानके लोग वर्त्तमान सरकारसे सहानुभूति नहीं रखते और पञ्जाय तथा खिलाफतके मामले, तथा अन्य शासन सम्बन्धी वातोंमें भी वे सरकारकी नीतिके घोर विरोधी हैं। मेरे खयालसे युवराजका आगमन वर्ष्त मान सरकारके प्रति अपना विरोध प्रगट करनेका एक दुर्लम अवसर है। इसमें सन्देह नहीं कि उनके आगमनसे वहुत बड़े राजनीतिक परिणामोंकी आशा की जातो है। यह एक राजनीतिक घटना होगी, साधारण नहीं, और भारतकी तथा इङ्गलैण्डकी सरकार भी इस आगमनको एक प्रथम श्रेणीकी राजनीतिक घटना चनाना चाहती है, अर्थात् इससे भारतपर अपना अधिकार दृढ़ करनेका काम लेना चाहती है। तब मेरी समक्षमें इस आगमनका वहिण्कार करना ही लोगोंका कल व्य है। यह आगमन दो सरकारोंके खाथेसाधनकी चाल है जिसकी सिद्धि लोगोंके हितकी वाधक है।

स०—क्या आपके कहनेका यह मतलब है कि भारतपर सरकारका अधिकार दूढ़ होनेमें देशका भला नहीं है और इस लिये आप यह वहिष्कार चाहते हैं ?

ज॰—हां, वर्तमान सरकार जैसी दुष्ट सरकारका अधिकार भारतपर जमे इसमें सचमुच देशका कल्याण नहीं है। इस अधि-कारको शिथिल करनेके लिये में यह नहीं चाहता कि इङ्गलैएड और भारतका परस्पर सम्बन्ध शिधिल हो। पर इस बन्धनकी मज़्यूती में वहींतक चाहता हूं जहांतक उससे भारतका भला हो।

स०—क्या आप समम्ति है कि असहयोग और कींसिलोंमें जाना इन दीनों वातोंका परस्पर मेल वैठता है १ ज॰—नहीं असहयोगका कार्यक्रम स्वीकार करनेवाला आदमी कौंसिलके लिये उम्मेदवार नहीं है। सकता।

स० — आपकी रायमें असहयोग स्वयं साध्य है या किसी साध्यका साधन है; यदि साधन है तो साध्य क्या है?

ज० — यह एक साध्यका साधन है और साध्य है वर्त्त मान सरकारका, जो विलक्कल अन्यायी हो गई है, न्यायी बनाना। न्यायी सरकारसे सहयोग करना ज़करी है और अन्यायी सरकारसे असहयोग करना भी उतना ही ज़करी है।

स॰—कोंसिलमें जाना और प्रतिराधनीतिसे काम करना या ईमानको कसम खानेसे इनकार करना आए असहयोग सिद्धान्तके अनुसार कैसा समकते हैं?

ज॰—असहयागके सिद्धान्तसे यह प्रस्ताव ठीक नहीं, इससे समय और धनकी हानि होगी, और क्रुछ नहीं।

स॰—मतलव यह कि असहयोगमें प्रतिरोध (Obstruction) का कोई स्थान नहीं है ?

ज०---नहीं।

स० असहयोगके सिद्धान्तपर आप कोई दल भी वनाना चाहते हैं ?

जिं जिसो दलका आदमी नहीं हूं। और मैं ऐसे धार्मिक आन्दोलनको दलवन्दीके भगड़ेमें डालना पसन्द नहीं करता। मैं किसी दल विशेषका स्वार्थ न चाहकर उन सब दलों और संप्रदायोंसे जी देशका भला चाहते हैं अपील करता हूं। स०—गान्धीजी आपको शायद मालूम होगा कि बहुत लेगा असहयोगको विरुद्ध हैं; इसलिये नहीं कि वे सरकारसे डरते हैं या इसमें उनका कुछ स्वार्थ है, बिक इसलिए कि वे अन्तःकरणसे यही समक्ते हैं कि इस समय असहयोगका आन्दोलन जारी करनेसे हमारी राजनीतिक उन्नतिमें बड़ो भारी वाधा पड़ेगी।

ज॰—हां जानता हूं और मुभे यह जानकर वहुत दु:ख हुआ है। अन्तःकरणसे उनका पेसा खयाल है, पर उनका वह खयाल ग़लत है और मैं उन्हें यह समभानेकी कोशिश कर रहा हूं कि सरकारके साथ सहयोग करना वड़ो भारी भूल है।

स०—क्या आप समभते हैं कि और सब वैध उपाय है। चुकें अब केवल असहयोगका उपाय ही वाकी रह गया है ?

जि में असहयोगको गैरकानूनी नहीं सममता; पर मेरा यह विश्वास कि वैध उपायोंमेंसे यही उपाय अब हम छोगोंके लिये वाकी रह गया है।

स०—सरकारका सब काम वन्द कर डालनेके लिये ही इस उपायका अवलम्बन करना आप वैध समकते हैं?

जिं -- सिस्तन्देह, यह उपाय अवैध नहीं है; पर बुद्धिमान मनुष्य सभी वैध उपायोंकी आजमानेकी जरूरत नहीं सममता, जब देखता है कि उनसे कोई लाभ नहीं। न में हो उस मार्गका निर्देश करता हं। में कमपूर्वक असहवेगाका प्रयोग इस हेनुसे कर रहा हूं कि असद्व्यवस्थासे सद्व्यवस्था विकसित हो। में असहवेगाके मार्गपर एक कदम भी आगे न वह गा जयतक मुसे यह विश्वास न है। जाय कि देश उसके लिये तैयार है अर्थात् असहयोगसे अराजकता या अव्यवस्था न फैलेगी।

ं स०--पर आप यह कैसे जानेंगे कि अराजकता न फैलेगी!

ज॰ — उदाहरणार्था, पुलिससे जब में यह कहूं गा कि अपने हथियार रख दो तो उससे पहले में यह जान लूंगा कि ऐसी हालतमें लोग चेार और डाकुओंसे स्वयं अपनी रक्षा कर सकेंगे या नहीं। गत वर्ष लाहोर और अमृतसरसे जब फौज और पुलिस चली गयी थी तब यही हुआ था। सरकारने जहां जहां अभोव-वश पुलिस आदिका बन्दाबस्त नहीं किया था वहां लोगोंने इसी प्रकारसे आतमरक्षा की।

स० आपने वकीलोंसे कहा है कि अदालतमें जाना छोड़ दे। इसमें आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ ? क्या वकीलोंने आपकी बात मानी, और क्या आप यह समभते हैं कि ऐसे लोगोंके भरासे आप असहयोगके सब सोपान पार कर जायंगे।

ज० — में यह नहीं कह सकता कि वहुतसे वकी छोंने मेरा कहा माना। कितने छोग मानेंगे यह अभी इतनी जल्दी वतलाया भी नहीं जा सकता। पर में केवल वकी छों या उच्च शिक्षा सम्पन्न छोगों के भरोसे ही कमेटो को असहयोग के सव सोपानों-पर चलानेंमें समर्थ होने की आशा नहीं रखता। असहयोग के जी अन्तिम सोपान है उनके सम्बन्धों मुक्ते सर्वसाधारण से ही अधिक आशा है।

ં , ઃ :

## अन्धकार

्रा ( ग्रप्रेल २२, १६२० )

जव कभी मुक्ते विदित होता है कि मेरे वन्धुवर्ग असहयोग आन्दोलनके समक्तिमें भूल कर रहे हैं मैं अपने मनमें निम्नलिखित चचनका स्मरण करता हूं:—'जब यह कुहरेका परदा हट जायगा तो हम लोग एक दूसरेका मजेमें पहचान लेंगे।" मेरे एक मित्रने सर्वेण्ट आफ इण्डियामेंसे कटिड्न भेजा है जिसमें असहयोग आन्दोलनकी चर्चा है। प्रस्तावों और उनके उहे श्योंको बरावर समक्ति रहना बड़ाही वाहियात काम है। जिस तरह समय बीतता जायगा हमारी कार्रवाहयां ही सब वातोंको स्पष्ट करती जायंगी।

मेरे लिये ते। जनतक सरकार अपनी वुराइयोंको दूरकर पश्चात्ताप नहीं करती, असहयोग खिगत नहीं हो सकता। पंजाव और खिलाफतके साथ किये गये अत्याचार और अन्याय जयतक बिना प्रतीकारके पड़े रहते हैं तथा राष्ट्रकी चात सुननेके लिये सरकार जनतक तैयार नहीं होती तयतक ते। असहयोग इसी तरह जारी रहेगा। उपाधियों, अदालतों, स्कुलों, फालिजों तथा कौंसिलोंका मायाजाल दूर करना नितान्त उचित था। जो कुछ परिणाम निकला है उससे मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रने किसी यह विश्वास न हो जाय कि देश उसके लिये तैयार है अर्थात् असहयोगसे अराजकता या अव्यवस्था न फैलेगी।

ंस०--पर आप यह कैसे जानेंगे कि अराजकता न फैलेगी!

ज॰ -- उदाहरणार्था, पुलिससे जब मैं यह कहूं गा कि अपने हिथयार रख दो ते। उससे पहले मैं यह जान लूंगा कि ऐसी हालतमें लेग चेार और डाकुओंसे स्वयं अपनी रक्षा कर सकेंगे या नहीं। गत वर्ष लाहीर और अमृतसरसे जब फीज और पुलिस चली गयी थी तब यही हुआ था। सरकारने जहां जहां अभोव-वश पुलिस आदिका बन्दोबस्त नहीं किया था वहां लेगोंने इसी प्रकारसे आतमरक्षा की।

स० आपने वकीलोंसे कहा है कि अदालतमें जाना छोड़ दे। इसमें आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ ? क्या वकीलोंने आपकी बात मानो, और क्या आप यह सममते हैं कि ऐसे लोगोंके भरोसे आप असहयोगके सब सीपान पार कर जायंगे।

ज०-में यह नहीं कह सकता कि चहुतसे वकी होने मेरा कहा माना। कितने छोग मानेंगे यह अभी इतनी जल्दी वतलाया भी नहीं जा सकता। पर में केवल वकी छों या उच्च शिक्षा समपन्न छोगों के भरोसे ही कमेटो को असहयोग के सब से पानों-पर चलाने में समर्थ होने की आशा नहीं रखता। असहयोग के जो अन्तिम से पान है उनके सम्बन्ध में मुक्ते सर्वसाधारण से ही अधिक आशा है।

वकील अदालत छोड़ते जा रहे हैं। उपाधियोंका परित्याग भी हो ही रहा है।.....इस तरह जब कप्रजोर हदयवालोंको भी विदित होने लगेगा कि यह आन्दोलन पूर्णतः धार्मिक है ते। वे भो अपनी कायरताका परित्याग करेंगे और आकर शामिल हो जायंगे।

यदि दक्षिण अफ्रिकाके समान ही यहांकी घटनावली हुई तो मुम्मे किसी तरहका आश्चर्य नहीं होगा। विस्मय ते। उसी समय होगा जब बातें उससे एकदम विपरीत होगीं। दक्षिण अफ्रिकाका सत्याग्रह आन्दोलन सर्वसम्मतिसे स्वीकृत होकर आरम्भ हुआ था। प्रथम चरणमें ही बहुतोंने कदम पीछे हटाया। केवल १५० ही ऐसे थे जो जेल जानेके लिये तैयार थे। लोगोंमें अधिकांशको यही विश्वास हो गया था कि अब कोई साथ न देगा। अन्तिम चरणका आरम्भ केवल १६ स्त्री पुरुषोंने किया। पर इसके बाद ते। जनता तूफानकी तरह उमड़ पड़ो। समस्त प्रवासी भारतवासी उठ खड़े हुए। विना किसी सङ्ग-ठनके विना फिसी उद्योगके प्राय: ४०,००० जेल जानेके लिये तैयार हो गये। १०,००० ता जेल चले ही गये। इसका जो परिणाम हुआ वह सभोको विदित है। जिस हेतु इतना किया गया था वह मिल गया। आत्मसंयमके लिये पूर्ण तालोमके वाद् रक्तपात रहित यह संग्राम वताया गया और इसमें सफ-लता मिली।

यदि कोई यह कहे कि भारतवर्णमें यह सम्भव नहीं तो में

तरह सन्तोषजनक साथ दिया है। ऐसा एक भी उपाधिधारी और वकील नहीं है जिसने राष्ट्रीयताका भाव धारण करते हुए उपाधियोंका परित्याग नहीं किया है। स्कूल और कालेज भी काफी परिमाणमें छोड़ दिये गये हैं। छात्रोंमें जिस तरहका उत्साह दिखाई दे रहा है उसको अनुमान करके ते। यही कहना पड़ता है कि अपनी वारीपर वे इस तरहका आत्मत्यागका उदा-हरण पेश करेंगे कि राष्ट्र चिकत और विस्मित हो जायगा। जिन छोगोंने कोंसिछोंका वहिष्कार कर दिया है वे जे। सेवायें कर रहे हैं वह कौंसिलोंमें जाकर कभी भी नहीं कर सकते थे। उपाधियोंका त्याग बहुत थोड़ोंने ही किया है पर उन्होंने दूसरीं-का मार्ग दिखा दिया है। ये सब बातें समाजमें उत्साह बढ़ानेमें पूर्ण सहायता दे रही हैं। अब इन लोगोंके लिये बातोंकी बहुत कम आवश्यकता है। जिन छोगोंने अदालतों, कोंसिलों, स्कूलों और कालेजोंका वहिष्कार किया है तथा उपाधियोंका परित्याग किया है उनकी कार्रवाई और आचरण ही लोगोंको तैयार करनेके लिये काफी है। इससे बढ़कर प्रचारका साधन और क्या हो सकता है। राष्ट्रीय विद्यालयोंकी दिन दिन बढ़ती हो रही है और लड़के सरकारी स्कूलोंको बरावर छोड़ रहे हैं। सरकारके अंक नितान्त भ्रमपूर्ण हैं। कोंसिलके किसी सदस्यने कहा धा कि केवल ३००० छात्रोंने स्कूल छोड़ा। पर उस सदस्यने अपनी गणनामें राष्ट्रीय पाठशालाओंमें पढ़नेवाले छात्रोंका अनुमान नहीं किया। अदालतोंका त्याग भी धीरे धीरे वढ़ ही रहा है

चकील अदालत छोड़ते जा रहे हैं। उपाधियोंका परित्याग भी हो ही रहा है।.....इस तरह जब कमजोर हृद्यवालोंको भी विदित होने लगेगा कि यह आन्दोलन पूर्णतः धार्मिक है तो वे भो अपनी कायरताका परित्याग करेंगे और आकर शामिल हो जायंगे।

यदि दक्षिण अफिकाके समान ही यहांकी घटनावली हुई तो मुफे किसी तरहका आश्चर्य नहीं होगा। विस्मय ते। उसी समय होगा जब वातें उससे एकदम विपरीत होगीं। दक्षिण अफ्रिकाका सत्याग्रह आन्दोलन सर्वसम्मतिसे स्वीकृत होकर आरम्भ हुआ था। प्रथम चरणमें ही बहुतोंने कदम पीछे हटाया। केवल १५० ही ऐसे थे जो जेल जानेके लिये तैयार थे। हम लोगोंमें अधिकांशको यही विश्वास हो गया था कि अव कोई साथ न देगा। अन्तिम चरणका आरम्भ केवल १६ स्त्री पुरुषोंने किया। पर इसके वाद ते। जनता तूफानकी तरह उमड़ पड़ो। समस्त प्रवासी भारतवासी उठ खड़े हुए। विना किसी सङ्ग-ठनके विना किसी उद्योगके प्रायः ४०,००० जेल जानेके लिये तैयार हो गये। १०,००० तो जेल चले ही गये। इसका जो परिणाम हुआ वह सभोको विदित है। जिस हेतु इतना किया गया था वह मिल गया। आत्मसंयमके लिये पूर्ण तालोमके वाद रक्तपात रहित यह संग्राम बताया गया और इसमें सफ-लता मिली।

यदि कोई यह कहें कि भारतवर्षमें यह सम्भव नहीं तो मे

विश्वास करने या मान लेनेके लिये तैयार नहीं हूं। लार्ड कीनिङ्गने एक बार जिन शब्दोंको कहा था उन्हींको में यहांपर दोहरा देना खाहता हूं—"कोई नहीं कह सकता कि इस भारत वर्षके निर्मल और खब्छ आसमानके नीचे अंगुल भरका वाद लको टुकड़ा कब प्रगट हो जायगा और बढ़ते बढ़ते का रूप धारण कर लेगा तथा उसका अन्तिम परिणाम क्या होगा। वह कब फट पड़ेगा, यह कोई नहीं कह सकता।" यह नहीं कहा जा सकता कि सारा भारत किस समय उठ खड़ा होगा। पर इतना तो में दूढ़ताके साथ कह सकता हूं कि प्रत्येक कांग्रेसमैन जिनसे इस समय अपील की गई है इस वर्षके भीतरही भीतर इस आन्दोलनमें शामिल हो जायंगे और काम करने लगेंगे और राष्ट्रकी मर्यादा बढ़ायेंगे।

चाहे वे ऐसा करें या न करें पर राष्ट्रकी उन्नति इनके कारण नहीं रक सकती। अशिक्षित नर नारी तथा साधारण जनता अपना भाग मजेमें निवाह रही है। शिक्षित समाजसे जो अपील की गई थी उसका परिणाम यह हुआं कि इनका ही मार्ग वह साफ करता गया। उनके स्थानपर इन्होंने ही आवाजपर कदम आगे बढ़ाया। पर आरम्भ शिक्षित समुद्धायसे ही किया जायगा। परीक्षाकी अग्निमें पहले उन्हींको तपना होगा। ईश्वरको धन्यवाद है कि अभी तक तो असहर योग अपनी स्वामाविक गतिसे ही चलता जा रहा है।

स्वदेशीको योजना पूर्णतया की जाती थी और वैसाही

दुआ भी। स्वदेशी असहयोगका एक अंश है। यह सबसे बड़ा अंश है, सबसे सुरक्षित है और इसका परिणाम भी निश्चित है। उसे और भी जल्दी आरम्भ कर सकते हैं। देशको तुरत हाथ लगा देना चाहिये । राष्ट्रको विदेशी वस्त्रोंके— विशेष कर व्रिटिश वस्त्रोंके विहण्कारकी उपयोगिता समभती चाहिये। उसे इस चातको समभाना चाहिये कि भार-तकी स्वतन्त्रताके अपहरणका पक्तमात्र कारण देशी कपडेके व्यापारका भारतके हाथसे निकल जाना था और जिस दिन भारत वर्ष इसं व्यापारको पुनः अपना लेगा उसी दिन वह फिर स्वाधीन हो जायगा। इसे इस वातको समभना चाहिये कि जिस दिन उसने चरखे और करघेका परित्याग किया उसी विनसे उसकी कला मर्मशता और उसकी रुचि भी दूर हो गई। उसको यह बात समभना चाहिये कि भारतकी दरिद्रता और हीनता अकालोंके अनवरत दर्शनका कारण जितना सेनिक ध्यय नहीं है उतना कपड़ेके व्यापारका हाथसे चला जाना है। प्रत्येक प्रान्तोंमें चरखोंका जोरोंके साथ प्रचार होना चाहिये। और लोगोंको खद्दरके प्रयोगमें प्रसन्नता और स्रानन्द मिलना चाहिये।

ये सब बातें प्रायः हो रही हैं। पर इस राष्ट्रीय धर्मकी स्थापना करनेके लिये एक करोड़ रुपया तथा एक करोड़ आदिमियोंकी आवश्यकता है। केवल एक दो चरखोंसे काम नहीं चल चायगा। कमसे कम छ करोड़ धरोंमें चरखा

चलना चाहिये। प्रश्न इस समय यह है कि भारतवर्षको अपनी आवश्यकता भर कपड़ा तैयार करलेना है। केवल प्यक करोड़ रुपयेसे ही यह काम नहीं साध्य है। पर यह भारतवर्षमें एक करोड़ आदमी काम करनेके लिये तैयार हो जायं, कमसे कम २० लाख नर नारी चरखा लेकर बैठ जायं और तब एक करोड़ रुपया संग्रह हो जाय ते। भारत स्वरा-ज्यके योग्य हो सकता है। पर यह सब काम ३० जुनसे पहले पहले हो जाना चाहिये। इस तरहके प्रयाससे संपूर्ण काष्ट्रमें उच्चता, आतम-निर्भरतो, तथा आत्मतुष्टिके गुण आ जायंगे। यही गुण किसी भी राष्ट्रको राष्ट्र वर्ग क्सकते हैं। यदि राष्ट्रने अपनी प्रेरणासे ही विदेशो वर्स्नोंके त्यागमें सफलता प्राप्त करली तो उसकी स्वराज्यके लिये पूरी योग्यता प्रगट हो जायगी। उस अवस्थाके उत्पन्न ही जाने पर मैं द्रढ़तासे कह सकूंगा कि जिन किलों या दुर्गींसे भारतकी जान मालका भय है वही उसकी सन्तानके क्रीड़ा-स्थल वन जायंगे । इस समय हमारा और अङ्गरेजोंका सम्बन्धः पवित्र सम्बन्धं हो जायंगा । और इसीलिये लङ्काः शायरके मत दाताओंकी हमें कुछ भी परवा नहीं होगी, उनके मतोंका महत्व उठ जायगा । और उनका एकमात्र, अभिप्राय भारतकी सहायता करना होगा। असहयोग आन्दी-लन अङ्गरेजोंसे देा ही वात कहता है या ता आप आकर हमसे वरावरीके साथ मिलकर रहिये और हमारी सहायता

कीजिये या हमारा देश छोड़कर चले जांइये। इस आन्दी-लनका केवल इसलिये उठाया गया है कि अङ्गरेजोंके साय भारतीयोंका सम्बन्ध भारतीयोंकी मानमर्यादा और प्रतिष्ठाके अनुसार उच्च आधार पर निश्चित किया जाय।

अप चाहे इस आन्देलिनको जो नाम दीजिये। चाहे इसे स्वदेशी आन्देलिन कहिये या मद्यनिवारक आन्देलिन कहिये। मान लीजिये कि इतना समय खेदिया गया। में समस्त, अङ्गरेज, नरमदलके भाई तथा ब्रिटिश सरकारसे इस वातकी प्रार्थना करता हूं कि वे चरखा तथा करवा चलाने, तथा नशीली वस्तुओंको गुनाह समक्तकर छोड़ देनेमें राष्ट्रका साथ दें। इन देनों वातोंसे जो परिणाम निकलेगा उसके लिये किसी भी दलको सोच विचार या आशङ्का नहीं करनी चाहिये। जो फल इससे निकलेगा उसीसे इसको जांच हो जायगी।



### गांधी--तब और अब

1 32

**-\*:○:**\*-

ं ( मई ६, १६२१ ) 🕟 🎊 🐈

टाइम्स आफ इण्डियाने मुभवर कुटिलता या कपटाचारका दे।षारापण किया है । उसके छेखके पढ़नेसे यही धारणा होती है। यह लेख इतना गम्भीर है कि दूसरो धारणा उठ ही नहीं सकती। पर मैं अकपटाचारके गुणको—जो मेरे वारेमें कहा जाता है और जिसके लिये मैं अपना हक समऋता हूं — वनाये रखना चाहता हूं। "अन्यकार" शोर्षक लेख मेरा अन्तिम लेख होगो। अब मैं अपने समालाचकोंको अपनी कार्रवाईसे उत्तर ेदूंगा । मेरे कामका परिणाम ही उन्हें उच्चित उत्तर दे देगा। पर इतना ते। मैं अवश्य कह सकता हूं कि अव तक कि किसीका अन्त न देख लिया जाय उसे कपटी, ईमा-नदार, अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। मैं यहां पर टाइम्स आफ इग्डियाके लेखककी कुछ भूलें सुधार देना चाहता हु'। जिस समय मैंने सत्याग्रह आन्दोलन आरम किया था उस समय भी मेरे ऊपर इसी तरहका दे। वारी पण किया गया था कि मैं अपने पद्सं नीचे गिर गया। अफ्रिकामें भी जिस समय मैंने सत्याग्रह आन्दोलन धारम किया था मेरे विरोवियोंने मेरी निर्भत्सना मेरे विगत अव-

रणके ही आधारपर की थी। यही बात मैंने प्रत्येक आन्दो-लनमें देखी है कि जहां कहों मेंने भाग लिया है लेगोंने मेरे अतीत कामोंकी प्रशंसा की है और उनके आधार पर मेरे तात्कालिक आचरणकी निन्दा की है। इस कथनसे मैं टाइम्स आफ इण्डियाके आक्षेपोंका गलत नहीं सावित कर रहा हूं पर में अपने हृदयका तसली दे रहा हूं कि कपटाचार और आत्म-प्रवञ्चनका जो दे।पारापण मुभ्यपर किया जा रहा है वह निरा-धार है। मैंने सत्योत्रह स्विगत नहीं किया था और न मैं उदासी की वृत्ति प्रहणकर जीवन संप्रामसे अलग ही हो गया था। मैंने सविनय अवज्ञा स्थिगत कर दी और वह अब तक स्वगित है, क्योंकि मैंने देखा कि राष्ट्र इसके लिये अभी तैयार नहीं है। इस महती भूलका कारण यह था कि मैंने देशकी दशाका नलत अनुमान कर लिया था। पर असहयोग आन्दोलनका जो प्रचार इस समय हाधमें लिया गया है उसमें उन वातींका जरा भी भय नहीं है जो सिवनय अवज्ञामें थी। असहयोग धर्म है पर सविनय अवज्ञा नहीं। और यही कारण है कि मैं वारवार इस वातका कहता था रहा हूं कि मैं असहयोगके लिये सदा प्रेरणा करता रहूंगा चाहे उससे अराज नता ही क्यों न फैले। मान लिया जाय कि अराजकता फैलानेवालोंका बाज जोर हो जाय ते। क्या इसके लिये मैं अपना लौटाया तमगा वापिस हे हुंगा औरोंका वापिस मांगनेके हिये राय दुंगा और जित छोगोंने वकालत स्थित कर दी है उन्हें जारी कर-

नेके लिये कहुंगा ? वया अराजकताके डरसे में उस सरकार का साथ दूंगा जो वेईमान है और जालिमाना दमनमें विश्वास रखती है ? में जानता हू कि अराजकता शैतानकी छाया है पर डायर सदूश जालिमोंको करनी उससे भो बढ़कर शैतानकी छाया है क्योंकि सुसङ्गठित शासन प्रणालीकी ओटमें वह अरा-जकता है । यदि जनताने अराजकताके लिये पहलेसे ही तैयारी कर रखी है तो वह अवश्य भोषण है और ऐसी अव खामें में जनताका भा साथ उसी तरह छोड़ दूंगा जिस तरह मैंने सरकारका साथ छोड़ दिया, क्योंकि ऐसी अवसामें दोनों ऐसी बुराइयां है जिनका परित्याग ही उचित है। जिल-यांबाला बागके हत्या नायकके लिये मैंने किसी तरहका दर्ख नहीं चाहा है । मैंने केवल दो वात मांगी हैं। पहले तो जो उस रक्तसे अपना हाथ रङ्गकर भी अधिकार पद्पर मौजूद हैं वे हटा दिये जायं और दूसरे जिन अपराधी अधिकारियोंको सरकारी खजानेसे पेशन दो जा रही है वह बन्दकर दी जाय। मैंने सिक्खोंको यह सलाह नहीं दी है कि वे महन्त नारायण दासको पंशन दें या उन्हें अधिकारपद्पर रखें। मैंने उनसे केवलमात्र यही प्रार्थना की है कि जिस तरह पञ्जावके मामलोंमें हम छोगोंने अपराधी अधिकारियोंपर अभियोग चलानेके अधि कारका प्रयोग नहीं किया उसी तरह आप छोग भी नानकाना हत्याकाराङके उन अपराधियोपर मुकदमा मतं चलवाइये। नान-काना और पंजावकी दुर्घ टनाओं में समता देखता हैं।

वारवार कहा है कि मैं इस सरकारके साथ उसी तरह पेश आ रहा हूं जिस तरह मैं अपने भाई या प्रियसे प्रिय वन्धुके साथ पेश आया है। राजनैतिक क्षेत्रमें असहयोगका प्रचार गाहरूथ्य जीवनमें असहयोगका केवलमात्रः विस्तृतक्रप है। वकीलोंके साथ मेरे सम्बन्धकी जो चर्चा की गई है उसके शब्द नितान्त अनुचित हैं। यदि देखा जाय तो इस समय कांब्रेससे सम्बन्ध रखनेवाले देहि। चार वकील वकालत कर रहे हैं। 🦙 मैं सदा इस बातको कहता चला आया हूं कि जहां अस-्ह्योगियोंको संख्या अत्यधिक है वहां उन छीगोंको कांग्रेसके ्थन्तर्गत केर्डि पद नहीं मिलना चाहिये जिन्होंने असहयोग नहीं किया है। कांग्रेस कमेरीने मेरी इस सलाहको रह नहीं कर दिया है। यह कहना भो गलत है कि सुरतमें वकालत करने-चाले चकीलोंने मुक्ते अभिनन्दन पत्र दिया था । पर जब**्तक** मुक्ते पूर्ण स्वाधीनता है कि मैं इनको समका-सुकाकर अपने मतमें ला सक्तुं तव तक इस तरहके अभिनन्दन पत्रको स्वीकार करनेमें भी मैं किसी तरहकी हानि नहीं समकता । अली भाइयोंके साथ अपने सम्बन्धको मैं अपना विशेष अधिकार समकता हूं और इसका मुक्ते अभिमान है। दक्षिण अफिकामें मेरे साथी चोर डाकू और इत्यारे भी थे कितने ते। ऐसे थे ंजिन्हें इस कामके लिये जेलतक हो चुकी थी। पर उन्होंने ्अपनी सत्यात्रहकी प्रतिज्ञाको उस तरह निवाहा जैसे अन्य

सत्यात्रहियोंने निबाहा।

### भ्रान्त धारणाएं

गुजरातीमें एक कहावत है जिसका ताल्पर्या यह है कि धनवान्के पास ही धन आता है। जिस प्रकार एक प्रसिद वद्माशके सिरपर ही सब शैतानीका कलङ्क मढ़ा जाता है। चाहे में एक सुधारक या अपराधी समभा जाऊ' किन्तु मैं अप-नेको बहुधा एक विचित्र सङ्कटापन्न स्थितिमें पाता है। मुभमें अमानुषिक शक्ति वतलाते हैं किन्तु मुभमें जो कुछ शिक है वह सचाई, अविश्रान्त उद्योग, विरोधियोंके साथ भला वर्त्ताव अपनी भूल स्वीकार करनेकी तत्परता और वृद्धिकी ं अनवरत अपील पर हो निर्भर हैं। पर सरल स्वभाव जनताको ं जब मैं यह कहता हूं कि सुम्हमें कोई असाधारण शक्ति नहीं है तो वह मेरे इस कथनपर विश्वास नहीं करती। उसी प्रकार जो लेगि राजनीतिमें सत्यव्यवहारके आदी नहीं हैं वे मुभवर सभी प्रकारके कलङ्क लगाते हैं। मारनिङ्ग पोस्टका खयाल है कि फिजीमें जिस साधुके प्रयत्नसे हड़ताल हुई है उसे मैंने ही वहां भेजा है। मैं ता यह भी नहीं जानता कि वह साधु कीन है। मैंने अवश्य ही किसीको हड़ताल करानेके लिये फिजी नहीं भेजा है। किन्तु किजीमें हड़तालकी घोषणा हो जानेसे हड़-तालियोंके साथ मेरी सहानुभूति है। मेरे पास जितने प्रमाण हैं उनसे मालूम होता है कि फिजी एक वृहत् देहिनागार है जिसमें गरीव भारतीय मजदूर गेरिोंके भारी लामके लिये पोसे जाते हैं।

#### टाइम्स भाफ इण्डिया

जिस प्रकारकी भ्रान्त धारणाओंका मैंने अपर वर्णन किया है, उसी प्रकारकी एक भ्रान्तश्रारणा टाइम्स आफ इण्डियाकी भो है जिसके दे। लेखोंकी ओर मेरे मित्रने मेरा ध्यान आक-थित किया है। मैं नहीं जानता कि इसी प्रकार मेरे विषयमें अन्यान्य अखवार भी भूलें करते होंगे, क्योंकि मुफे नियम पूर्वक अखवार पढ़नेका मौका नहीं मिलता है। मैं समकता हूं कि टाइम्स आफ इण्डियाने अज्ञानवश ही मेरे विषयमें भूत की है। एक लेखमें वह मेरे विषयमें लिखता है कि मैंने असः हयाग स्थगित कर दिया है कारण कि आल इण्डिया कांग्रेस कमिटीको मैंने मनुष्य रुपये और चर्ले इन्हीं तीन चीजींपर अपनी शक्ति कोन्द्रीभूत करनेकी सलाह दी है। किन्तु मैं इस चातको माननेके लिये तैयार नहीं हुं कारण कि मैंने स्थगित करनेको सलाह नहीं दी है जैसा कि मैंने मि० रजा अलोके पत्रोत्तरमें कहा है कि यह खगित नहीं किया जा सकता। दूसरे लेखमें बताया गया है कि मैं अब वही गान्यी नहीं हूं जो कुछ दिन पहले था, क्योंकि असहयागवादियोंकी असफल-ताको में स्वीकार नहीं करता। मैं ते। असफलताका देखता ही नहीं बहिक इसके विपरीत छोगोंमें जागृति देखकर में चिकत हो गया हूं। मैं सभकता हूं जिन संखाओं पर सरकारकी साख जमी हुई है उनके विरुद्ध लेकिमत तैयार करना हो सबसे बड़ी चात है। टाइम्स आफ इण्डिया कहता है कि असहयोग

आसानीसे नरककी ओर छे जानेवाला है। मैं सम्मान पूर्वक जोर देकर कहता हूं कि यह कठिनतासे स्वर्गकी ओर प्रवृत्तिके सम्बन्धमें बात यह है कि यद्यपि मेरा सिद्धान्त हिंसात्मक युद्ध-को आमन्त्रित अथवा उत्तेजित करनेकी आज्ञा न देगा, तथापि मैं शान्त चित्तसे विचार करता हुं कि अस्त्रके बलपर खापिता की हुई वर्त्तमान खेण शान्तिकी अपेक्षा युद्ध कहीं अच्छा है। इसी कारण में इस अहिंसातमक असहयोग आन्दोलनमें भाग छे रहा हू<sup>'</sup>, यदि इसका अन्तिम परिणाम विष्ठव भी हो। अस ह्योगके समालोचक यदि चाहें तो देख सकते हैं कि हम लोगोंमेंसे प्रत्येकको विव्वव और रक्तपात राकनेकी प्रगाद इच्छा है। किसी अवस्थामें भी चोहे असहयोगवादियोंका विश्वास किया जाय या नहीं वे धैर्यको खो नहीं सकते है और न खोना चाहिये। उन छोगोंको निश्चित और संकुचित मार्गका अनु-सरण करते रहना चाहिये।

मुझे 'गान्धी तब और गांधी अब' में कोई फर्क नहीं दोखता में जैसा तब था चैसा ही अब भी हूं। केवल तब और अबमें केवल इतना भेद आ गया है कि मैं सत्याग्रहके सिद्धान्तकों और अधिक समभ्यते लग गया हूं और अहिंसाकी मर्यादाकों अधिक मूल्यवान मानते लग गया हूं। और न इस तरहके विश्वा-समें में अपनेकों किसी तरहसे घोखा दे रहा हूं। केवल समय दिखलावेगा कि ठीक मार्गपर कीन है। नजीर तो मेरे ही पक्षमें हैं।

A CONTRACTOR OF THE SECOND STATE OF THE SECOND

मिलता जुलता है। मैं इस बातको नहीं स्वीकार कर संकता कि राष्ट्रीय दलवालों मुकाबिले आपमें देशवेम कम है। मैं यह भी माननेके लिये तैयार नहीं हूं कि आप देशोद्धारके लिये आतमत्याग करनेमें भी किसी तरह उनसे पीछे रह सकेंगे। साथ ही आप लोग विद्या, वुद्धि, विचार और सदिच्छामें भी उनसे घटकर नहीं हैं। इससे मैं समक्तता हूं कि भेद केवल आदर्शमें है।

ें मैं भिन्न भिन्न आदशों का उल्लेखकर अपना समय नष्ट करना नहीं चाहता। इस समय में आपका ध्यान असहयोग आन्दो लमके चन्द् विश्रायक कार्यक्रमकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आप असहयोग शब्दको भले ही न पसन्द करें। मैं यह भी जानता हूं कि इसके कई कार्यक्रमको आए छोग हदयसे नहीं चाहते। पर यदि आप असहयोगियोंमें भी प्रेमकी वही मोत्रा देखें जो आपके हृद्यमें है ते। क्या आप इस आन्दोलनके उन कार्यक्रमोंको आद्रकी दूष्टिसे नहीं देखंगे जिनपर किसी तरहका मतमेद नहीं है। मैं उदाहरणके लिये शराबका उल्लेख करता 🐒। भें आपको इस बातका विश्वास दिलाता हूं कि शराब-खोरीसे जो होनियां है। रहो हैं उससे देश तङ्ग आ गया है। जो अभागे इसके शिकार हो गये हैं वे भी इससे उद्धार पानेके लिये. सहायता चाहते हैं। कितनोंने तो इसके लिये प्रार्थना तक की है। इस समय शराबखोरीके विरुद्ध लेगोंमें एक तरहका उत्साह हो आया है। मैं आपसे प्रार्थना कर गा कि आप इस

यवसरसे लाभ उठावें। शरावखोरीके विरुद्ध आन्दोलन आपसे आप उत्पन्न हो गया । मैं इस वातका विश्वास दिलाना चाहता हुं कि सरकारी क्षतिका इसमें सबसे कम ख्याल किया गया है। सारा देश इस व्राईके मारे अधीर हो गया है। जिस तरह जनताके सर्वसम्मत विरोध करनेपर भी इस देशमें शरावका च्यापार चलाया जा रहा है उस तरह अन्य किसी देशमें कभी भी सम्भव नहीं है। नागपुरमें चाहे जनताने कुछ ज्यादती की हो पर यह आन्दोलन न्याये।चित और यथार्थ है। जो शराव-न्खोरी उनकी सारी शक्तिका भस्म करती जा रही थी उसका मूलोच्छोद्न करनेके लिये जनता तैयार थी। कुछ लोगोंका यह कहना है कि भारतवर्षको जवर्दस्ती दबाकर परहेजगार नहीं बनाया जा सकता। जो छोग शराव पीना चाहते हैं उनके छिये उचित प्रवन्ध है।ना चाहिये। पर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस तरहकी बातोंमें न आजाइयेगा। प्रजामें दुराचार फैलानेके लिये राजा या सरकार नहीं बनी है। हम लोग बद-नाम पेशोंके लिये यह प्रवन्ध नहीं चाहते। हम लेग चोरों और बदमाशों के लिये सुभीता नहीं देते। शरावखोरीका में चोरी और ऐयाशीसे भी खराब समभता हूं। कभी कभी ते। शराब-- स्बोरीसे ही देानों वातें आरम्भ हे।ती हैं। इसलिये मैं आपसे -सविनय प्रार्थना करता हूं कि आप शरावकी दूकानोंके बन्द कर-वाने तथा शराबखीरीसे जो आमदनी होती हो उसे रोकवानेके काममें सहायता की जिथे। कितने ही दूकानदार शराबकी

शासन कालमें एक मनुष्यको देश निकालेका दएड केवल इस-लिये दिया गया है कि उसके विचार कुछ असाधारण थे। आप यह नहीं कह सकते कि वह हिंसाका प्रचार कर रहा था क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपने इसे अस्वीकार किया है। अली वन्धुओंने केवल इसलिये क्षमा माँगी कि उनके भाषणमें हिंसात्मक शब्दोंके होनेकी आशङ्का मात्र थी। यदि आप इससे यह धारणा कर छेते हैं कि अभियोग चलाये जानेके भयसे उन्होंने क्षमा मांगी ते। आप देशके साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। इस समय देशमें नया जोश पैदा है। गया है। अन्तरातमामें जो न्यायपति बैठा है उसके फैसलेका लेगोंमें अधिक भय हो गया है। **भ**या आप लोग यह नहीं जानते कि गत छः महीनोंमें आपके अनेक देशवासी नवयुवक केवल इसलिये जेल भेज दिये गये कि उन्होंने उस जमानतको देना अस्वीकार किया जिसे वे अनुचित और अन्यायपूर्ण समऋते थे। आपके ही अधिकारभुक्त होनेपर मावलोंके धैर्य्य की कड़ी परीक्षा की गई है और बाज भी उन्हें, मुक्ति नहीं मिली थे। मुक्ते इस घातका हर्ष है कि अमन और कानूनके नामपर दमनका इस समय जो दौरा हो रहा है उसमें आपका हाथ नहीं है। पर आप छोग मुझे या जनताको यह कहनेका अवसर न देंगे कि आप लाचार हैं। यहीं मुक्ते आपके आदर्शोंके विषयमें कुछ कहनेकी आवश्यकता पड़ती **है पर**्यहां पर मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता। यदि आप इस समय केवल शरावस्त्रोरीको रोकनेमें देशकी सहायता करें तो आप

अपनी पूर्व सेवाओं में और भी एक अङ्क जोड़ देंगे और इससे मुझे पूर्ण आशा है कि अन्य कार्यक्रमोंकी उपयोगिता और संमावनाकी ओर आपकी दृष्टि जायगी।

> भापका चिर कृतज्ञ— मोहनदास कमीचन्द गांधां



# डाक्टर पुलिनका पत्र

( जून २२,१६२१)

डाकृर पुलिनकी खुली चिट्ठो मिली। चिट्ठो पत्रोंमें निकल चुकी है इससे उसे यहां देनेकी आवश्यकता नहीं। पत्रके भाव डाकृर पुलिनके ही अनुकप हैं। असहयोग आन्दोलनको सम-म्बनेका उन्होंने शायद ही कष्ट उठाया है। पर जिस बातको वे न जानते हैं और न समभते हैं उसकी भी निन्दा करनेमें उन्हें किसी तरहकी आपित्त नहीं प्रतीत हुई। साथ ही तमाशा यह कि उनकी प्रेरणा है कि मैं अपने अनुमवोंको न मानकर उनके शब्दोंपर ही अधिक भरोसा करूं। मुक्के स्वेदके साथ लिखना पहता है कि डाकृर पुलिनके पत्रसे भी वही बात मलनकती है जो अधिकांश अंग्रेजोंमें देखनेमें आती है अर्थात् विप-क्षीकी बातोंके सारको जाननेको चेष्टा करनेका आलस्य और

खापरवाही तथा इस बातको मान छेनेकी धृष्टता कि में सर्वह ऐसे लोगोंके लिये असहयोग और हिंसा दोनों एक ही बात है। यदि आप हिंसाकर बैठें किसीका प्राण ले हैं तो तुरन्त उसके लिये कार्रवाई करनेपर उताक है। जायंगे। आप उनसे सहयोग करना छोड़ दें तोभी वे उसके लिये कार्रवाई करना शुक्त कर देंगे। यदि किसीने हिंसा की तो वे उसकी जाँचकी कभी भी परवा नहीं करेंगे वे उत्ते जित हो उठेंगे और रक्तपातके लिये उतार हो जायंगे। कभी कभी ते। भयानक कर्रता का राज्य छा जाता है। इससे भी उन्हें पूरी शान्ति नहीं मिलती कभी कभी तो वह उस बीमारीके परिणामसे भी ज्यादा प्रतीत होती है। पर असहयोगमें हम हिंसा करनेवालेसे भाषण करना छोड़ देते हैं, उसके पापाचारमें उसकी सहायता करना छोड़ देते हैं, उसके पतनमें उसकी सहायता नहीं करते, पापीके साथ सहयोग नहीं करते, इस तरह असहयोग करनेवालेको तो शक्ति मिलती है और पाप करनेवालेका पाप धुल जाता है और उसकी आतमा पवित्र हो जाती है। मेरी समक्ष्में भारतवर्षने इस समय जिस मार्गका अनुसरण किया है वह सबसे उत्तम मार्ग है। डाकृः पुलिनने आलस्यवरा इस बातको समभनेकी चेष्टा नहीं की है कि असहयागमें अहिंसा सबसे प्रधान है। हिंसाको दूर ्कर उसके स्थानपर अहिंसाका प्रचार ही उसका प्रधान लक्ष है! इसमें सन्देह नहीं कि हिंसाकी सम्मावना है। पर अमीतक असहयोग जो कुछ कर सका है वह हिंसाके भावको दूर करना

हैं और यदि इसकी आजमाइश अधिक कालतक होती गई तो यह लोगोंको भलीशांति समका देगा कि हिंसा एकदम अनावश्यक है। असहयोगका इलाज विचित्र इलाज है। विना प्राण लिये ही वह वीमारीको अच्छा कर देता है।

डाकृर पुलिनको यह भी भलीभांति समभ लेना चाहिये था ं कि ब्रिटिश वस्तुओं के विदिष्कारका पक्षपाती में जैसा तव था वैसाही अब भी हूं। में सदा इस वातको समकाता आया हूं कि भारतको सदाके लिये समस्त चिदेशी कपड़ोंका चहिएकार करना चाहिये तथा उन अन्य विदेशी वस्तुओंका भी वहिष्कार करना चाहिये जिन्हें भारतवर्षमें लाभ और आसानीके साथ 'पैदा या तैयार किया जा सकता है। जिस तरहके स्वदेशी प्रचारकी मैंने योजना की है उसमें द्**एड देने या बद्दला छेने**के भावका समावेश नहीं है। उससे आत्मनिर्भरता टपकती है ं भौर प्रकृतिके उस नियमका पालन किया जाता है कि प्रत्येक मनुष्यका यह धर्म होना चाहिये कि वह अपने सजिकटवर्ती जनोंकी अधिकसे अधिक सहायता करे। यदि भारत अपनी वावश्यकता आप पूरी करने लग जायगा और किसीके भरोसे उसे नहीं रहना पड़ेगा तो वह संसार भरकी सहायता कर सकेगा और यदि उसकी आवश्यकताओंकी पूर्ति सदा मैंचेस्टर और जापानसे ही होती रही तो वह अपनी हानि तो करेगा ही ्संसारके लिये भी संकटापन रहेगा।

यहीं पर मैं डाकृर पुलिनको यह भी बतला देना चाहता हूं

कि जिस सरकारका किसी समय में भ्रमके कारण सच्चा भक था और दिली दोस्त था आज में उसी सरकारका और उसकी शासन प्रणालीका कट्टर शत्रु हो रहा हूं फिर भी ब्रिटिश जनताका में अपनेको मित्र समफता हु'। मेरे धर्मके अनुसार न तो मेरा कोई शत्रु हो सकता है और न मित्र हो सकता है। इसलिये में डाकुर पुलिनको पक्का विश्वास दिलाता हूं कि मैं ब्रिटनके लोगोंको सदा अपना सगा भाई समफता रहंगा और इस समय में उनके साथ जो व्यवहार कर रहा हूं वह व्यवहार आवश्यकता पड़नेपर में अपने सगे भाईके साथ भो कर सकता हूं।

इस सरकार तथा इसकी शासन प्रणालीके लिये जिन विशेषणोंका मैंने प्रयोग किया है आज भी मैं उनका प्रयोग उसी तरह कर रहा हूं। पर मैं बुराईको बुराई कहते हुए भी उसके प्रतिकृत किसी तरहकी उत्तेजना उठनेका अवसर नहीं देता। बीमारीकी भीषणताका नाम सुनकर रोगी घवरा जायगा इस भयके मारे रोगको छिपाना या उसकी उपेक्षा करना उचितः नहीं। उसे रोगकी भीषणताक लिये चेतावनी अवश्य दे दी जानी चाहिये और साथ ही उसके लिये उपयुक्त उपचार भी कर देना चाहिये।

डाकृर पुलिनने अपनी भूमिकामें जो अनजानकारी दिखलाई है वही अनजानकारी उन्होंने मेरे मन्तव्योंके विरोधमें भी दिख-लाई है। जिन मन्तव्योंपर मेरा और अधिकांश भारतवासियोंका कट्टर विश्वास है उनका वे विरोध और निन्दा करते हैं पर उसके समर्थनके लिये कोई भी युक्ति नहीं पेश करते। मेरी तथा जन्य भारतवासियोंकी धारणा है कि:—

- (१) भारतवर्षकी शासन प्रणाली वहुन्ययी है अर्थात् इसपर जितना खर्च किया जाता है उतना संसारकी किसी भी शासन प्रणालीमें खर्च नहीं है।
- (२) भारत दिनपर दिन दरिद्र होता जा रहा है पहलेकी अपेक्षा आज उसकी दशा बहुत खराब है।
- (३) शरावकी वुरी छत जितना इस समय सता रही है कभी भी नहीं थी। (यह कोई नहीं कहता कि ब्रिटनके आगमनके पूर्व यहां शरावखोरी थो ही नहीं)
- (४) भारतका शासन जालिमाना है। त्रास और भयके वल प्रजापर शासन किया जाता है।

इन आक्षेपोंको डाकृर पुलिनने भूठा बतलाया है और लिखा है कि भारतका शासन यन्य देशोंसे अब्पव्ययी है पर यह लिखते समय डाकृर पुलिनको कदाचित इस बातका स्मरण नहीं रहा कि भारतीय सिविल सर्विसको अपव्ययिता सर्वत्र विख्यात है और तिहाई आमदनी केवल सैनिक व्ययमें समाप्त हो जाती है। जरा उस घरको हशा पर विचार कीजिये जिसे अपनी आमदनीका तीसरा हिस्सा केवल जमादारके वेतनमें व्यय करना पड़ता हो।

डाकृर पुलिनने लिखा है कि भारत अतीव समृद्ध देश है। उसके अधिकांश निवासी धनी हैं, केवल छिटफुट कुछ लापर- वाह और दरिद्र किसान बसे हैं। उसके बाद वे कहते हैं कि भारतकी औसत आयः २।) मानकर सालमें २७) हुए । यदि पांच व्यक्तियोंका एक कुटुम्ब है तो उसकी आय १२५) हुई। मया पांच आद्मियोंके भरणपोषणके लिये १२५) कमः हैं ?ः पर मेरा यह कहना है कि २।) मासिककी आयसे गरीवसे गरीव व्यक्ति भी अपने भोजन और वस्त्रकी आवश्यकताको नहीं मिटा सकता। इसपर भी २।) रु० गरीबोंकी आमदनी नहीं हो सकती। उनकी आमदनी ते। और भी कम हो जायगी क्योंकि २।) तो औसत है जिसमेंसे धनिकोंके हिस्सेमें २।) से कहीं अधिक पड़ता होगा। इस प्रकार गरीवोंकी आय और भी घट जाती है। इससे केवल भारतकी द्रिद्रताका ही प्रमाण नहीं मिलता बर्टिक यह भी व्यक्त होता है कि प्रायः लोग एक वक्त भी पेटभर भोजनानहीं पाते।

होता है कि प्रायः लोग एक वक्त भी पेटभर भोजन नहीं पात।

मादक विभागसे दिनपर दिन सरकारी आमदनी बढ़ती
जा रही है। इस प्रत्यक्ष प्रमाणके होते हुए भी उन्हर पुलिनने
यह लिखनेकी धृष्टता की है कि वर्तमान शासनप्रणाली शरोबखोरी घटाती जा रही है।

अत्याचार और वर्षरताकी वात तो डाकृर पुलिन एकदमसे पी गये और उसके स्थानपर आप लिखते हैं कि भारतके निवासी अपने देशमें उतने ही स्वतन्त हैं जितना वेटस, स्काट-लैएड और इङ्गलैएडके निवासी अपने अपने देशोंमें हैं।

इस तरहकी मूर्वता और अज्ञानताके अन्धकारका लीप केवलमात्र असहयोगसे ही हो सकता हैं।

#### भारतके अंग्रेजोंके नाम पत्र

( २ )

( जुलाई १३,१६२१ )

प्रियवर, आज में दूसरी वार आपकी सेवामें निम्नलिखित पत्र लिख रहा हूं। मैं यह जानता हूं कि आपमेंसे अधिकांश ऐसे हैं जो असहयोगके नामसे ही चिढ़ते हैं। पर मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि यदि आप मेरी ईमानदारीपर विश्वास करते हैं तो आप मेरी अन्य कार्रवाइयोंको अलग करके फेवल दो ही पर ध्यान दीजिये।

मेरी ईमानदारीको प्रमाणित करनेका मेरे पास कोई साधन नहीं है यदि आपको उसपर विश्वास नहीं है। जब मैं कहता हूं कि मैं अंग्रे जोंसे घृणा नहीं करता विक उनकी शासन-प्रणालीसे घृणा करता हूं और यही हमें करना चाहिये तो कित-नेही देशवासी मुक्तपर हँसते हैं और चालवाजीका दोषारोपण करते हैं। मैं उन्हें यह साबित करके दिखला देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने भाईकी घृणित कार्रवाईसे घृणा करके भी उस भाईसे घृणा नहीं कर सकता। जीससने यही किया था। स्काइब्स और फरीसीज़की बुराइयों और पापोंसे वह घृणा करता था पर जनताकी ओरसे उसके दिलमें किसी नरहका असङ्गाव नहीं था। उसने यह नियम नहीं बनाया था

कि किसी मनुष्यसे प्रेम रखते हुए भी उसकी अनाचारपूर्ण कार्रवाईसे घृणा करो। इसका उल्लेख तो सभी धर्म प्रन्थोंमें मिलता है। उसने केवल इसके प्रयोगकी शिक्षा दी थी।

में सममता हूं कि मानव प्रकृतिका मुफे कुछ ज्ञान है। मैं अपनी कमजोरी भी जानता हूं। मैंने अनुसन्धानसे पता लगाया है कि मनुष्य जिस नीतिका प्रचार करता है उससे वह सदा उत्कृष्ट रहता है। इसलिये मेरी घारणा है कि आप सब मिलकर जिस शासन व्यवस्थाकी स्थापना कर रहे हैं और जिसे चला रहे हैं उससे आपकी व्यक्तिगत आत्मा अवश्य उत्कृष्ट होगी। १० वीं अप्रेल १६१६ की अमृतसरकी संभाका ही उदाहरण ले लीजिये। उसके एकत्रित जनसमुदायकी वृत्तिसे प्रत्येक व्यक्तिकी बृत्ति कहीं उत्कृष्ट थी। यदि उसे अकेला काम करना पड़ा होता तो वह उन निर्देश अंग्रेजोंकी कभी भी हत्या न करता, क्योंकि वह उन्हें निर्देख जानता था। जमात या भीड़के लोग अपनेको एकदम भूल गये। इसीके अनुसार में कहता हूं कि एक अंग्रेज अधिकारके भीतर और अधिकारके वाहर भिन्न है। उसी तरह एक अंग्रेज भारतमें भिन्न है और इङ्गलैएडमें भिन्न है। यहां भारतमें आप उस शासन प्रणालीके सदस्य होकर आते हैं जिसकी वुराई बयानके वाहर है। इसिलये में उस प्रणालीकी वुराइयोंकी कड़ेसे कड़े शब्दोंमें निन्दा कर सकता हूं पर इससे न तो मैं आपपर किसी तरहका दीपारीपण कर रहा हूं और न अन्य अंग्रेजींकी

निन्दा कर रहा है। इस शासन प्रणालोके आप भी उसी तरह दास हैं जिस तरह हम लेग हैं। इसलिये आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वारेमें ऐसी कोई भी धारणा नहीं कर लीजिये जो मेरे लिखित शब्दोंसे किसी भी प्रकार न प्रगट होती हो। मेरा सारा अभिप्राय और प्रयास उस प्रणालीको सुधारकर ठीक कर देने या उसका अन्त कर देनेका है जिसमें रहकर भारतवर्ष मुद्दोभर अंग्रेजोंका खिलीना हो रहा है और जिसमें प्रत्येक अंत्रेजके हृद्यमें यह वात समाई हुई है कि हमारी रक्षा फेवल तोपों और किलोंके सहारे हो सकती है। इस तरहकी चार्ते हमारे और आपके लिये अति लज्जाजनक और हीन हैं। सङ्गठित जीवनमें हम लोग परस्पर एक दूसरेसे विश्वास नहीं करते। पया यह मनुष्यतासे परे नहीं है ? जिस प्रणाली या व्यवस्थाके कारण इस तरहकी स्थिति उपस्थित हो गई है क्या उसे 'शैतानी और राक्षसी" नहीं कह सकते। भारतमें आप-का निवास उसकी जनताका अङ्ग खरूप होना चाहिये न कि डाकू और लुटेरोंके मानिन्द। कहा जाता है कि एक अंग्रेजकी जानके बदले एक हजार भारतीयोंकी जानकी कुर्बानी होगी। क्या यह घोर निराशाका सिद्धान्त नहीं है और इस सिद्धान्तको आपके सबसे प्रधान अफसरने १६१६ में चरितार्ध करके दिखला भी दिया।

इसिलये में आपसे इस बातकी प्रार्थना करनेके लिये वाध्य

कर दें जिसने हमें और आप दोनोंको नोचे गिरा दिया है। पर मैं देखता हूं कि अभी यह संभव नहीं है। हम लेगोंने अभी तक पर्याप्त तत्परता, आत्मत्याग और आत्मसंयम नहीं दिखलाया है। पर मैं आपसे इस बातके छिये ते। प्रार्थना कर सकता हूं कि आप विदेशो कपड़ोंके वहिष्कार और मद्यनिवारणमें हमारी सहायता की जिये।

अंग्रे जी इतिहासजोंने लिखा है कि लङ्काशायरके वस्त्रों का प्रवार इस देशमें जबद् स्ती किया गया और उसके लिये भारतके शिल्प और कारीगरीका गला घोटा गया। इस समय भारत-वर्ष केवल लङ्काशायरका ही आश्रित नहीं हो रहा है बल्कि जापान, फ्रांस और अमरीकाका भी। आप ही विचार कर देखिये कि इससे भारतवर्षकी क्या दशा हुई है। हम लोग केवल वस्त्रके लिये प्रायः ६० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष विदेशोंमें भेजते हैं। हमारे यहां जो रुई पैदा होती है उससे हमारे कपड़ेकी आवश्यकता मजेमें पूरी हो सकती है। यहांसे रुई विदेश भेजना और वहांसे वस्त्र तैयार करके मंगाना क्या मूर्ख-तासे भरा नहीं है। क्या भारतको इस दीन और लाचरीकी दशापर पहुंचाना उचित था?

१५० वर्ष पहले हम लेगा अपने लिये वस्त्र आप तैयार कर लेते थे। घरमें स्त्रियां चरखे चलाकर स्त काततो थीं और इस तरह घरके पुरुषोंकी कमाईमें सहायता करती थीं। गांवके जुलाहे उस स्तसे वस्त्र तयार करते थे। भारत सदृश कृषि प्रधान देशमें यह राष्ट्रीय मितव्ययिताके लिये नितान्त आव श्यक था। इसके हारा हम लोग अपने फालतू समयका व मजेमें उपयोग करते थे। आज हमारी स्त्रियोंकी क्या दश हैं ? हाथको गतिको वे एकदम भूल गई और सारा देः दिरद्र हो गया। जुलाहों को वुननेका काम छोड़ छोड़कर अन पेशोंमें जाना पड़ा। जो जुलाहे हाथकी कारीगरीके लिये जग त्मसिद्ध थे वे ही आज वेकार होकर लुप्त प्रायः होते जा रहे और जो कुछ वचे हैं वे भी देशों पतला धागा न पाकर विल यती धागेपर हो निर्भर करते हैं।

अब आप भलीभांति समभ सकते हैं कि विदेशी वस्त्री वहिष्कारसे भारतको क्या लाभ होगा। यह कार्यक्रम किसी

को दएड देनेको नीयतसे नहीं निश्चित किया गया है। आ यदि भारत सरकार खिलाफतकी समस्या हल करने तथा प्रजा साथ किये गये अत्याचारोंके प्रतीकारके लिये तैयार हो जार तो भी विदेशी वस्त्रोंके वहिष्कारका आन्दोलन ज्योंका त्यं

जारी रहेगा। स्वराज्यका अनिप्राय है भारतमें उस व्यवसाय चलानेका पूर्ण अधिकार जिससे भारतकी आर्थिक अवस्था सुध सके तथा उन विदेशी वस्तुओंके वहिष्कारका अधिकार जिनस भारतकी आर्थिक दशापर हानि पहुं बती हो। इस राष्ट्रके दं प्रधान अङ्ग है खेती और चरखा। किसी न किसी उपायसे इन्हें

विनाशसे बचाना ही हमारा परम धर्म है। ्डसके लिये अब ठहरने सोचने विचारते या व्रतीक्षाके लिए समय नहीं है। कृषिके सहायक इस पेरोके न होनेसे आधेसे अधिक नागरिक आज भूलों मर रहे हैं। ऐसी अवस्थामें विदेशी व्यापारियों और भारतके व्यापारियों के स्वार्थका ख्याल नहीं किया जा सकता।

🤃 मैंने शुरूसे अन्ततक विदेशी वस्त्रोंके वहिष्कारकी ही वर्चा की है। इससे आप भ्रममें पड़कर विदेशी वस्तुओं के वहिष्कारका अर्थ मत निकाल लीजियेगा। मैं यह नहीं चाहता कि अन्तर्रा-ष्ट्रीय व्यवसायके लिये भारतका द्वार बन्द कर दिया जाय। जो वस्तुर्ये अन्य देशोंमें यहांसे अच्छी बन सकती हैं उसे यह अवश्य मंगांचे पर उसमें अपनी सुविधा और लाभ देख ले। कोई भी वस्तु उसपर जबर्दस्ती म लाद दी जाय। पर मैं भविष्यकी चिन्ता यहां नहीं करना चाहता। मुक्ते पूर्ण आशा है कि वह दिन शीघ्र ही आनेवाळा है जब भारतवर्षे ब्रिटनके साथ बराव-रीके नाते हाथ मिलावेगा। उस समय व्यवसायिक सम्ब-न्यको ठीक करनेका प्रश्न उठेगा। इस समय तो मैं आपसे केंच-लमात्र यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आप विदेशी वस्त्रोंके वहि-ष्कारमें हमारी सहोयता कीजिये।

शरावलोरीको रोकना भी उतना ही आवश्यक है। शरावकी दूकानोंसे हमारे देशको जो क्षित पहुंच रही है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज इस विषयमें लोगोंके जो ख्याल हो गये हैं वह पहले कभी नहीं थे। मैं इस वातको स्वीकार करता है कि मन्त्री लोग—को अधिकांश भारतीय हैं—इस मामलेमें

हमारी सहायता आपसे अधिक कर सकते हैं। पर में चाहता हूं कि आप इस विषयपर अपना स्पष्ट मत प्रगट कर हैं। किसी प्रकारकी शासन व्यवस्था क्यों न हो यदि प्रजा चाहती है तो उसे प्रकदमसे रोकवा सकती हैं। आप इस आन्दोलनको वढ़ानेमें सहायता कर सकते हैं और अपने प्रभावसे देशको और भी अधिक जागृत कर सकते हैं।

> आपका विश्वासी मित्र— मोहनदास कर्मचन्द गांधी

# कष्ट सहनका मर्म

( जून १६, १६२०)

यातनाकी आगमें तपे विना आजतक किसी भी राष्ट्रका उत्थान नहीं हो सका है। वालककी रक्षाके लिये माता अनेक तरहकी यातनायें सहती है। अंकुर उगनेके लिये सबसे पहले बीजको सड़ना पड़ता है। मरणके वाद ही जीवन लाभ होता है। यही प्राकृतिक नियम है। क्या भारत इस प्राकृतिक नियमके अनुसार यातनाद्वारा अपनी आत्माको पवित्र किये विना ही अपना उद्धार चाहता है ?

ं यदि मेरे सलाहकारोंकी धारणा सही है तो मैं निश्चय कह सकता हूं कि भारतवर्ष अपनी अभिलाषा विना किसी सहायताके पूरी कर लेगा। हम लोगोंका प्रधान लक्ष्य है कि भारतवर्णके १६१६ की घटना पुनः दोहरायी न जाय। वे असहयोगसे इसलिये डरते हैं कि उसमें अनेकों यातनायें सहनी पड़ेंगी। यदि सभी इस नीतिपर काम करते जाय तो संसारके अत्याचारों और जुल्मोंका अन्त नहीं हो सकता। इङ्ग-लैएड थीर फ्रांसके इतिहास इस तरहके उदाहरणींसे भरे हैं कि यातनाओं और अत्याचारोंकी परवा न करके भो छोगोंने अपने सिद्धान्तका—जिन्हें उन्होंने सही समभा है—प्रचार किया है। उन लोगोंने इस वातका क्षणभरके लिये भी विचार नहीं किया कि हमारे इस आन्दोलनके कारण अनेक निर्दोवोंके प्राण जायगे। तो फिर हम अपने इतिहासमें दूसरी वात भरनेकी क्यों चेष्टा करें ? यह है। सकता है कि अपने पूर्वजोंकी भूलों और त्रुटियोंको समभक्तर सचैत हो जायँ और उससे उत्तम मार्ग और उपायका अवलम्बन करें। पर हम लोग यातनासे अपनेको दूर नहीं रख सकते, क्योंकि उत्थानमें यह अनिवार्य कारण है। इम लोग सिनिफनरोंका तरीका अख्तियारकर अत्याचारियोंका चलपूर्वक या पशुवलद्वारा द्वानेकी खेष्टा न करोंगे और न ते। अपने सगे सम्बन्धियोंको अपना मत बळात् स्वीकार करवायेंगे जैसा कि पारसालकी हड़तालके अवसरपर कुछ छे।गोंने किया था। हमः लेग यातना सहनेके लिये जितना तैयार रहेंगे उसीके अनुसार

इमारी उन्नतिकी जांच होगी। इम लोग योतना सहनेमें जितना पवित्र आचरण रखेंगे उतनी अधिक हमारी उन्नति होगी। यही कारण था कि ईसामसीहकी यातनाकी पराकाष्टाने संसारकी यातनाओं और दु:खोंका अन्त कर दिया । जिस समय वह अपने सिद्धान्तोंको लेकर आगे वढ़ रहा था उसने इस घातकी कभी भी परवा नहीं की थी कि उसके अनुयायियोंको कितनी यातना सहनी पड़ रही है, कर्त्त य पालनमें उन्हें आपसे आप कितनी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ रहा है और दूसरे उन्हें किस तरह सता रहे हैं। इसी तरह हरिश्चन्द्रने अनेक तरहकी विपिचयोंका सामना करके ही सत्यका अटल साम्राज्य सापित किया। उसे अवश्य विदित था कि यदि वह राज्य सिंहासन छोड़ देगा ते। उसकी प्रजा घोर कप्टमें पड़ जायगी। पर उसकी उसने परवा नहीं की, क्योंकि यदि वह उस विचारमें पड जाता ते। वह सत्यका पालन नहीं करं पाता।

मैंने कई बार कहा है कि जिल्यांवालाबागकी दुर्घटनाका मुक्ते उतना दु: ख नहीं है जितना दु: ख मुक्ते उन अंग्रे जोंकी जान और मालकी हत्याके लिये है जो मेरे देशवासियोंने की। अमृत-सरका हाहाकर घटा और लाहोरमें उसका भीषण रूप प्रगट हुआ। यहां पर जनताको धीरे धीरे अत्याचारकी आगमें जलाया और फुलसाया गया। पर यदि हम अपना उत्थान चाहते हैं तो हमें इस तरहकी यातनायें अनेक बार भोगनी पड़ेंगो और उनको भोगते भोगते हमें इतना सहनशील हो जाना पड़ेगा कि

हमें उनमें सुखका अनुभव करना होगा। मेरा पक्का विश्वास है कि लाहोरवालोंपर जो अत्याचार किया गया था उसके वह पात्र नहीं थे। न ते। उन्होंने किसी अंग्रेजकी जान ली थी और न किसीका माल बरबाद किया था। पर उच्छुङ्कल शासक उन्हें पीस डालनेके लिये तुला था क्योंकि उन्होंने दासताके जुएका तोड़ फें कनेका प्रयास किया था और यदि यह कहा जाता है कि इन सब घटनाओंका कारण मेरी सत्याग्रहकी शिक्षा है तो में साहसके साथ उत्तर देता हूं कि में इसकें प्रचारमें और भी दत्तचित्त रहूंगा और जनताके। यही सिखाऊ गा कि यदि दूसरी बार इस तरहकी घठना उपस्थित हो और डायरशाहीका प्रकोप जारी है। ते। आप अपनी दूकान तक मत खोछिये और सारे अस-बाब और मालको नीलाम है। जाने दीजिये। अपनी सारी सम्पत्ति बेंच डालिये पर अपनी आत्माकी मत बेंचिये। प्राचीन समयके ऋषि छोग आत्माको स्वतन्त बनानेके हेतु अपने शरीर-को यातनाओंसे तपा डालते थे जिससे उनकी आतमा इतनी वल-वती हो जाती थी कि यदि जालिम अपना जालिमाना सिका उनपर चलाना चाहता था ता वह कारगर नहीं होता था। यदि भारत अपनी प्राचीन सभ्यताकी पुनः खापना करना चाहता है, यदि वह यूरोपकी बुराइयोंसे अपनी रक्षा करना चाहता है यदि भारत इस पृथ्वीपर स्वर्गके सुखका अनुभव करना चाहता है और शैतानके राज्यका मूलोच्छे दन चाहता है जिसने इस समय यूरापको घेर रखा है ते। उसे मीटी वातोंमें नहीं आजाना चाहिये,

यातनाओं के नामसे उसे फांपना नहीं चाहिये विक यूरोपकी अवस्थासे उसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये और दूसरों को सताने-की प्रवृत्तिका त्याग कर स्वयं यातना सहने के लिये तैयार हो जाना चाहिये। जर्मनी सवपर अपनी धाक जमाना चाहता था और मित्रराष्ट्र उसे पीसकर संसारपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। परिणाम क्या हुआ। जर्मनीका पतन हुआ पर यूरोपकी दशामें किसी तरहका सुधार नहीं हुआ। मित्र राष्ट्रोंने उसी विश्वासघात, लोलुपता, स्वार्थीपन तथा क्रूरताका परिचय दिया है जिसकी सम्भावना जर्मनीसे थी। जर्मनी कमसे कम उस तरहकी चालवाजियोंसे दूर रहता जो मित्रराष्ट्र अनेक सलोंपर प्रगट कर रहे हैं।

जिन भूलों के लिये मैंने गत वर्ष खेद प्रगट किया था उनका सम्बन्ध प्रजाको यातनाओं से किसी भी प्रकार नहीं था। प्रजाकी ओरसे जो ज्यादितयां की गई' थीं उनके लिये मुक्ते खेद था कि जनताने सत्याप्रहके सिद्धान्तको विना समक्ते वृक्ते ही प्रहण कर लिया। तो इस यातनाके सिद्धान्तके अनुसार असदयोगका क्या मर्म है ? जो सरकार हम लेगों की इच्छाके प्रतिकृत हमारा शासन कर रही है उसके साथ सहयोग न करने के कारण हमें जिन यातनाओं, असुविधाओं और अत्याचारों को सहना पड़े उन्हें धीरताके साथ वर्दाश्त करना और विना किसी विचार या पाश्चात्तापके उन हानियों को उठाना जो इसके कारण उप-स्थित हों। थूरोने लिखा है कि वेईमान और अन्यायो सरकारके

शासनमें समुद्ध और घनी होना पाप है अधिकार शाप है, वहां तो निर्धन रहना ही गुण है। यह सम्भव है कि आरम्भिक अवस्थामें हम लोग भूलें करें, ऐसी यातनायें हमें सहनी पड़ें जिन्हें हम रोक सकते थे। पर राष्ट्रको नपु सक होने देनेके बनिस्वत इन यातनाओंको भोगना मेरी समक्षमें उपयुक्त और उच्चित है।

जवतक कि अत्याचारी अपने अत्याचारोंको समभकर उसके पूर्ण प्रतिकारके लिये तैयार न हो जाय हमें दम नहीं लेना चाहिये। इस भयसे कि हमारे इस तरहके आचरणसे हमें या अन्यको किसी तरहकी यातना भोगनी पड़ेगी हमें उस पापा-चारमें नहीं शामिल होना चाहिये। हमें पापाचारीकी किसी भी प्रकार सहायता नहीं करनी चाहिये। उसकी सहायता करना चन्दकर ही हमें उसके अत्याचारोंसे युद्ध करना चाहिये।

यदि पिता भूल करता है तो पुत्रका यह धर्म है कि वह पिताका साथ छोड़ दें। यदि किसी स्कूलका अध्यक्ष स्कूलको अध्यक्ष स्कूलको अध्यक्ष स्कूलको अध्यक्ष स्कूलको छोड़ दें। यदि किसी संखाका अध्यक्ष वेईमान है तो उस संखाके सदस्योंका धर्म है कि वे उससे सहयोग त्याग दें और उसकी वेईमानीमें सहायक न हों। इसी तरह यदि कोई सरकार अन्याय करती है तो प्रजाका धर्म है कि उससे सहयोग त्याग दें और इस तरह उसे अन्यायसे दूर करें। इस तरहकी यातनाओंको अङ्गीकार किये विना स्वराज्यकी प्राप्ति कठिन ही नहीं चिक्क असरभव है।

### बड़ी चाबी।

一:0:#:0:—

#### ताप त्रिविध प्रेम आप दूर ही , करे।

—तुलसीदास

वड़ी वड़ी संखाओं में तमाम कोठरियों के लिये एक चावी रहती है। वह सब कोठरियों के दरवाजों में लगती है। उन कोठरियों की चावी अलग अलग तो रहती ही हैं, पर वे सिर्फ उन्हीं कोठरियों का काम देती हैं। परन्तु व्यवधापक के पास एक ऐसी. चावी रहती है जो सबमें लग जाती है। उसे अङ्गरेजीं में 'मास्टर की" कहते हैं। वड़ी चावी उसीका तरजुमा है।

धारा सभाओं के वहिष्कारसे कोंसिलों में जानेवाले रक सकते हैं, मदरसोंके वहिष्कारसे मदरसे जानेवाले, और अदा-लतोंके वहिष्कारसे मुक्तदमेवाज लोग, और जब इन सथपर पूरा असर नहीं पड़ता तब उन काटवींके परिणामके विषयमें शंकायें को जाती हैं।

परन्तु इन सबकी बड़ी चाबी-महा-मात्रा-प्रेम है। जिस असहयोगमें प्रेम नहीं वह राक्षसो है, जिसमें प्रेम है वह ईश्वरी है। हजरत मुहम्मदने जो तेरह वर्ष तक मक्काके अरब लोगोंके साथ असहयोग किया वह प्रेमके ही वश होकर किया है। मकाके अरब लोगोंकी आंखें उन्होंने प्रेमके ही बल पर खोली।

मीराबाईने जो राणाकुम्मके साथ असहयोग किया उसमें हें व नहीं था। राणाकुम्महारा दिये गये कठोर दण्ड उसने प्रेमपूर्वक स्वीकार किये। हमारे असहयोगका मूल भी प्रेम ही है। उसके विना सब फीका, सब खाळी है। प्रेम केवल मुख्य चाबी ही नहीं परन्तु केवल एक ही चाभी है। शिक्षालयोंका त्याग करनेवाले लोग यदि त्याग करनेवालोंका हें व करें तो त्याग करनेवालोंका त्याग शुष्क माना जाय। यदि धारा सभामें जानेवालोंका हो व करें तो हमारी धारा सभाका त्याग सभामें जानेवालोंका हो व करें तो हमारी धारा सभाका त्याग वेकार हो जाय। जो हमारे मतको न माने उन्हें प्रेमसे जीतना तो धार्मिक घृत्ति है; और उन पर देव करना राक्षसी, नास्तिक चृत्ति है।

हमें शर्म के साथ कुवूल करना चाहिए कि हमारे त्यागमें कुछ न कुछ देाष और जहर वाकी रहा है और इसीसे यह त्याग पूरी तरहसे फवा नहीं और फला भी नहीं। जितने आदिम-योंने त्याग किया है उन्होंने यदि त्याग न करनेवालोंका है प न किया होता तो हमारी हालत आज चहुत ही अच्छी होती और हम स्वराज्य खापनाकी अवस्थामें होते।

अतएव हमारा वड़ेसे वड़ा काम यही है कि चारों ओर प्रेमका छिड़काव कर दें। प्रेम वरसानेका अर्थ यह नहीं कि हम उसमें मिल जायं। इसे तो मोह कहते हैं, साम्बा कहते हैं। अपने चिरोधियों के साथ भी प्रेम रखे, उन्हें मुर्ख न माने, उनको सेवा करें यह प्रेम हैं। हिन्दू यदि हिन्दू के साथ प्रेम दिखावें ते। इसमें कीन वड़ाई हैं। पर हिन्दू मुसलमानों भी उतना हो प्रेम करें, उनकी रीत रवाजों को चरदाशत करें — इसी में भलाई है। सहयोगों सहयोगी के साथ मेल-जोल रखें तो इसमें कौन ख्वो हैं? परन्तु असहयोगों सहयोगी के साथ, तीच्र मत-भेर होते हुए भो, मुहन्यत करें घीरज रखें, यह वीरता है, यह नम्रता है। उनको चदनाम करना, तुच्छ मानना, उनको धिका-रना, इसमें चड़प्पन नहीं। चिक उनके घर नंगे पैर जाकर उनकी सेवा करनेमें चड़प्पन हैं।

यह काम हमने उचित तीरपर नहीं किया। मैंने इसके विषयमें लिखा है और कहा भी है। परन्तु जितना चाहिये उतना जोर नहीं दिया इससे अब मैं पछताता हूं। बम्बईके अनुभवने मेरी आंखें खोल दी हैं। बम्बईके अनुभवने मेरी सहिष्णुताकी उथलाई मुक्ते बता दी है। जब जब सहयोगि-योंके उत्पर शाब्दिक आक्रमण हुए हैं, तब तब यदि मैंने कड़ाईसे काम लिया होता तो आज हमारी उन्नति बहुत कुछ हो गई होती। जब किसीने जबईस्तो किसीकी टोपी छोन ली है तब यदि हर बार मैंने उसका विरोध किया होता जो आज बड़ा हो अच्छा फल मिला होता। ऐसे महान संग्रामके नायक पद-का उपयोग तो करना परन्तु पूरे तौर पर जाग्रत न रहना महा पाप है। यह मैं जानता हूं। इस युद्धके नायक के अन्दर यदि

दीनता, दुर्वलता और लाचारी हो ता उसे अपना पद छोड़ देना चाहिये।

जहांसे भूछे हैं अव तो फिर वहीं जाकर छोटना होगा। अव हमें अपने मनमें सहयोगियोंके प्रति, पारसियों और ईसाइयोंके प्रति, तथा, अंग्रेजोंके प्रति राषको निकाल डालना चाहिए। उन्हें भी माई समकता चाहिए। उनका वहिष्कार न करें। उनके पानी, नाई आदिको न रोकें। उन्हें खाना खिलाकर खावें, उनकी सेवा करके प्रसन्न रहें। यदि हम हरएक धर्मके इस नियमका रहस्य समक सकेंगे तो, और तभी, स्वराज्य जल्दी और आसानोसे मिल जायगा। अतएत जहां जहां कानू-नके सविनय भङ्ग करनेकी तैयारियां हो रही हैं वहां वहां हमें सबसे पहले यही काम करना है कि वहां जितने सहयोगी हैं, सबके साथ मेल मुहच्यत कर लें और मतभेद रहते हुए भी

# पञ्चम खराड ।

असहयोग कार्यक्रम

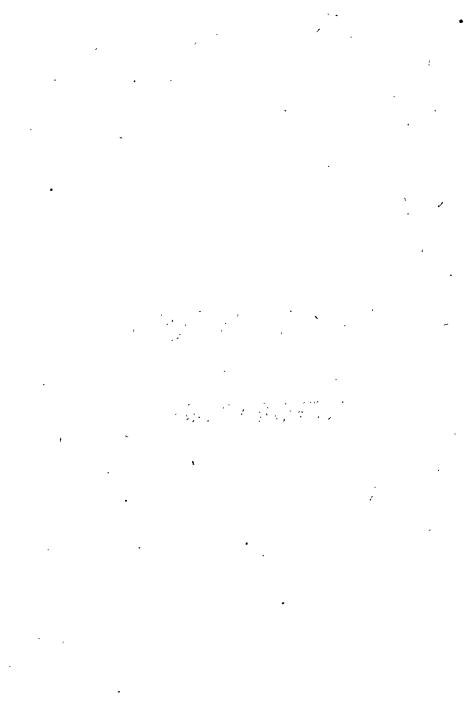

#### प्रथम चरणका ब्यौरा

( जलाई ७, १६२० )

असहयोग समितिने सर्वसाधारणकी जानकारीके लिये निम्नलिखित सूचना निकाली है :—

होगोंके पत्रपर पत्र आ रहे हैं कि असहयोग किस तरहसे आरम्भ किया जाय और आरम्भमें किन तरीकोंसे काम हिया जाय।

हम लेगोंकी हार्दिक अभिलाषा है कि जो लेग असहयो-गकी खोकार करें वे उसके कार्यक्रमको पूर्णतया चिरतार्थ करनेका यह करें पर हम लेगोंकी यह भी सिद्च्छा है कि दुर्बलसे दुर्बल सदस्य भी पीछे न पड़ जाय। हम लेग इस असहयोग कार्यक्रममें देश भरकी सिद्च्छा चाहते हैं। इस लिये कारणवश जो सज्जन आत्मत्यागके लिये नहीं तैयार हो सकते उन्हें इस आन्दोलनमें अन्य प्रकारकी—आर्थिक आदि सहायता करनी चाहिये।

यदि असहयाग करना आवश्यक पड़ गया ता प्रथम चर-णके निम्नलिखित कार्यक्रम होंगे:—

- (१) उपाधियों और अवैत्निक पदोंका परित्यागी
- (२) सरकारी कर्जमें किसी तरहका भाग नहीं छेना।

- (३) वकीलोंद्वारा अदालतोंका वहिष्कार, पञ्चायती अदालतोंकी स्थापना और उन्हीं द्वारा अभियोगोंका निर्णय।
- (४) अभिभावको द्वारा सरकारी स्कूलों और कालेजोंका विहिष्कार।
- (५) सुधार आयोजनाके अनुसार नई कौंसिलोंका वहिष्कार।
- (६) मेसे।पोटामिया आदि स्थानोंमें सैनिक या क्लर्जी कोई भी पद न खीकार करना या उन तुर्की प्रदेशोंमें शासनकी सहायता करना जो प्रतिज्ञा मङ्ग करके हड़प लिये गये हैं।
- (७) खदेशी प्रचारके लिये अनवरत यस करना। लेगोंके। समभाना कि इस जात्रत युगमें राष्ट्रीय और धार्मिक मानकी रक्षाके लिये उनका प्रधम कर्तव्य यही है कि अपने देशके उत्पादनपर ही निर्भर करे।

स्वदेशी प्रचारके लिये पहली अगस्तकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये। उसे तो आज ही से आरम्भ कर देना चाहिये। इसलिये वन्धनमें न पड़ जानेके हेतु उत्तम होगा कि लेगा सरकारी नौकरी अभीसे स्वीकार करना छोड़ दें और कर्ज वगैर्रहमें भी किसी तरहका भाग न लें।

इसके अतिरिक्त असहयोग कार्यक्रमकी अन्य वार्तोका आरम्भ आगामी पहली अगस्तके पहले नहीं किया जायगा।

इस तरहकी घटनाके उपियत न होने देनेके लिये हर तर-हसे यस किया जा रहा है। ब्रिटिश सरकारके प्रधान मन्त्रीसे इस वातकी प्रार्थना की गई है कि वे सन्धिकी शतीपर पुनः विचार करावें और उनमें सुधारकी योजना करें।

जो लेग इसकी जिम्मेदारी और भयंकरताको समकते हैं वे अपने मनसे कोई काम नहीं करेंगे। उन्हें प्रत्येक वातमें कमेटीके आदेशानुसार ही चलना पड़ेगा। सफलता तभी सम्भव है जब पूणे तालीमके साथ समवाय रूपसे संयुक्त होकर असहयोग किया जाय। इसके लिये तीन वार्ते आवश्यक हैं:— आदेशके अनुसार चलना, शान्ति और धेर्य तथा अहंसासे सदा दूर रहना। ———

## तीन मोह

में देशोंमें जितना ही घूमता हूं उतना ही देखता हूं कि सरकारके स्कूलों, वकालत और कोंसिलोंमें लोगोंको वड़ा ही मोह है। स्कूलों विना लड़के भटकते किरेंगे, वकालत विना न्याय नहीं होगा, वकील भूखों मरेंगे और कोंसिलों विना प्रजाका शासन रक जायगा। यह भ्रम जबतक बना रहेगा तबतक न तो खिलाफ़तका निपटारा होगा और न पंजाबका मामला ही सीधे रास्तेपर आवेगा। सरकार अपना अधिकार और बल बढ़ाती रहेगी। सरकारी स्कूलोंमें जो ज्ञान प्राप्त होता हैं उसे अपनेमें स्वयं प्राप्त करनेकी शक्ति आनी चाहिये, डिगरियोंका मोह छूटना चाहिये, घरमें ही न्याय करा लेनेकी योग्यता आनी चाहिये।

यह तो है ही नहीं कि सरकारी अदालतोंमें हमेशा इन्साफ ही होता है। मुन्सिफ वगैरह रिश्वत खाते देखे जाते हैं। भूलसे या अज्ञानसे अन्याय करते भी देखे जाते हैं। प्रिवी कोंसिलोंतकमें भी अन्याय कायम रहता देखा यया है। तब फिर घरमें न्याय न मिलनेके सिवा और कोई बड़ा गजब तो अदालतोंके त्यागसे हो ही नहीं जायगा। जो वकालत नहीं करते हैं वे भी तो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, यह मानकर वकीलोंको भी धीरज धारण कर दूसरे उपायोंसे अपनी आजीविका चळानी चाहिये। कीं सिलोंका मोह सबसे अधिक देखा जाता है। समक्रमें नहीं आता कि इतना मोह क्यों है ? जिनको सरकारसे न्याय मिलनेकी आशा है उन्हें तो मैं कुछ भो नहीं कह सकता। शरावसे फायदा समभ्रतेवालेसे शराव छुड़ानेका प्रयत्न करना फ़जूल है। परन्तु चहुतसे तो ऐसे हैं जिनकी सरकारके प्रति मुक्तसे भी कम श्रद्धा है, और जिन्हें न तो पहले श्रद्धा थी और न आज ही है। लोग क्यों कोंसिलोंके लिये ललवते हैं, यह समफ्रमें नहीं आता। ज्ञवतक अधिकारीवर्गका अन्तः करण शुद्ध नहीं है, जवतक उनकी नीयत साफ नहीं हो जाती, जबतक वे पञ्जाबके पापका

जनतक आध्रकारावगका अन्तः करण शुद्ध नहा है, जनतक उनकी नीयत साफ नहीं हो जाती, जनतक ने पञ्जानके पापका प्रायश्चित्त नहीं करते, जनतक ने मुसलमानोंको दिया हुआ दाग़ साफ़ नहीं करते तनतक चाहे जितने उज्जनल दीखनेनाले सुधार मेरे लिये तो जहर मिले हुए दूधके समान त्याज्य ही हैं। शासक मएडलीमें मि० शर्मा और डा० समूकी नियुक्तिसे क्या हुआ ? इसको तो में लोगोंको धोखा देनेका प्रयञ्च समकता हं। लार्ड सिंह गवनर बनाये गये इससे पया हो गया ? यह सब भेंट देनेवाले कीन हैं ? और किस नीयतसे ये भेटें दी गयी हैं ? अपनी सत्ताको और भी मजबूत करने और पञ्जाव और खिलाफत-के जल्मोंको भुलानेके लिये। अन्दर तो जल्म बढ़ता जाय पर अपरसे स्खता हुआ दीख पड़े ऐसी मरहम पट्टी करनेवाले वैद्यको प्या कह कर पुकारा जाय ?

जरा देखिये वाइसराय साहवकी वक्तृताको। आप फर्माते हैं कि पञ्जावके सम्बन्धमें सरकारी टीका करनेवालोंको जवाव तो दिया जा सकता है, पर देना उचित नहीं। आप इसका आखिरो फैसला भविष्यके इतिहासकारोंके हाथोंमें छोड़ते हैं।

परन्तु वाइसराय साहव भूलते हैं, क्योंकि आखिरी फैसला तो आप कर चुके। सर माइकल ओडायरको वेकस्र हहरा चुके। जनरल डायरने कम अक्लोसे काम लिया पर कोई कुसर नहीं किया। और अधिकारियोंने तो कोई अपराध किया ही नहीं। करनल ओवायन वगैरह वेकस्र साबित होकर आज भी अपने ओहदोंपर मौजूद हैं। रौलट कानून कायम है? यह हुआ पञ्जावका आखिरी फैसला। इसपर इतिहास क्या कहेगा। शायद आपको अयोग्य अधिकारी ठहरा दे या सर माइकल ओडायरको नीरो (?) की पदवो दे दे परन्तु इससे क्या होगा, इससे क्या आज प्रजा जिस संकटमें पड़ी हुई है उससे छूट जायगी? रोगीके मर जानेपर उसका दूसरा और सच्चा निदान होनेसे रोगीको क्या फायदा? हम तो पञ्जावके लिये आज न्याय

चाहते हैं। अगर हम सब एक हो प्रजा हैं तो मानना होगा कि एक भी पञ्जाबीका पेटके बल चलना सारे हिन्दुस्थानका पेटके बल चलना है। पापका प्रायश्चित्त किये विना सरकारको प्रजासे सहयोग चाहनेका कोई अधिकार नहीं है, प्रजा सरकारी कृपा ग्रहण नहीं कर सकती।

अब आप खिलाफतपर क्या फर्माते हैं सो भी देखिये। वायसराय साहब कहते हैं कि मुसलमानोंके भाव मित्र राज्योंके सामने रखे जा चुके। इसे आप स्वीकार करते हैं कि मुसल-मानोंकी मांग न्याययुक्त है। पर मित्रराज्य न मानें तो उनपर सरकारका क्या अधिकार है। यो कहकर आप निर्दोष बनना चाहते हैं। परन्तु यह क्रूठ है। भारत सरकार जानती है और सारा जगत जानता है कि टर्कीके साथ शर्त्त तैयार कराने और उन्हें मंजूर करानेमें अंग्रेज सरकार मुख्य थी। वे जानते हैं कि मि० लायडजार्ज चाहते तो अपना वचन अवश्य निभा सकते और मुसलमानोंका मान रख सकते। परन्तु उनकी तो इच्छा ही टकींका नाश करने और इस्लामकी जड़ ढीली करनेकी थी। इतनेपर भी वाइसराय साहव, खिलाफतके सम्बन्धमें सब कुछ कर चुके कहकर छूट जाना चाहते हैं। इसका अर्थ तो यह है कि आप प्रजाको भ्रममें डाछना चाहते हैं।

ऐसे अन्यायोंको दूर करनेके लिये असहयोगके समान निर्दोप शस्त्रको प्रजा धारण करना चाहती है। जिसको आप हंसकर उड़ाते हैं। मौलाना शौकतवली और मुफको पकड़नेका विचार छोड़कर अब आप असहकारको हंसकर उड़ाया चाहते हैं। यदि आपके इस निश्चयके साथ पाखएड न मिला रहता तो में आपको धन्यवाद देता। जनरल डायरका कत्ल एक जंगली हथियार था और इस आन्दोलनको हंसीमें उड़ाना आपका सुधरा हुआ हथियार है।

यदि प्रजा असहयोग नहीं करेगी, यदि पेटके वल चलनेके अपमानको भूल जायगा तो प्रजाकी हंसी अवश्य ही होगी। जो हाथ निर्दोष प्रजाके रक्तसे दूषित हो चुके हैं जिस कलमसे इस्लामका अपमान हुआ है उन हाथों और उस कलमसे मिला हुआ सिंहासन भी त्याग कर देना चाहिये। अपने दीन और मानको चनाये रखनेवाली प्रजाका यह एक नियम हो जाना चाहिये।

अतएव मुझे आशा है कि प्रजा मजबूतीसे असहयोगके इस पहले सोपानको पूरा कर अपना मान बनाये रखेगी, इस त्रिविध मोहका तोड़ेगो और वायसरायकी हंसीके लिये उनसे प्रायश्चित्त करावेगी।



# १—कैं।सिलेंका वहिष्कार

----

10

# सम्राटकी घोषगा

(दिसम्बर ३१, १६१६)

ं २४ दिसम्बरको सम्राटने जो घोषणापत्र निकाला है उसके लिये प्रत्येक अंग्रेजको अभिमान होगा और प्रत्येक भारतीय प्रजाको सन्तोष होगा। हण्टर कमेटोके सामने जो गवाहियां दी जा रही हैं और उनसे जो बातें प्रगट हो रही हैं उनसे तुलना करनेपर इस घोषणा पत्रसे अंत्रेजोंके असली और सच्चे आचरणका पता लग जाता है। घोषणापत्रसे अंत्रेज़ोंका थाचरण जितना उज्वल प्रतीत होता है, जेनरल डायरकी अयानुपिक करणी उसे उतना ही कालिमामय वना देती है। घोषणापत्रसे प्रगट होता है कि सम्राट्के हद्यमें न्याय करनेकी सदिच्छा है और जेनरल डायरकी करतूत इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भय और उत्तेजनामें पागल होकर मनुष्य शैतानका कप धारण कर छेता है। इस तरहकी इन दो घटनाओंका एकके वाद दूसरीका घटित होना संयोगकी यात है। महत्वके जिस विधानपर (शासन सुधार विधान ) राजाने अनुमति दी थी उसके अनुसार इस घोषणाका प्रगट

होना आवश्यक विषय था। इसे पूर्णाहुति कहना चाहिये। शासन सुधार तथा घोषणापत्रको साथ मिलकर पढ्ने और विचार करनेसे स्पष्ट चिदित हो जाता है कि ब्रिटिश लोग भारतके साथ न्याय करनेको सदिन्छा रखते हैं। इसिल्ये इस सम्बन्धमें जिन लोगोंके हृद्यमें किसी तरहकी आशङ्का हो उसको दूर कर देना चाहिये। पर इससे मेरा यह अभि-प्राय नहीं है कि हमें हाथपर हाथ देकर शान्त होकर बैठ रहना चाहिये कि अब ते। हमें सभी अभिवाञ्छित फल मिल जायंगे। ब्रिटिश शासन प्रणालीका यही रहस्य है कि घोर संग्राम किये विना उससे किसी वस्तुकी प्राप्ति नहीं हो सकती। पोर्लिमेंटसे इस वातकी लगातार आवाज आ रही है कि शासन सुधार भारतीय आन्दोलनके कारण नहीं दिये गये हैं पर इसपर किसीको विश्वास नहीं करना चाहिये। इस कांग्रे-्सके सभापति (अमृतसर कांग्रेसके सभापति पं॰ मोती लाल नेहरू) ने कहा है कि विना घोर आन्दोलनके ब्रिटिश पार्लिमेंटका एक पत्ता भी नहीं खड़क सकता। यह बात अक्षरशः सच है और हमें सदा इसे ध्यानमें रखना चाहिये। यदि जनताके अधिकारोंके लिये कांग्रेस इत तरह आन्दोलन न करती होती तो आज हमाराः पता भी न होता। अन्दोलनका मतलब है कि हम लोग कुछ चाहते हैं और इस तरह उधरकी ओर ही वढ़ रहे हैं। जिस तरह प्रत्येक प्रसारके माने उन्नति नहीं है उसी तरह प्रत्येक आन्दोलनके माने स**फल**ता

नहीं है। विना तालीमका आन्दोलन—जिसे हिसाका विस्तारितरूप कह सकते हैं, चाहे वचसा हो या वर्मणा—राष्ट्रीय
विकासमें वाधक होता है और कभी कभी इसके कारण
अतीक दुःख दायी और शोकजनक घटरनायें है। जातो हैं जैसे
जालियांवाला वागका कत्ले आम। राष्ट्रीय विकासके लिये
पहली शर्त तालीमके साथ आन्दोलन जारी करना है।
इसलिये उचित आन्दोलन वही है जिसमें आन्दोलकोंकी कार्रचाई उचित समभी जाय। इसलिये सम्राटकी घोषणा
तथा शासन सुधारोंके कारण हमारे आन्दोलनकी गति रुक
जानी या कभी नहीं पड़ जानी चाहिये। बल्कि हमें सदा
उचित आन्दोलन और उचित कार्रवाईके लिये सदा तैयार
रहना चाहिये।

इसमें सन्देह नहीं कि शासनसुधार अधूरे हैं। उनसे हमें काफी नहीं मिल गया है। हमें इससे अधिक मिलना चाहिये क्योंकि हम इससे अधिक पचानेकी योग्यता रखते हैं। पर इन्हें इन्कार या अखीकार करनेकी आवश्यकता नहीं है। इनको स्वीकारकर हमें इन्हें बढ़ाना चाहिये। इसलिये इनकी निन्दा करनेमें हमें अपनी शिक्तका व्यय न करके हमें इन्हें लेकर बैठ जाना चाहिये और इनको सफल बनाते हुए पूरी जिम्मेदारी प्राप्त करनेकी चेष्ठा करनी चाहिये। इसलिये हमें आगेसे भीतर आन्दोलन करना चाहिये। हमें चेष्ठा करनी चाहिये कि समा-जिक बुराइयां हममेंसे दूर हो जाय, निर्वाचकोंको शिक्षित करना

चाहिये। कौंसिलोंमें हमें उन्हीं लोगोंको भेजनेकी चेष्टा करनी चाहिये जो नाम और पदके भूखे न रहकर केवल देश सेवाके ख्यालसे कौंसिलोंमें जायं।

अंग्रेजों और भारतीयोंके वीच अविश्वासने घोर अन्तर डाल ं दिया है। जेनरल डायर मनुष्यकी मर्यादाको भूल गया और पशुवत आचरण कर वैठा, क्योंकि उसके हृदयमें अविश्वास और तज्जनित भय घुसा था। उसे भय था कि कोई उसपर आक्रांमण न कर बैठे। सुधारोंके वनिस्वत सम्राटकी घोषणामें ऐसी वातें हैं जिनसे अविश्वास दूर होकर विश्वास जम सकता है। ं अब देखना केवल यह है कि क्या इस विश्वासका रस सिविल सर्विलमें भी चूता है या नहीं। पर हमें मान लेना चाहिये कि यह भी चरितार्थ होगा और इसो विश्वासपर हमें तनमनसे तत्पर हो जाना चाहिये। इस तरह तत्परता दिखानेमें मुक्ते किसी तरहकी बुराई नहीं प्रतीत होती। विश्वास करना - एक तरहका गुण है । अविश्वासका कारण दुर्वछता है । विना किसी तरहके वैमनस्यके तथा नेकनीयतीके साथ आचरण करके ्ही हम सबसे अधिक सन्तोष प्रगट कर सकते हैं। हम लोग जितनी तत्परता, विश्वास तथा ईमानदारीसे काम करेंगे, हम छोग अपने आदर्शतक उतनी ही जल्दी पहुंचनेकी आशा कर ·सकते हैं।

्रन कतिपय वर्षोंसे भारत मन्त्री मिस्टर मांटेग् भारतके कल्याणके लिये अनवरत प्रयक्त और चेष्टा करते आ रहे हैं। इनके पहले भी अनेक भारतमन्त्री हो चुके हैं जिन्होंने सिंद-च्छाका श्रेय प्राप्त किया है। पर जितना श्रेय मिस्टर मांटे-गूको दिया जा सकता है उतना किसीको नहीं। मिस्टर मांटेगू भारतके सम्बे मित्रोंमेंसे हैं। वे हमारी कृतज्ञताके पात्र हैं। प्रत्येक भारतवासीको उनका कृतज्ञ होना चाहिये। और लार्ड सिंह ? उन्होंने तो भारतका मुंह उदवल कर दिया। प्रत्येक भारतवासीके हदयमें उनके लिये अभिमान होना चाहिये।

#### नम्र निवेदन

( मई १६, १६२० )

महात्मा गांधीने उपरोक्त शीर्षक देकर नवजीवनमें निम्निल-खित लेख लिखा है। उसका ज्योंका त्यों हम यहां अनुवाद दे देते हैं:—

में देखता हूं कि सुधारके अनुसार सङ्गठित कोंसिलोंमें प्रविष्ठ होनेके लिये बहुतसे उम्मेदवार खड़े हो गये हैं। यह स्वीकार करना आवश्यक है कि कोंसिलोंमें जाकर राष्ट्रकी कुछ सेवा की जा सकतो है। पर यह मेरी पक्की धारणा है. कि कोंसिलोंके वाहर रहकर हम लेग और भी उपयोगी काम कर

सकते हैं। स्वर्गीय मिस्टर केयर हाडीं कहा करते थे कि सम्बे ईसाईके लिये ब्रिटिश पार्लिमेएटमें एक क्षणके लिये भी ठहरना कठिन काम है। इसी पार्लिमेंटको कार्लाइलने गण्य लड़ानेका अड्डा वतलाया था। जब एक ही खानसे अनेक उम्मेदवार खड़े हो गये हैं तो जिन लोगोंने देशसेवाका व्रत प्रहण किया है उन्हें चाहिये कि वे कोंसिलोंसे दूर रहें। वे देखेंगे कि कोंसिलोंके बाहर भी उनके लियं बहुत काम पड़ा है। उन्हें चाहिये कि वे निर्वाचकाँको शिक्षित करें, उन्हें वतला वं कि मत देनेमें आपको प्या करना चाहिये। इङ्गलैएडमें भी जो लोग कामन्स सभासे अलग रहकर देशवेवामें तलीन रहते हैं उन्हींकी सेवाओंपर देशको अविक आशा और भरोसा रहता है। इङ्गलिश जातिका काम उन सात सौ एम० पी० (मेम्बर पिलमेंट, अर्थात् वे सदस्य जो कामन्स सभाके लिये निर्वाचत किये गये हैं ) के वलपर नहीं चलता बल्कि उन हजारों देस-सेवियोंके बलपर जो सभाओंमें न जाकर बाहरसे ही भीतरके कामोंकी निगरांनी करते हैं। इस लिये जिन लोगोंने सच्चे हृदयसं देशसेवाका वत ब्रहण कर लिया है उनकी सेवामें मेरा यही नम्र निवेदन है कि आप लोग कौंसिलोंमें जानेके पचड़ेमें मत पड़िये। जो लोग कौंसिलोंकी मेम्बरीके लिये लालायित हो रहे हैं उनसे मेरा निम्नलिखित निवेदन है। - धद आप अपने किसी निजी खार्थके लिये कौंसिलोंमें जाना चाहते हैं तो उससे दूर रहियै क्योंकि आपका वह स्वार्थ साधन

अन्यत्र भी हो सकता है। जिस समामें केवल राष्ट्रीय प्रश्नोंपर विचार हो सकता है, जहां पूंजीपितयों के स्वार्ध कि विच्छ भीषण संप्राम करने की आवश्यकता रहती है वहां भला आप अपना स्वार्ध किस तरह साध सके गे। राष्ट्रीय स्वार्थ में अपना स्वार्ध मिलाकर आप राष्ट्रीय स्वार्थको धका न पहुंचाचें।" जो उम्मेदवार खहे हो रहे हैं उनके बारेमें मैं कुछ नहीं जानता। पर मुनसिपिलिटियों की मेम्बरीमें जो कुछ हो रहा है उससे मैंने यह अनुमान किया है। को सिलों में जाकर देशका भला वेही कर सकते हैं जिनके हदयमें देशप्रेम भरा हो, नम्रता हो, खाहस हो; निर्मीकता है। और जिन कामोंका उठाना है उसकी पूरी जानकारी हो।

शासन सुधारोंमें अनेक तरहके देख भरे हैं। उनका भी उपचार करना है। जिस तरहसे तेज धारदार छुरा भी नवसिखुए हज्जामके हाथमें पड़कर वेकाम हो जाता है उसी तरह सर्वतिक्वपसे परिपूर्ण विधान भी यदि अयोग्यों और स्वाथियोंके हाथमें पड़ जाय ते। उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। यदि शासन सुधारोंसे कोई लाभ उठाना है, यदि उन्हें किसीभी तरह उपयोगी बनाना है, यदि उनकी किमयोंको निकालकर दूर करना है तो आवश्यकता इस वातको है कि कौसिलोंमें वेहा लेगा भेजे जायं जा राष्ट्रकी सच्ची सेवा करना चाहते हैं। उनके हाथमें देख पूर्ण विधान भी उपयोगी वन सकता है और उससे देशका कल्याण हो सकता है। यदि औजार खराव हैं तो भी चतुर बढ़ई उनसे अपना काम निकाल ही लेगा।

## निर्वाचकोंका कर्तव्य

医海巴斯氏性 机氯酚磺酚钠 电影人物经常教育

e ja kija e elija je kija

... ( जून ६, १६२० ) ...

: \*① \*:---

'निर्वाचकोंके कर्तव्य' पर महात्माजीने गुजराती नवजीवनमें निम्नलिखित लेख लिखा है। हम यहां पर उसका संक्षेप दे देते हैं:—

ः शासन सुधारोंकी योजनाके अनुसार अब उन होगोंको भी निर्वाचनमें मत देनेका अधिकार हा गया है जिन्हें अवतक निर्वा-चनसे किसी तरहका संवन्धं नहीं रहा। निर्वाचित**ः सदस्य**के भी अधिकार नई कौंसिलमे वढ गये हैं। इससे निर्वाचकोंकी जिम्मेदारी वहुत बढ़ गई है। शहरोंमें रहनेवाले नागरिक बहुत कालसे मुनिसिपैलिटीके निर्वाचनमें भाग लेते आये हैं। इन मुनिसिपैलिटियोंका निर्वाचन भी जिस**ेप्रकार**े होता है। उससे यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचकगण अपनी जिस्मेदारीको पूरी तरह निवाहते हैं। अधिकांश अवस्थामें योग्यताकी परवा नहीं की जाती उम्मेद्वारका व्यक्तिगत प्रभाव ही उसके निर्वा-चनमें अधिक काम करता है। यदि व्यवस्थापक सभामें प्रति निधि भेजनेके लिये योग्यताकी यह कसौटी न रखें तो अच्छा यही एक उपाय है जिससे हम लोग कोंसिलोंका सदु-पयोग कर सकते हैं। मुभ्ने यह भो कहना है कि निर्वाचकों को

किसो तरहकी दलवन्दीमें भाग नहीं छेना चाहिये। उन्हें प्रत्येक उम्मेदवारोंका मत जानना चाहिये। उसके दलसे कोई लोभ नहीं हो सकेगा और सबसे अधिक ध्यान उसके आचरण और चिरित्रपर रखना चाहिये। यदि मनुष्य चिरित्रका पक्का है तो वह किसो पद्पर भी रखा जा सकता है और वह अपनेको उसके योग्य बना लेगा। उसकी भूलोंपर भी विशेष ध्यान देनेको आवश्यकता नहीं। मेरी धारणा है कि विना चिरित्रका मनुष्य उच्च राष्ट्रीय सेवा नहीं कर सकता। इसलिये यदि मुभे निर्वाचनका अधिकार होता तो सबसे पहले में उसी व्यक्तिको मत देता जो चिरित्रवान है और तब मैं उसके मतको जाननेकी चेष्टा करता। प्रत्येक उमीद्वारसे में निम्नलिखित बातें जाननेकी चेष्टा करता। प्रत्येक उमीद्वारसे में निम्नलिखित बातें जाननेकी चेष्टा करता। प्रत्येक उमीद्वारसे में निम्नलिखित बातें जाननेकी चेष्टा करता।

- (१) क्या आप वर्तमान स्वदेशी आन्दोलनके पक्षपाती हैं! यदि इसके पक्षपाती हैं तो क्या आप कोंसिलमें जाकर विदेशी कपड़ेपर कड़ी चुंगी वैठानेके लिये प्रयत्न करेंगे किया आप ऐसे कानूनोंके निर्माणके लिये प्रयत्न करेंगे जिससे स्वदेशी वस्तुओंके निर्माणके सभी साधन—जैसे सामान और मशीन आदि सस्ती है। जायं।
- (२) क्या आप इस मतके हैं कि प्रत्येक प्रान्तोंको सरकारी कार वाई उसी प्रान्तकी मादरो भाषामें की जाय और राष्ट्रका काम हिन्दी भाषामें किया जाय ध्यह हिन्दी भाषा प्रचलित हिन्दी और उर्दू के समवाय संयोगसे वनी है। यदि आप

इस मतके हैं तो क्या इसके लिये आए कींसिलमें चेष्ठा करेंगे ?

- (३) क्या आपका मत है कि मारतका वर्तमान विभाजन राजनैतिक और शासन व्यवस्थाके सुभीतेके लिये किया गया था और इसमें प्रजाकी सुविधाका ख्याल नहीं किया गया था ? क्या आप विश्वास रखते हैं कि इस तरहके विभाजनसे राष्ट्रीय विकासमें वड़ो वाधा पड़ी है । यदि आपका यह विश्वास है तो क्या आप भाषाके आधारपर विभाजनके लिये प्रयत्न करेंगे ?
- (४) क्या आपको विश्वास है कि हिन्दु मुस्लिम एकता विना भारतका उत्थान असम्भव है ? यदि है तो क्या हिन्दूकी है सियतसे आप प्रत्येक जायज उपायों द्वारा मुसलमानोंका साथ देनेके लिये तैयार हैं ?

जो उम्मेदवार इन प्रश्नोंका समुचित उत्तर दे सकता है वही मेरे मतका अधिकारी हो सकता है। ये प्रश्न इतने आवएयक प्रतीत हुए कि इन्हें जनताके समक्ष रख देना मैंने उचित समका। यदि निर्वाचक इन प्रश्नोंमें कोई सार नहीं देखते तो वे उम्मेदवारोंसे अन्य प्रश्न ही पूछ सकते हैं जिसे वे भारतकी राष्ट्रीयताके उत्थानमें सहायक समकते हैं। मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि किसी खास प्रश्नसे ही उम्मेदवारकी योग्यता या अयोग्यताका पता चल जायगा। विक मेरा तो यह कहना है कि राष्ट्रीय प्रश्नोंपर उम्मेदवारका, मत जाने लेना नितान्त आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि वे ही उम्मेदवार निर्वाचित

किये जायं जो पक्षपात हीन हों, खतन्त हों और बुद्धिमान हों।
यदि निर्वाचकगण राष्ट्रीय प्रश्नमें दिलचस्पी न लेंगे, यदि वे हर
तरहसे उदासीनता दिखावेंगे और जैसे चल रहा है वैसे ही
चलने देंगे अथवा ऐसे लोगोंको निर्वाचित करेंगे जिनसे उनका
किसी तरहका सम्बन्ध या खार्थ है तो इससे देशका किसी
तरहका उपकार नहीं हो सकता। इससे बहुत भीषण
हानि होगी।

्षर यदि उपरोक्त प्रश्लोंका सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिळा अथवा कोई योग्य उम्मेदवार नहीं मिला ते। निर्वाचकगण क्या करेंगे १ ऐसी दशामें उन्हें प्रचलित प्रधाकी शरण लेनी चाहिये अर्थात् यदि उन्हें अपने मनका ( योग्य ) कोई उम्मेदवार न मिले ते। वे किसीको भी मत न दें। इस तरहसे दूर रहना भी मत दैनेके अधिकारका पूर्ण प्रयोग कहलाता है। इसके सम्बन्धमें कहा जाता है कि यदि समभ्रदार किर्निर्वाचक कोई उम्मे-दवार नहीं खड़ाकर सके ते। नासमभदार ते। और भी धुरे निर्वाचक खड़ा करें है। अनिसी हदतक यह ठीक है। आन ळीजिये कि किसी, नगरके सभो उम्मेदवार शरावी हैं। इससे अधिकांश मतदाता मत नहीं देते पर उम्मेदवार अपने द्यायके छे।गोंसे मत छेकर कोंसिलमें चले जाते हैं ते। क्या उनका ऋछ भी प्रभाव पड़ सकता है ? उनके बोटकी गणना भले ही हो जाय पर कौंसिलोंमें उनके भाषण तथा मतका कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि दूरदर्शिता और वुद्धिमानीसे

हाथ खोंच लिया जाय ते। उससे विचित्र प्रभाव पड़ता है। यदि एक बार उन्हें योग्य उम्मेदबार न मिला तो दूसरी बार तो मे अवश्य योग्य उम्मेदवार तैयार करनेकी चेष्टा करेंगे और इस तरह अपने नगरका स्थान ऊ'चा कर लेंगे। उन्नतिशोल राष्ट्रके नागरिकोंसे यह आशा की जाती है कि वे राष्ट्रीय मामलोंको समभते हैं, और जिस राजनैतिक शितिमें वे रहते हैं उसका सुधार करेंगे और उसको कायम रखेंगे। प्रत्येक विचारवान मतदाता इस वातकी आवश्यकता अनुभव करेगा कि कभी न कभी उसके सामने यह अवसर उपिश्वत हो जायगा कि वह किसीको अपना मत न प्रदान करे। मुक्ते पूरी आशा है कि यदि ऐसा अवसर उपस्थित हो गया नो निर्वाचक साहसका परिचय देकर द्रढता दिखलावंगे। यदि वे अपने मतदेनेके अधिकारका प्रयोग करना चाहते हैं तो उन्हें उचित है कि वे दल विशेषका ख्याल न कर सबसे योग्य उम्मेदवारको ही अपना मत दें।



# असहयोग और कौं सिल

医细胞 机氯甲烷

Har of Company mentals which controlled the growing mentals are

• 36 •

( जुलाई ७, १६२० )

लाला लाजपत रायने कौंसिलोंके पूर्ण वहिष्कारकी सलाह दी है। मैं उनके मतसे पूर्ण सहमत हूं। मेरे मतसे हमलोग असहयोग आन्दोलनमें इससे एक कदम और आगे बढ़ जायंगे। पंजावके अत्याचार तथा खिलाफतके साथ किये गये अन्याय मेरे हृदयको इतनी पीड़ा दे रहे हैं कि लालाजीकी सलाहका मैं अधिक तत्परतासे स्वागत करता हूं। कितने लोगोंका मत है कि निर्वाचनका काम समाप्त हो जानेके बाद कोंसिलोंके बहि-ज्कारका प्रश्न उठाया जाय। पर में इससे सहमत नही हूं। जब हमलोग जानते हैं कि व्यवस्थापक सभाओं की कारवाईमें हमें भाग नहीं छेना है, तो फिर निर्वाचनका स्वांग रचकर उसमें पैसा खर्च करनेसे क्या लाभ ? इसके अतिरिक्त जनतामें प्रचारका काम करना है। इसलिये में नहीं चाहता कि लोग कौंसिलोंके निर्वाचनके कगड़ेमें पड़कर अपनी सारी शक्ति गवां हैं। यदि हमलोग निर्धाचित होकर पद त्याग करेंगे तो जनता असहयोगके ममेको नहीं सप्तम सकेगी। पर यदि हमलोग निर्वाचनसे अलग रहकर जनतामें प्रचारका काम करें, उन्हें उचित शिक्षा दें और उनमें इतनी योग्यता आ जाय कि

जो कोई भो उनके पास निर्वाचनके लिये आवे उससे वे स्पष्ट-तया कह सकें कि जबतक खिलाफत और पंजाबके प्रश्नोंपर न्याय नहीं हो जाता हमलोग निर्वाचनमें किसी तरहका भाग नहीं छे सकते तो इससे जनताका चड़ा लाभ होगा। मैं आशा करता हूं कि लाला लाजपतराय केवल कौंसिलोंके विहण्कारकी सलाह देकर ही चुप नहीं रह जायंगे विक आवश्यकता पड़ने पर वे असहयोग कार्यक्रमको पूरी तरह चरितार्थ करनेकी चेष्टा करेंगे। हम लेगोंका कर्तव्य स्पष्ट है। पञ्जाब तथा खिला-फतके प्रश्नोंपर जो निर्णय किया गया है उससे स्पष्ट है कि साम्राज्य सभामें भारतकी जनताका मत कोई मूल्य नहीं रखता। इससे बढ़कर और अपमान क्या हो सकता है। और यदि हम लोग इस अपमानको चुपचाप वर्दाश्त करते गये तो हमें सुधा-रोंसे किसी तरहका लाभ नहीं हो सकता। इसलिये मेरे मतसे सची उन्नतिका प्रथम प्रयाम इन कठिनाइयोंको अपने मार्गसे दूर करना है। इसके निमित्त जब तक कोई दूसरा अधिक उप-युक्त उपचार न मिल जाय असहयोग शस्त्रका ही प्रयोग करना चाहिये।

# कौंसिलोंका वहिष्कार

·塞纳特别如《安林·克斯·巴斯·斯·斯·罗沙·西姆·安安·蒙尔·亚兰

Marge Week

250

(जलाई १४, १६२०)

असहयोगके कार्यक्रममें मैंने सबसे पहला नन्बर कौन्सिल वहिष्कारका रखा है। मेरे कई मित्र इस वायकाट-वहिष्कार शब्द्के उपयोगपर मुक्सं कगड़ते हैं, क्योंकि मैंने अंग्रेजी या किसी भी खास देशके मालके वहिष्कारका विरोध किया था और अब भी करता हूं। पर इस बायकाटका मतलब और महत्व बिलकुल भिन्न है, मैं न केवल इसका विरोध ही करता हूं बरिक मैं ता आगामी वर्ष निर्माण होनेवाली कौरिसलोंके बायकाटकी सिफारिश भी करता हूं। आप पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। जनता—यह विशाल जनता हम लोगोंसे—उसके नेताओंसे सच्चे नेतृत्वकी आशा करती है। उसे सन्दिग्ध बातोंकी अरूरत नहीं है। आपः सोच सकते हैं कि अगर हम पहले तो लोगोंसे यह कहें कि वे अपनेको कौन्सिलोंकी मेम्बरी-सद्स्य-पद्के लिये चुनावें और राज-भक्तिकी शपथ होनेसे इन्कार करनेकी शिफारिश करें तो इसका परिणाम जनतापर क्या होगा? जनताका नेताओं परसे विश्वास विलक्कल उठ जायगा। यह कोई नेतृत्व-नेतापन नहीं हुआ। ऐसा करनेसे हम देशको आगे नहीं वढ़ा सकते। भाइयो, इसिलिये में आपसे कहता हूं कि आप इस मायाजालमें न

आवै। पहले अपने चुनावके लिये खड़ा करके पीछेसे राज्य-भक्तिकी शपथ लेनेसे इन्कार करना देशके गौरवको वेचना है। शायद आपको यह विचित्र और कठिन वात मालूम हाती-है। पर मैं तो यह स्पष्ट कहे देता हूं कि ये जो इतने भारतीय वड़ी वड़ी बातें मार रहे हैं उनमें शायद हो कोई ऐसा निकले जो अपने शब्दोंपर कायम एह सके। जो छोग सब्मुच यह सोच रहे हैं कि हम लोग चुनावके लिये खड़े तो हों पर शपथ न हें, उनसे मैं राजभक्तिकी यह चाहता हूं कि वे ऐसा न करें। क्यों कि नहीं तो वे ख़द अपनेको और देशको उस खाई में गिरा देंगे जिसे वे खुद दोनोंके लिये बना रहे हैं। मेरा यह ख्याल है कि अगर हमें देशको विलकुल सीधे रास्तेपर लेजाना है और अगर हम इस महान देशसे खिलवाड़ न करना चाहते हों तो हमें देशके सामने यह बात स्पष्टतया रख देना चाहिये कि हम सरकारकी मेहरबानीको, फिर वह कितनी ही वड़ी क्यों न हो, तवतक स्वीकार न करें जबतक वह अपने अन्यायोंको, अपने पापोंको धो नहीं डालती। एक यूनानी कहावत है जिसका भाव है "यूनानियोंसे होशियार रहना खासकर तब जब वह तुभी देनेके लिये कुछ लाया हो।' आज मैं कहता हूं कि हम उन मन्त्रियोंकी दी हुई भी स्वीकार न कर सकते जो पञ्जाब और खिलाफतका अन्याय शुरू रखने पर तुले हुए हैं। हमे और दे।गुना सावधान हो जाना चाहिये कि हम कहीं उनके

45-7

विछाये जालमें न फंस जायं 🏳 इस लिये मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमें तो कौंसिलोंमें जानेका विचार भी न करना चाहिये। कई भाई मुकसे कहते हैं अगर हम न गये ता जो देशके सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं कौन्सिलीमें चले जायंगे। मैं उनसे सहमत नहीं। मैं यह नहीं जानता कि हम किसके प्रति-निधि हैं, और नरम दलके भाई किसके प्रतिनिधि हैं। मैं तो केवल यह जानता हूं कि नरमदल वाले भाइयोंमें भले वुरे सब प्रकारके लोग हैं। मैं यह भी जानता हूं कि कितने ही नरम-दलके भाई ऐसे भी हैं जिनका यह प्रामाणिक ज्याल है कि सरकारसे असहयोग करना सचमुच पाप है। पर उनके प्रति उचित सम्मान रखते हुये मैं उनसे अपना मतभेर प्रगट करता हू' तो मैं उनसे कहता हूं कि अगर वे अपनेको चुनावके लिये खड़ा करें तो भी अपने ही खोदे हुये गड़हेमें गिरे गे। अगर मेरा यह प्रामाणिक विश्वास हो और मेरी अन्तरात्मा मुफसे यह कह रही हो कि कौन्सिल्में जाना पाप है तो मुफ्रे न जाना चाहिये। फिर मेरे दूसरे हह साथी कौन्सिलॉमें जायं तो भी मुक्तं इसकी परवा नहीं करनी चाहिए। जनताकी सेवा करनेका यही एकमात्र मार्ग है। और इसीसे हम लोकमतका सङ्गठन कर सकते हैं। शासनमें आवश्यक सुधार प्राप्त करनेका और धर्माचरण करनेका भी यही एकमात्र मार्ग है। अगर हमारे धर्म या परीक्षाका समय है तो मुक्ते यह नहीं देखना चाहिये कि मैं अकेला हूं या मेरे साथमें भी कोई

है। मुक्ते तो अपने सिद्धान्त या धर्म पर अटल रहना चाहिये।
फिर ऐसा करनेमें मेरे प्राण भी क्यों न चले जायं। ऐसे
समयमें जिन्दा रह कर वदलनेकी अपेक्षा अपने धर्मके लिये
मर जाना ही श्रेयस्कर है। मैं अपनेका फिर स्चित करता
हुं कि कोंसिलोंमें जाना हम सबके लिये अनुचित और
हानिकर है। अगर एक बार भी हमारा यह दृद्ध विश्वास हो
गया हो कि हम इस सरकारके साथ सहयोग नहीं कर
सकते तो हमे ठेठ उत्परसे असहयोग शुक्त करना चाहिये।
हम लोग देशके स्वामाविक नेता हैं, और हमने उस शिक्त
और अधिकारको प्राप्त कर लिया है जिससे हम जनताका
असहयोगका उपदेश कर सकें। इसलिये मैं आपसे यह कहता
हूं कि कोंसिलोंमें जानेकी इच्छा भी करना असहयोग
सिद्धान्तके विपरीत है।



का जार रोज ्यादा के जातक है वे काल्यान होते के सिक्तिकार

to the to a compare of the terms of the tension

 $\gamma = \gamma_1^{\prime}$ 

And Safe Commence of the second

### कौंसिल निर्वाचन

professional and the state of t

- Company - The state of the state of

, ,,,

कर देंगे।

... १८८ हे. क्षेत्र ( **नवम्बर २४, १६२**०). १८८ वर्ष वर्ष १८८ ह

😁 चम्बई-प्रान्त तथा अन्यत्र जो निर्वाचन हुआ है उससे कौंसि-लोंके सम्बन्धमें अलहयोगकी सफलता प्रगट हो गई है। कहीं कहीं ती एक मतदाताने भी वोट नहीं दिया। ऐसी अवस्थामें देखें क्रूठे प्रतिनिधिः क्याः करते हैं १ वे ः जानते हैं किः मतदातीओंने निर्वाचनमें आलस्यवश नहीं, बल्किः सिद्धान्तके कारण जानेसे इनकार किया। वे यह भी जानते हैं कि हजारों मतदाताओंने लिख कर अपनी यह इच्छा प्रगट कर दी है कि हम कौंसिलोंमें अपने प्रतिनिधि नहीं चाहते। मेम्बरोंको बीटरींकी सममानेका पूरा अवसर था। वे यह भी नहीं शिकायत कर सकते कि श्रमकी या घेरघारसे लोगोंने वोट नहीं दिये। असहयोग-प्रचारमें आदेश था कि किसीको घेरघार नहीं किया जाय। इस आदेशका पूर्णक्रपसे पालन किया गया है। ऐसी अवस्थामें क्या निर्वाचित मेम्बरोंका यह स्पष्ट कर्त्त व्य नहीं है कि वे कोंसिलोंका परित्याग कर दें। निर्वाचकोंने सिद्ध कर दिया है कि ये नई कोंसिलोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहते। यदि इस पर भी मेम्बर कौंसिलोंमें जायँगे तो वे प्रतिनिधिक संस्थाओंको स्रष्ट

यदि ये भूठे प्रतिनिधि इतने पर भी न माने तो मतदाता सिमितियाँ बना कर ऐसे प्रतिनिधियों पर अपना अविश्वास प्रगट करें और उन्हें सूचना देकर यह बता दें कि हम आपको अपना प्रतिनिधि नहीं मानते। निर्वाचकों को चाहिये कि ऐसे प्रतिनिधियोंसे कोई काम न छें। उनके छिये कोंसिछ नहीं हैं। उन प्रतिनिधियोंसे कोई सहायता भी न छो जाय। कोंसिछ खुछने पर मतदाताओं के छिये किर दूसरी परीक्षाका समय आवेगा। उस समय कोंसिछोमें शिकायतें पेश करा कर कष्ट दूर करनेकी बड़ी इच्छा होगो। निर्वाचकों को ऐसी इच्छा त्यागनी पड़ेगी।

पर क्या हम देशके सुनामके लिये यह आशा करें कि उस समय स्वयं निर्वाचित मेम्बर निर्वाचकोंके निश्चयके आगे स्तिर भूकावेंगे ?



## २—अदालतोंका वहिष्कार

#### 🐇 🦝 वकीलोंका कर्तव्य

( अगस्त ११,१६२० )

किसी भी समाचार-पत्रने सहयोग-त्यागके सम्बन्धमें मेरी सम्मतियोंका इतनी दूढ़ता और योग्यता-पूर्वक विरोध नहीं किया है जैसा कि प्रयागके 'लीडर' ने। उसने मेरी उन सम्म-तियोंकी जो मैंने सन् १६०८ ई० में अपनी बनाई हुई पुस्तक 'इंग्डिन होमहल' में वकीलोंके सम्बन्धमें प्रकाशित की है, हँसी उड़ाई है। मैं उस समय प्रगट किये हुए अपने विचारों पर िशर हूं। और यदि मुक्ते समय मिला तो मैं उन विचारोंको इस पत्रमें विस्तृत-रूपसे समभाऊ'गा। परन्तु इस समय में ऐसा करनेसे रकता हूं, क्योंकि मेरे वकीलों-सम्बन्धो उन विशेष विचारोंका वक्तीलोंका अपनी वकालत स्थगित करनेकी आव-श्यकतापर उपदेश देनेसे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं यह स्वीकार करता हू' कि राष्ट्रीय सहयोग-त्याग चाहता है कि वकील लेग अपनी चकालत स्थगित कर दें। शायद कानूनी कचहरियों द्वारा वकीलोंकी अपेक्षा और कीई भी सरकारसे अधिक सहयाग नहीं वकील लेग प्रजामें कानूनका प्रचार करते हैं रख सकता।

और इस प्रकार वे शासनका समर्थन करते हैं। यही कारण है कि उन्हें कचहरियोंके अफसरोंकी उपाधि दी है। उन्हें आनरेरी भक्तसरोंके नामसे पुकारा जा सकता है। यह कहा जाता है कि वे वकील ही हैं जिन्होंने सरकारका घोर विरोध किया है। निस्सन्देह यह बात कुछ अंशोंमें ठीक भी है। परन्तु इससे यह हानि दूर नहीं है। जाती जै। इस पेशेसे होती है। इसिछये जब कि राष्ट्रकी इच्छा सरकारके यंत्रका रोकनेकी है ता वकीलोंका यदि वे राष्ट्रका, सरकारका नीचे झुक्तानेमें सहायता देना चाहे ते। उन्हें अपनी वकालत अवश्य स्थगित कर देनी चाहिये। परन्तु समाला वकोंका कहना है कि यदि वकील और वैरिस्टर मेरे द्वारा बताये हुए विजड़ेमें फँस जायं ते। सरकारको बड़ी मारी प्रसन्नता होगी। मैं इस बातपर विश्वास नहीं करता। जो बात साधारण समयमें ठीक होतो है वही बात किसी विशेष कालमें ठीक नहीं है। संकती। सामान्य अवसरोंपर सरकार अपने हंगों और नियमोंको वकीलों द्वारा कड़ी समालेखना होनेपर भी क्रोध प्रगट कर सकती है, परन्तु किसी भयानक अवसरका सामना होने पर वह यह नहीं च होगी कि कोई एक भी वकील कचहरीसे अपनी वकालत छोड़कर सरकारका साथ छोड़ दे'।

इसके अतिरिक्त, मेरी स्कोममें मुख्तबी करनेका अर्थ बिलकुल काम बन्दकर देना नहीं है। वकीलोंका यह काम नहीं है कि वे वकालतको स्थगित कर दें और सौजकी छानें। उनसे यह आशा की जायगी कि वे अपने मुत्रिक्किलोंका कचहरियोंके बाय-

काट करनेका समभावेंगे। वे भगड़े तय करानेके लिये पंचा-यतोंकी रचना करेंगे। उनसे आशा की जाती है कि वे अपने मुचिक्किलोंको यह बात समभानेकी कोशिश करेंगे कि जो जाति किसी संरकारको लाचार करके उससे न्याय करा लेनेपर तुली हुई है उसके पास आपसके भगड़ोंमें फॅसनेके लिये समय नहीं होना चाहिये। पाठकोंका शायद यहः बात माळूम**े** नहीं होगी कि यूरोपीय युद्धके समय विलायतके बहुतसे प्रसिद्ध वकीलीने वकालत मुख्तबी कर दी थी। और तब वे केवल फुरसतके समयमें ही नहीं, सब समय देशका काम करनेके येग्य हो गये थे। स्वर्गीय मि० गोखले कहा करते थे कि अभी हम राज-नीतिका फुरसतके समयकी एक आमोर्-प्रमोदको वस्तु ही सम-भते हैं। हमारे देशके जिन आदमियोंने अपना कुल समय देकर सार्वजनिक प्रश्लोंको पूरी तरह नहीं समभ पाया वे ही नौकर-शाहीके विरुद्ध हमारे सेनापति रहते हैं। इससे देशकी जो हानि हुई है उसे हम अच्छी तरह नहीं समभते।

फिर समालोचक इस प्रकारकी दलील पेश करते हैं कि यदि वकील लेगा अपनी चृत्ति त्याग दें तो वे भूखों मर जायंगे। अच्छी आमदनीवाले वकीलोंके सम्बन्धमें तो यह कहा नहीं जा सकता। वे समय समयपर यूरोप अमण या अम्य कार्यके लिये अपना कार्य्य स्थिगत कर देते हैं। रहा उन लेगोंके विषयमें जो रोज कमाते और रोज खाते हैं। यदि वे ईमान दार भादमी हैं ते। प्रत्येक प्रान्तीय खिलाफत कमेटी उन्हें पूरे समय नौकरी देनेपर काफी मुआविजा आनरेरी तौरपर दे सकती है।

अन्तमें मुसलमान वकीलोंकी वात रह जाती है। यह कहा जाता है कि यदि वे अपनी चकालत छोड़ देंगे ते। हिन्दू चकील उसे ग्रहण कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि हिन्दू वकील चाहे वे अपनो वकालत भले ही न छोड़ रहे हाँ पर कमसे कम अपने मुसलमान भाइयोंके मुवक्किलोंको छूनेका नाममात्र भी साहस न करें गे। परन्तु मुफ्रे विश्वास है कि कोई धार्मिक मुसलमान यह नहीं कह सकता कि वे केवल उसी द्शामें लड़ना जारी रख सकते हैं जब कि हिन्दू भाई भी आत्मत्याग करनेमें उनका साध दें। यदि हिन्दू भाई ऐसा करें, जैसा कि उनका कर्त्वय है, ते। यह उनकी प्रतिष्ठा और दोनोंके लिये सामान लामकी बात होगी। परन्तु मुसलमानींको अवश्य आगे बढ़ना चाहिये, चाहे हिन्दू उनका साथ दें या न दें। यदि उनके लिये यह मरने और जीनेका प्रश्न है ते। उन्हें इस हानिकी कुछ परवा नहीं करनी चाहिये। किसी आद्मीको अपनी प्रतिष्ठाको बनाये रखनेके लिये और विशेष कर धार्मिक प्रतिष्ठा बनाये रखनेके लिये जो कुछ भी हानि सहन करनी पड़ें वही थोडी है। केवल वही लेग स्वार्थत्याग कर सकते हैं जो विना स्वार्थत्यांग किये रह नहीं सकते। जोरसे कराया हुआ स्वार्थत्याग स्वार्थत्याग नहीं कहा जा सकता। वह अधिक दिन नहीं रहेगा। जब कि द्वाच डालकर अनिच्छुक लेगोंसे किसी आन्दोलनका 'समर्थन

कराया जाता है ते। उसके प्रति लेगोंका प्रेम कम हा जाता है। जब हर एक मुसलमान यह विचार करने लगेगा कि सिन्धिकी शर्तीसे उसके ही साथ अन्याय किया गया है तो खिलाफतका आन्दोलन बड़ा अदस्य शक्तिशाली आन्दोलन हो जायगा। कोई आदमी अपने साथ किये गये अन्यायके मामलोमें दूसरोंकी सहा-यता या स्वार्थत्यागकी प्रतीक्षा नहीं किया करता। निस्सन्देह वह सहायताकी खोज करता है, परन्तु अन्यायके प्रति उसकी लड़ाई विना इस बातका विचार किये जारी रहती है कि उसे सहायता मिलेगी या नहीं। यदि उसका पक्ष न्यायका है तो ईश्वरीय नियम यह है कि उसे सहायता अवश्य मिलेगी। ईश्वर असहायोंका सहायक है। जब कि पाएडव द्रीपदीकी सहायता न कर सके तो भगवान उसकी रक्षा करनेके लिये प्रगट हुए और उन्होंने उसका धर्म बचाया। जब पैगम्बर मुहम्मद साहवका साथ लोगोंने त्याग दिया ते। परमातमाने उनकी सहायता की।

#### **अदालतोंका इन्द्रजाल**

\*\*\*\*\*

( ऋक्त्वर ६, १६२० )

हम अगर वकीलों और अदालतोंके जालमें न फंसे होते और यदि हमारी नीचातिनीच भावनाओंको उभाड़ने और हमें वहका कर क्षबहरियोंके कीचमें फंसानेवाले दलाल न होते, तो आज हमारा जीवन कितना सुखी होता ? कचहरीके कीड़े, दिनरात उसमें रहनेवाले वड़से घड़े वकील, वैरिस्टरोंसे पूछ देखिये, उन्हें भी कहना पड़ेगा कि वहांकी हवा ही विगड़ी हुई है। दवावसे वा लोभवश अपनी आत्मात कको वेचनेके लिये तैयार, भठी गंगा उठानेवाले गवाह तो आपको हर मुकदमेमें दोनों ओरसे खड़े दीख पड़ेंगे। यहींतक वस नहीं है, इसमें सबसे बड़ी बुराई तो यह है कि इन अदालतोंसे शासनकी जड़ जमती है। इनसे न्यायकी आशा रखती हैं और इसीसे इन्हें स्वतन्वतारक्षक कहा जाता है। पर जिन अदालतोंसे किसी अत्याचारी शासनकी पुष्टि हो उन्हें स्वतन्त्रतारक्षक कहना वड़ी भूल है : ये तो राष्ट्रीय स्वाधीनताको पोस डालनेवाले कलघर हैं। पंजावकी फौजी अदालतें और सरसरी कचहरियां आपके सामने इनके नमूने हैं। वहां उनका पर्दा खुल गया था। वैसे भी जब काले-गोरेका मामला आ पड़ता है, तो इनका यही हुत्र देखनेमें आता है। संसार भरमें यही दशा है। नैरोवीमें एक अंगरेज अफलरने इन्शियोंपर मनमाने अत्याचार किये, न्यायके नामपर साहबपर नाममात्रका जुर्माना हो गया। भारतमें भो यही बात हैं; आपने किसी गोरेको कालेका वध करनेके लिये आजतक कभी कठोर दएड मिलते सुना है ? इससे यह न समर्भे कि अगर अंग्रेजोंकी जगह हिन्दुस्थानी हाकिम और हिन्दुस्थानी पुलिस हो जायं तो यह सारा रंग पलट जायगा। अंग्रेग स्वभावतः बुरे नहीं होते और न हिन्दुस्थानी देवता ही होते हैं। दोनों परि-

स्थितिके गुमाल हैं। फौजी अदालतोंके समय हिन्दुस्थानी हाकिम और हिन्दुस्थानी पुलिसने जुल्म करनेमें अंग्रे जोंसे किसी तरह कम नाम नहीं कमाया। अगर जलियांवालामें स्त्रियोंकी वेइज्जती करनेवाला वस्वर्थ स्मिथ अंग्रेज था तो अमृतसरमें वेकसुर अवलाओंको सतानेवाले हमारे हिन्दुस्थानी भाई ही थे। मेरा विरोध न्यायप्रधासे हैं ; यों अंग्रेजोंसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं। आज भी मैं उनमेंसं वहुतोंका वही आदर करता हूं जो इस प्रधाकी व्राईके ध्यानमें आनेसे पहले करता था बल्कि मि॰ एण्ड्रूज तथा अन्य कई अंग्रेज मित्रोंपर आज मेरा पहलेंसे कहीं अधिक प्रेम है। पर आज जो मुक्ते भाईसे भी अधिक प्रिय हैं यदि वही कलको भारतके वाइसराय हो जायं तो मेरी उनप से वह श्रद्धा जाती रहेगी, क्योंकि मेरी समभमें इस पदको ग्रहणकर वे अपनी पवित्रताकी रक्षा नहीं कर सकते। उन्हें उसी शासनप्रणालीसे काम लेना पड़ेगा जिसकी नींव ही निकम्मी है, जिसका सङ्गठन हमारी गुलामोके आधारपर हुआ है। शैतान ढोंगके लिये बड़ी गंभीर नीति और धर्मपूर्ण भाषाका आडम्बर किया करता है।

में अपने विषयसे जरा हट गया। मेरी यह दिखानेकी इच्छा थी कि इस सरकारके अधीन रहकर यदि समस्त कर्मचारी हिन्दुस्थानी ही हो जायं तोभी इन अत्याचारोंका अन्त न होगा। इसीसे छार्ड सि'हकी उच्चपद्पर नियुक्ति सुनकर मुझे कुछ प्रसन्नता नहीं हुई। हमें विचारों भीर व्यवहारोंमें पूर्णस्पसे तक होना चाहिए। हमें इस योग्य होना चाहिए कि हम जब चाहें अंग्रेजोंसे नाता तोड़ छैं।

अब बकीलों और अदालतों की बात पर फिर आइए। जबतक हम कृत्रिम न्यायालयोंको भक्ति, भय और अचरजभरी दृष्टिसे देखना न छोड़ेंगे तबतक हमारा यह उद्देश्य पूरा न होगा। इन अदालतोंकी बदौलत धन कमानेवाले, अपूना द्वेष सिद्ध करनेवाले तथा न्याय चाहनेवाले, तीनोंको यह न भूलना चाहिये कि वास्त-वमें ये बड़ी बड़ी अदालतें क्यों खड़ो की गई हैं, सिर्फ अंग्रेजी राज्यको यहां अमर करनेके लिये। ये न हों तो सरकारका एक दिन भी टिकना मुश्किल है। मैं इसे मानता हूं कि हमारे सिद्धा-न्तानुसार हिंदुस्थानी वकील वहांसे हट जायं और अदालतोंमें एक भी दीवानी मुकदमा दायर न हो, तोभी अदालतों द्वारा जनताको पंजेमें रखनेकी शक्तिका नाश न होगा ; किन्तु उस समय हम इनके घोखेमें न पड़ सकेंगे। लोगोंके मनले इनकी न्यायपरायणताका सम्मान और प्रभाव लुप्त हो जायगा। वात आश्चर्यकी है किन्तु सची है कि जवतक अंग्रेजोंसे हमें धीरे घीरे अधिकार मिलनेका विश्वास था तवतक हो हम उच्च पर्दोपर हिन्दुस्थानियोंकी नियुक्ति सुनकर फूले न समाते थे लेकिन जब हमें निश्चय हो गया कि इस शासनवणालीमें सुधार होना असम्भव है तब ऐसी प्रत्येक नियुक्तिसे हमें अपनी बद्किएमती पर तरस आना चाहिये। इस विचारसे प्रत्येक वकालतः छोड़नेवाला वकील उसी हदतक अदालतोंके प्रभावकी जड़

काटता है और व्यक्ति तथा राष्ट्रकी उतना ही लाभ पहुंचता है।

कचहरियोंमें कितना धन वर्षाद होता है इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। यह उड़ा देनेकी बात नहीं है। वर्रामान सर-कारके ऐसे कई विभागोंमें इसी तरह धनका अपत्रय होता है। पर इन अदालतोंका नम्बर सबसे बढ़ा चढ़ा है। मुम्हे इंग्लैंडकी अंदालतोंका थोड़ा, हिन्दुस्थानकी अंदालतोंका उनसे कुछ अधिक और दक्षिणी अफ्रीकाकी अदालतोंका पूरा ज्ञान है। मैं निस्सं कोच कह सकता हूं कि यहांकी अदालतोंका खर्च सर्वत्रसे अधिक है। यहांकी आर्थिक दशाकी देखते यहांकी जनतापर यह बहुत भारी बोम्ह है। दक्षिणी अफ्रीकांके अच्छेसे अच्छे वकोल भी—जो योग्यतामें किसी तरह कम नहीं होते—यहांके वकीलोंके बरावर मेहनताना नहीं मांग सकते। कान्नी सला-हके छिये अधिकसे अधिक १५ गिनी बस है और यहां उतने ही कामके हजारों लिये जाते हैं। इस न्यायप्रणालीहीमें कुछ पाप है, जिसके सहारे एक वकील महीनेभरमें पचास हजारसे एक लाखतक घरमें घर ले। वकालत कोई सटा जूआ नहीं है, सौर न होनी चाहिये ही। उचित तो यह है कि गरीयसे गरीय आदमी भी उचित फीस दैकर अच्छासे अच्छा वकील कर सके। लेकिन यहां तो लोगोंने अंग्रेज वकीलोंकी नकल करनेमें अपनी शान समस्ती है और कहीं कहीं तो उनसे भी अपनी कमान चढ़ा दी है। अंग्रेजोंकी वड़ी फीसकी बात तो कुछ समभमें भी

आती है, विचारे सात समुद्र पारकी ठंढी बाव हवासे इस गर्म मुल्कमें आकर तपते हैं, गर्मियोंमें पहाड़ोंके सैरसपार जरूरी ठहरे इङ्गलैएड आने जाने तथा सन्तानोंको अमीराना ठाटकी शिक्षा देनेका खर्च अलग रहता है।इससे स्वभावतः उनकी फीस अधिक होनो ही चाहिये। लेकिन भारत यह बोक नहीं उठा सकता। हम समभते हैं कि अंग्रेज वक्तीलोंसे बराबरी करनेके लिये हमें भी अंग्रेजोंकी रीति नीतिकी नकल हमारी कमवख्तीकी निशानी है। उससे हमें कभी लाभ न होंगा। अदालत तथा वकालतपर इस दृष्टिसे विचार करनेवाला तथा अपनी योग्यतानुसार देशसेवाकी अभिलाषा रखनेवाला कोई भी वकील वकालत छोड़ देना जरूरी ं और अपना सबसे पहला कर्त्त व्य समफेगा। अन्य विचार तमी संभव हैं जब वह युक्तिसे इन दलालोंका खएडन कर सके।

### अदालतोंके वकील

---:---

(मार्च ३०, १६२१)

वकीलोंके संबंधमें जो मत मैंने प्रगद किया है उसके विरो-धमें कलकत्ताकी अमृत बाजार पित्रकाने एक लग्बा चौड़ा लेख लिखा है। पित्रकाका मत है कि वकीली पेशा करते हुए भी वकीललोग कांग्रेसकी कार्रवाईमें भाग ले सकते हैं और जनताके

नेता बने रह सकते हैं। पर मेरा यह कहना है कि असहयोगके निर्दिष्ट कार्यक्रमसे इस तरहका कोई भी स्खलन भारी भूलः होगो। मैंने खुना है कि पत्रिकाका यह मत है कि कांग्रेसने प्रत्येक वकीलसे वकालत छोड़नेके लिये नहीं कहा है। मैं इस अर्थका विरोध करता हूं। जो प्रस्ताव कांग्रे समें स्वीकृत हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक वकीलको वकालत स्पिगत करनेको अधिकाधिक चेष्ठा करनी चाहिये। मेरी समफमें जिन वक्तीलोंने अभोतक वकालत नहीं छोड़ो है उन्हें कांग्रेसके संगठनमें कोई पद नहीं मिलना चाहिये और न वे जनताके नेताही बननेके अधिकारी होसकते हैं। यदि उपाधि घारि-योंने उपाधियां नहीं त्याग दी हैं तो क्या उन्हें कार्यकर्ता निर्वाचित किया जा सकता है ? यदि हम छोग आरम्भिक कठिनाइयोंका सामना निर्भयताके साथ नहीं करते तो हम आगे चलकर इस आन्दोलनकी गति खराव कर देंगे। यदि किसी प्रान्तके कांग्रेस कमेटोका अध्यक्ष विना वकालत छोड़े ही उस पद्पर बना रहता है ते। वह अपने काममें सफल नहीं है। सकता। उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने दौरेमें मैंने इस वातका वारवार अनुभव किया है। जो वकील अवतक जनताके शिरोमणि वने रहे उन्होंने या तो वकालत छोड़ दी या सार्वेजनिक जोवनको ही तिलाञ्जलि दे दी।

त्र्यापारियोंके साथ वकीलोंकी तुलना करनेमें पत्रिकाने भूल की है। अभीतक सार्वजनिक जीवनमें व्यापारियोंने अधिक दिलचस्पी नहीं दिखलाई है और न जनताके नेतृत्वका भार ही उनके ऊपर पड़ा है पर जहां कहीं वे मैदानमें आये हैं विदेशा व्यापार उन्होंने छोड़ ही दिया है। वर्तमान दशामें जनता कहनी और करनीमें विषमता देखनेके लिये तैयार नहीं है। पर साथ ही सार्वजनिक जीवनमें नेतृत्वका भार प्रहण करना या उसका त्याग कर देना एक वात है और केवल साधारण तीरसे आन्दा-लनका सहायता करना दूसरी बात है। हजारों ऐसे हैं जा कांग्रेसके कार्यक्रमका पूर्णतः पालन नहीं करते तोशी वे चूपचापः जितना कर सकते हैं अपनेस ही सहायता करनेके लिये तैयार हैं। वकालत करते हुए वकीलोंको भी इसी अवस्थामें रहना चाहिये। इससे किसी तरहसे मर्यादा भी खराव नहीं होगी और नियमका भी पालन होगा। स्वराज्यके मार्गमें आगे बढ़ते समय हमें किसी व्यक्ति विशेष या दल विशेषकी नैतृत्वमें भरोसा नहीं करना चाहिये और न उसपर निर्भर रहना चाहिये।.....

आगे चलकर पितकाने फिर लिखा है कि इस प्रकार ती जवतक अदालतोंका पूर्ण वहिष्कार नहीं है। लेता वकील कांग्रेसका नेतृत्व नहीं ग्रहण कर सकते। पर यह तबतक सम्भव नहीं है जबतक सरकार वागी न है। जाय। पर चूंकि इसकी सम्भावना नहीं है इसलिये वकीलोंका पूर्ववत नेतृत्वके काममें भाग मिलना चाहिये। पर यह विचार प्रणाली सदीष है। तकके साथ इसपर विचार करनेसे हम इस परिणामपर पहुंचते हैं कि हम लेगोंका जिस वातकी शिक्षा

देते हैं उसका स्वयं पालन करना हमारे लिये कोई आवश्यक नहीं है। इस बातका हम स्वोकार करते है कि केवल देशवन्धु और पिएडत मेातीलालजोक वकालत छोड़नेसे अदालतेंका पूर्ण बहीण्कार नहीं है। गया पर इस तरहकी कार्रवाईसे तथा वकालत करते हुए वकीलोंको देश सेवामें प्रधान स्थान न देकर हम लेगोंने इन अदालतेंको मर्यादा तोड़ दी और इस तरह उतनेही अंशमें हमने इस सरकारकी मर्यादा तोड़ दी। जिन उपाधिधारियों, बकीलें। तथा अन्य व्यक्तियेंने कांत्रे सका आदेश नहीं माना है उन्हें यदि हम नेतृत्वका भार देते हैं तो सार्वजनिक जीवनपर कुठाराघात करते हैं। पत्रिकाने लिखा है कि केवल उनसे कामलेनेके हेतु हमने वकीलेंको अदालत छोड़नेका परामर्श द्या है। र्भा भूलसे भरी है। असहयोगके प्रस्तावसे सभी वातें स्पष्ट हो जाती हैं। इसका ताल्पर्य स्पष्ट है कि सरकारकी मर्यादा इन्हीं उपायों द्वारा बढी और बनी है। इसलिये असहयोगको सफल बनानेके लिये हम लोग इन्हीं पर कुठाराधात करके सरकारकी मर्यादा सबसे पहले विगाड़ डालना चाहते हैं।



#### वकीलों श्रीर छात्रोंकी सहायता

-- 0:34:0--

( फरवरी २३,१६२१)

जहां कहीं मैं जाता हूं मुकसे यही प्रश्न किया जाता है कि जिन वकीलों और छात्रोंने कांग्रेसका कार्यक्रम पूर्णतया नहीं स्वीकार किया है वे इस आन्दोलनमें किसी तरहसे सहयताकर सकते हैं या नहीं। इस तरहके प्रश्नोंसे मुझे अतिशय विस्मय हुआ क्पोंकि इससे यह आवश्यक था कि जो वकील या छात्र कांग्रेसके कार्यक्रमको स्वीकार नहीं कर सकते थे वे अस-हयोग आन्दोलनमें भाग ही नहीं ले सकते। हजारों छात्र और वकोल ऐसे हैं जो अपनी हद्यकी दुईलताके कारण अपने पेरी-से अलग नहीं हो रहे हैं। अर्थात् न तो छात्र पढ़ना ही छोड़ रहे। हैं और न वकील वकालतका ही त्याग कर रहे हैं। जो बकी-ल किसी कारणसे वकालत नहीं छोड़ सकता वह मी अनेक तरहकी सहायता पहुंचा सकता है। वह आर्थिक सहायता दे सकता है, समय मिलनेवर लोगोंका सदुपदेश दे सकता है, अपने पेरीमें ईमानदारी और न्यायसे काम लेकर इस पेरीको सुधार सकता है। मुबिक्कलोंको वह रुपयेके लिये उस डालना ही उचित नहीं समभ्तता। अपने पेरोमें बढ़ती करनेके लिये वह दलालोंसे काम नहीं लेता । यंचायती अदालतोंकी खापनाकी .

चेष्टांकर वह गरीव देहातियोंका बहुत सा रुपया वचा सकता है। प्रतिदिन घरटे दो घरटे समय निकालकर वह चर्का चळा सकता है और अपना गाहरूथ्य जीवन सादा बना सकता है। घरवालोंको भी घएटा दो वएटा चरखा चलानेके लिये सकता है और उन्हें उसमें जोत सकता है। अपने घरमें केवलमात्र खादी वस्त्रका प्रयोग कर सकता है। दूस तरहको अनेक बातें हैं जिनको प्रत्येक चकील बड़ी आसानीसे कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति कांग्रेसके, पूरे कार्यक्रमको नहीं स्वीकार कर सकता तो इसिलये उसे उतना करनेसे मुंह नहीं माइना चाहिये जो उसके लिये साध्य है। हां, एक काम वह नहीं कर सकता। वकालत करता हुआ वकील सार्वजनिक जीवनमें नेतृत्वका भार नहीं ग्रहण कर सकता। उसे पकान्तमें काम करके ही सन्तोष करना होगा। यही बात उन विद्यार्थि-थोंके लिये भी लागू है जो किसी कारणसे स्कूल या कालेज नहीं छोड़ सकते। अधिकांश स्वयंसेवक छात्र ही होंगे। स्वयंसेवक होना एक विशिष्ट प्रकारका अधिकार है और जब-तक केाई छात्र स्कूल या कालेज छोड़कर नहीं आता वह उस अधिकारका अधिकारी नहीं वन सकता। वकीलोंकी भांति उन्हें भी एकान्तमें ही काम करके सन्तोष करना होगा। हम स्कूल और कालेजोंका पूर्णतया वहिष्कार नहीं कर सकते थीर तो हमें उनकी मर्यादा ते। अवश्य विगाड़ देनी चाहिये। उस मर्यादापर कुठाराघात हम लोगोंने कर दिया और वह धीरे

धीरे घट रही है। और जब तक राष्ट्रीय आवश्यकताके अनु-सार वे राष्ट्रीय न बन जायं हमें ऐसा कोई काम न करना चाहिये जिससे उनकी प्रतिष्ठा पुनः बढ़ने छगे।

#### मोची और वकील

\_\_\_0:※:0\_\_\_

. ( सितम्बर २६, १६२० )

पत्रिकाके सम्पादक बाबू मेातीलाल घोषने मुझे और मौलाना मुहम्मद अलीको अपने पास बुलाया था, उन्होंने हम लेगोंसे कहा कि आप वकीलोंको कांग्रेसमें पुनः बुलाइये और पहलेकी मांति कांग्रेसके नेतृत्वका भार उनके ऊपर दे दीजिये। हम लेगोंने उन्हें भलीभांति समकाया कि हम लेगोंका यह अभिप्राय नहीं है कि वकील कांग्रेसमें प्रधान भाग न लें या प्रधान पदींपर न चुने जाय' पर हम लोगोंका केवलमात्र यही कहना है कि जब तक वे बकालत नहीं स्थिगत करते वे नेतृत्वकी कामना न करें? मोती बाबूने मुक्से कहा कि बक्रीलोंके प्रसङ्गमें आपने मोचियोंको भी लो घुसेडा इससे मुक्ते कष्ट हुआ। यंग इिट्यामें मेंने इसी प्रसंगपर एक लेख लिखा था जिसमें मैंने मोचियोंसे वक्रीलोंको तुलना की थी पर मेरा अभिप्राय किस्तीको मानसिक कष्ट देनेका नहीं था। मैंने वक्रीलोंके बारेमें कई बार कड़े

शब्दोंका प्रयोग किया, भीषण आक्षेप किया है पर ऐसा करना किसी द्वेषसे प्रेरित होकर नहीं था। मुक्ते आशा है कि वकीलोंने भी इसके लिये किसी तरहका असद्भाव प्रहण नहीं किया है। अपने छेखों द्वारा मैं किसीको बेधना नहीं चाहता। पर जिस लेखका मोतो बाब्ने जिक्र किया है उसे मैंने किसी तरहके असद्-भावसे प्रोरित होकर नहीं लिखा था। मैं स्वयं वकील रह चुका हूं। ऐसी अवस्थामें मेरे लिये यह सर्वेथा असम्भव है कि मैं उसी पेरोकी इतनी निन्दा ककं। वकीलोंने देशकी जो सेवा की है उसे भी मैं किसी तरह नहीं भूळ सकता। सर फिरोज शाह मेहता, रानाडे, काशीनाथ वयम्बक तैलङ्ग, मनमोहन घोष, भौर कृष्णुखामी ऐय्यर आदि सभी वकोल थे। उन्होंने उस समयमें जनताका पक्ष लिया था, वेशको खतन्त्र फरनेका प्रयक्ष किया था जिस समय किसीको मुंद खोलने और जवान हिलानेका साहस नहीं होता था। भौर वर्तमान समयमें यदि बे उस नेतृत्वके पद्पर नहीं बैठाये जा रहे हैं तो इसका कारण यह है कि वह समय अब बद्छ गया । उसं समय जिन गुणोंकी भावश्यकता थी भाजकल नेता बननेके लिये उनसे भिन्न गुणं वाहिये। इस समय हमारा नेता वही हो सकता द जिसमें साहस हो, धेर्य हो, निर्भयता हो, यातना लहनकी शक्ति हो और सबसे बढ़कर आत्मत्यागकी योग्यता हो। यदि किसी नीच जातिमें भी थे गुण पाये जायँ तो घह भी सवके नेतृत्वका अधिकारी हो सकता है। प्रीद वक्ता ही होकर क्या

करेगा यदि उसमें ये उपरोक्त गुण नहीं हैं क्योंकि उसको सफलता नहीं हो सकती।

मोती बाबूने कहा कि इस भान्दोलनमें ऐसी अनेक बातें आ गई हैं जो असहा होती जा रही हैं, जैसे स्वयं सेवकद्र उन बकोलोंका अनादर और अपमान करते हैं जिन्होंने बका-लत स्थिगत कर असहयोग आन्दोलनमें भाग नहीं लिया है। यह देखारोपण अशंतः ठीक है। असहनशोलता एक तरहकी हिंसा है और इस भाव द्वारा उदार स्वराज्यके मार्गमें वाधा उपस्थित होती है। यदि साधारण त्याग करके या खद्दर धारण करके कोई असहयोगी इस बातपर अभिमान करने लगता है और अपनेको अन्य देश भोइयोंसे ऊपर समफने लगता है तो वह असयोग आन्दोलनके लिये संकट है। यदि असहयोगीमें हद दर्जेकी नम्रतर नहीं आ गई तो वह कुछ नहीं है। जिस समय आदमी अपनी कार्यवाहीसे सन्तुष्ट हो जाता है उसकी बाढ़ रुक जाती है और वह स्वतन्त्रताके योग्य नहीं रहता। जिसने नम्रता तथा धार्मिकतासे त्याग किया उससे स्वार्थको हीनताका पता लगने लगता है। त्यांगके मार्गपर चलनेपर ही हमें अपने स्वार्थीपनका पता चलता है परे जबतकः हम अपने स्वार्थका पूर्णतया त्याग न कर हैं हमें पोछे नहीं हटना चाहिये। उसी त्यागमें लगा रहना चाहिये। 💛 💛

े यह ख्याल कर कि पहले तो हम स्वार्थ त्यागके लिये। तैयार ही बहुत कम रहते हैं और दूसरे यदि तैयार भी हुद तो हम स्वार्थत्याग करते ही कितना हैं हमें सदा नम्र बना रहना चाहिये। अपनो एकान्त विशिष्टता और आत्मतोषने ही कितनोंको हम लोगोंमेंसे अलग कर रखा है। हम लोगोंका सिद्धान्त होना चाहिये कि हम लोग निहायत मुलायमियतसे वार्ते करे और अपनी बातोंका असर उनके हृदयसे और सनपर जमानेकी चेष्टा करें। इसलिये जो हमारे विपक्षी है उन्हें हमें देश द्रोही नहीं समकता चाहिये।

ं जे। वकील असहयोगके कार्यक्रममें विश्वास रखते हैं पर कारणवश अपने हिस्से का काम नहीं उठा सकते अर्थात् वकालत**ं नहीं स्थगित**ं बार सकते उन्हें उचित<sup>े</sup> है कि वे पकान्त देशसेवामें लगे रहकर स्वदेशीका प्रचार करें। यह उनके लिये सम्भव है। स्वदेशीका पूरी तरहसे चरिताथ करनेके लिये हजारों कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। वकालत करनेवाले वकील अदालतोंमें भी खद्दर पहनकर क्यों न जायं। फुरसतके समय वे तथा उनके कुटुम्बके लेग सून कातनेका काम क्योंं न करें । इस तरहके अनेक कोम हैं जे। यंकील **छोग**ंकर संकते हैं और उनके द्वारा स्वराज्यके मार्गर्में सहा-यक है। इसिलये मुक्ते पूर्ण आशा है कि वे वंकील जो अदालतोंका वहिष्कार नहीं कर सकते तथा वे छात्र जो स्कूलों और कालेजोंको नहीं छोड़ सकते, उनके लिये अनेक तरहके काम पड़े हैं जिनमें सहायता कर **वे** राष्ट्रका कल्याण कर सकते हैं। सभी नेता नहीं हो सकते

पर काम सभी कर सकते हैं। मुक्ते पूर्ण आशा है कि जहांसे इस तरहकी सहायता मिलनेकी आशा है। वहां असहयोगी उससे पूर्णलाभ उढानेकी चेष्टा करे'गे।

#### यग इण्डियाका नोट

यंग इगिडयाके जिस नोटपर बा॰ मोती लाल घोषने ग्रसन्तोस प्रगट किया था वह ग्रगस्त २४, १६२१ के ग्रकमें निकला था नोटका ग्रानुवाद निचे दिया जाता है!—

मेरे पास पनपर पत्र आ रहे हैं जा कांग्रेसमें नेतृत्वक पद्पर रहनेवाले वकोलोंके वकालतकी चिर्चासे भरे रहते हैं। जबसे में बङ्गालका दौरा करने लगा हूं यह सवाल और भी पूछा जाने लगा है। धुवरीसे एक असहयोगी विद्यार्थीने लिखा है:--"क्या यह संभव है कि वकालत करते हुए वकील इस आन्दोलनके नेतृत्वका भार ग्रहण करके उसे सफल बना सकते हैं ?" में नहीं समक सकता कि जिस आन्दोलनकी सफलताकी मूल-सिद्धान्त त्याग और घलिदान है उसकी सफलता उस् अवस्थामें फैसे सम्भव है जब स्वयं इसके नेतागण आत्मत्यागं तथा बलि-दानमें विश्वास नहीं करेंगे। मैं तो सदा यही कहता आया हूं कि यदि कोई उत्तम नेता नहीं मिलता है तो वकीलोंके नेतृत्वके बद्ले साधारण व्यक्तिकाही नेतृतव-यदि वह नम्र और वातमत्यागी है—स्वीकार करना उचित है। मेरी समक्षमें साहसी और निडर जुलाहा या मोची डरपोक या कायर वकीलसे कहीं अच्छा नेता

हो सकता है। इस आन्दोलनकी सफलता वीरता, घोरता, आत्मरयान, सवाई प्रेम तथा विश्वासपर निर्भर करती है, वाल-बाजी, घुणा, डाह अविश्वास तथा वकीली नुकाचीनी इसके लिये उपकारी और लाभदायक नहीं हो सकते।

# वकीलोंकी कठिनाई

**美国国际公司** 

Property of the part of the state of the state of the

- heter

🚎 🔑 🎋 👾 (जुनवरी १२, १६२२)

सेठ जमनालाल वजाजने एक लाख रुपयेका दान किया था कि नागपुर कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार जी वकील वकालत स्थिगित करें उन्हें इस फएडसे सहायता दी जाय। सालभरके वाद वह फएड अब प्राय: समाप्त हो चला है। मैं नहीं समकता कि जिन वकीलोंने वकालत स्थिगित कर दी थी वे अपनी मर्यादा-का ख्याल करके कभी भी कचहरोमें जानो पसन्द करेंगे। इसके दो कारण है, पकती स्वभावगत लजा उन्हें आगे कदम रखनेसे रोकेगी और दूसरे जब वे देख रहे हैं कि देश स्वार्धत्यागका इस प्रकारका उचलन्त उदाहरण देशके सामने उपिष्यत कर रहा है तो भला वे ऐसे समयमें कैसे अलग हो सकते हैं। पर चकी-लोंको उनके ही दम पर छोड़ देना उचित नहीं होगा। इसलिये प्रान्तीय कमेटियोंको में सलोह दूंगा कि यदि किसी वकीलको सहायताकी आवश्यकता पड़े तो उसकी सहायता सेन्ट्रल फण्ड-मेंसे होनी चाहिये। इस प्रवन्धको इतनी शीव्रतासे करना चाहिये कि इसकी ढिलाईके कारण प्रधान कार्यमें किसी तरहकी चाघा न उपस्थित हो जाय।

्र इस समय वकीलोंके मार्गमें यही कठिनाई है। ः राष्ट्रीय जागृतिमें हाथ बटानेके लिये वे तैयार हैं। उनकी आत्मा तैयार है पर उनकी कायरता उन्हें आगे बढ़नेसे रोकती है। रह रहकर यही आशंका उठती है कि वकालत करनेवाले वकील नेतृत्वका भार नहीं श्रहण कर सकते। इस आन्दोलनके लिये असीम आत्मत्याग तथा विख्दानकी आवश्यकता है। इनके हाथमें पड़कर कोई भी आन्दोलन कमजोर पड़नेसे नहीं बचा. रह सकाता। इस तरह यदि अपरके लोग इस अवसरपर कमजोरी दिखावें तो सम्पूर्ण आन्दोलन भिट्टीमें मिल जायगा। इसलिये जानवूभकर कांग्रेखने उनके लिये मर्यादित मार्ग खोल द्या है। मौलिक आन्दोलनमें केवल वे ही लोग स्वयं सेवक हो सकते थे जो असहयोग कार्यक्रमको पूरी तरहसे निबाह सकते थे। पर अब स्वयं सेवक दलके लिये सहज नियम बना दिये गये हैं। स्वद्रका प्रयोग आरम्भमें कुछ कठिनाई उपस्थित कर सकता है पर यदि प्रतिज्ञा चद्ध होनेकी आवश्यकतापर उन्हें जरा भी विश्वास है तो वे उसकी परवा नहीं करेंगे। कोई असहयोगके कारण जेल हो आता है तो उसके बहुतसे अवगुण दूर है। जाते हैं। इसी तरह यदि कोई वकील जैल है।

आवे तो वह अपने पूर्व गौरवका पुनः प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा एक प्रस्ताव इस विषयका भी पास हुआ है जिसके द्वारा पूर्ण सहयोगी तक विना किसी भेद मावके कांग्रे-सकी सहायता कर सकता है। इसलिये मुक्ते पूर्ण आशा है कि वकील लेगा अपने योग्यतानुसार उन अनेक तरहके कामोंमें भाग लेंगे जो। उनके लिये विना किसी विष्न वाधा और आप-चिके जुले हैं। जिस काममें सभी सहायक है। सकते हैं वहां किसीका उदासोनता दिखलाना उचित नहीं है। असहया-गियोंका उचित है कि वे अपनी सफलतापर फूले न समाय वरिक राष्ट्रकी उन्नतिके लिये जहां कहींसे जिस किसी क्षरहकी सहायता मिले उसे नम्नताके साथ स्वीकार करें। यदि केई में मुख्य किसी तरहका स्वार्थ त्याग नहीं करता और केवल खादी श्रारण करके उन वकील तथा अन्य लोगोंका उपहास करता है या उनकी निन्दा करता है जिल्होंने असहयोगके पूर्णकार्यक्रमकी स्वीकार न कर भी राष्ट्रकी अनेक तरहसे सहायता की है उसे मैं किसी येश्य नहीं समभतीं ! मातृभूमिकी सेवामें प्रसन्नताके साथ जो कुछ अर्पण किया जाय वह सहर्ष स्वीकृत होना

And the second of the second of the second

Harry Brown Carrier Brown Brown Comment

模型设备检验的基础 医电影 医克雷氏

# ३--स्कूलोंका वहिष्कार

#### सची शिजा

"सचा शिक्षित तो वही मनुष्य कहा जा सकता है जो अपने शरीरको अपने वशमें रख सकता हो और जिसका शरीर अपना सोंपा हुआ काम आसानी और सरळतासे कर सकता हो।"

"सचा शिक्षित वही है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जो शान्त हो, जो न्यायदशीं हो। उसीने सची शिक्षा पाई है जिसका मन कुदरतके कान्नोंका पावन्द हो, जो इन्द्रियोंको अपने वशमें रख सकता हो, जिसकी अन्तर्श्व ति विशुद्ध हो, नीचता भरेकामोंसे नफरत करता हो, जो दूसरोंको आत्मवत समकता हो।"

"अक्षर-ज्ञानको हमें मूर्त्ति-पूजा अंधपूजा न करनी चाहिये। वह कोई काम धेमु नहीं है। वह तो अपने स्थानमें तभी शोभा पा सकता है, जब हम अपनी इन्द्रियोंको वश कर सकते हों। जब नीति पर दृढ़ हो; जब हम उसका सदुपयोग कर सकते हों, तभी वह हमारा आभूषण हो सकता है।"

"सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे बहुतसे लोग शिक्षाका सचा अर्थ ही नहीं समक्ते। आजकल जिस तरह हम जमीनका अथवा शेअर्सका भाव देखकर उसकी कीमत करते लग गये हैं। लड़का हमें खूव धन कमा कर दे इसलिये हम पढ़ाना चाहते हैं। पर इस बातकी ओर ध्यान नहीं देते कि सक्षा रित्र, सुशील हो। हम तो यह सोचते हैं 'लड़िकयां कहीं कमा कर नहीं खिलावेंगी इसलिये उन्हें पढ़ानेकी जरूरत ही क्या ?' मनुष्यने सम्पूर्ण वेद और शास्त्रोंका अध्ययन भी कर लिया हो तथापि यदि वह अत्माको न पहिचान सके, समस्त वन्धनोंसे मुक्त होने युक्त अपनेको न बना सके तो उसका वह ज्ञान व्यर्थ हैं।

"जो विद्या हमें मुक्तिसे दूर भगा है जाती हो वह त्याज्य है, राक्षनी है, अधार्म है।"

"शिक्षाको आजीनिकाका साधन समक्ष कर पढ़ना नीचवृत्ति कही जाती है। आजीविकाका साधन तो शरीर है। पाठशाला तो चरित्र संगठनका स्थान है। विद्यार्थियोंका यह पहलेसे ही जान लेना चाहिये कि हमें अपनी आजीविकाका अपने वाहुबलसे हीं प्राप्त करना है।"

"देशी भाषाका अनाद्र राष्ट्रीय अप्रधात है।"

त्रमाताका दूध पीनेसे लेकर ही जो संस्कार और मधुर शब्दों द्वारा जो शिक्षा मिलती है उसके और पाठशालाको शिक्षाके बीच संगत होना चाहिये। परकीय भाषासे वह श्रेखला दूर जाती हैं और उस शिक्षासे पुष्ट होकर हम मालुद्रों ह करने लग जाते हैं।"

"पिछले साठ सालोंसे हमारा बहुमूल्य समय वस्तु-तत्वोंका हण करनेके बदले अंग्रेजीभाषाके अपरिचित शब्द और उनके

उचारणको रटने हीमें नष्ट होता आ रहा है।"

"माता-पितासे हमें जा कुछ शिक्षा प्राप्त होती है उसकी आगे चढ़ानेके बदले हम उसे लगभग भूलते ही जाते हैं। इतिहासमें इसका दूसरा उदाहरण ही नहीं मिलता। यह ती राष्ट्रके लिये एक भारी आफत है।"

"सारे संसार भरमें देख आइये आपके। यही दिखाई देता । कि हरएक राष्ट्रमें बच्चोंके। शिक्षा ऐसी ही दी जाती है जिससे राज्यतन्त्र आसानोके साथ चळाया जा सके।"

"जहां राज्यतन्त्र उपकारी होता है वहांकी शिक्षा पद्धति भी वैसी ही होती है। पर जहां शासन-शैली मिश्रित होती है जैसे कि भारतमें, वहांकी शिक्षा-प्रणाली भी बुद्धि-भेद करनेवाली और हानि कर होती हैं।"

"जो शिक्षा शराबकी आभद्नीसे दी जाती है वह तो बाल-कोंकी कमा न दी जानी चाहिये।"

"ऐसी किसकी पड़ी है जे। अपने आतम-गौरव और स्वत्वों-का विल्हान देकर ऐसी नाशकारी शिक्षा प्राप्त करें !"

"आज कल तो गुलाम और नीकर ढालनेके लिये शिक्षा दी जाती है। वालकोंका स्थावलम्बी और जवानीमें ही स्वश्रमी बनानेके लिये तो राष्ट्रीय शिक्षा ही देनी चाहिये। इसीलिये हम उन्हें कातने और बुननेकी कला सिखाते है।"

"हाईस्कूल, कालेज, आदि दिखाऊ संखाओं में इस गरीब वैशको सहन शक्तिके बाहर खर्च करनेके बदलेयदि सृष्टि सोंद्यं-मय और आरोग्य-वर्धक खानोंपर सुशिक्षित, साहसी और नीतिमान् शिक्षकों द्वारा प्राथमिक शिक्षा वालकोंका दी जानेका प्रवन्ध किया जाय ते। मुभे विश्वास है कि हम बहुत महत्व-पूर्ण काम:करके दिखा सकते हैं।" 🧓 🦠

"भारतमें ते। प्रत्येक घर विद्यालय नहीं महाविद्यालय है। माताविता आचारये हैं। इन आचारयोंने अपना यह काम छोड़ कर अपना धर्म ही छोड़ दिया है। वाहरी संस्कृत हम पहिचान नहीं सकते। उसके गुण-देष ठोक ठोक रोतिसे नहीं जाने जा सकते। उसे तो हमने किराये पर लिया है। पर हम किराया कुछ भी नहीं देते! अर्थात् हमने उसे चुरा लिया है। इस चुराई हुई संस्कृतसे भारतका उद्घार कैसे है। सकता है ?"

"उपाधियोंके मेाहले परीक्षामें पास करते पर ही हमने आधार रक्खा। इससे प्रजाका बहुत नुकसान हुआ है।"

"विद्यापीठके विद्यार्थियोंकी परीक्षा उनके पुस्तकी ज्ञानसे नहीं, धर्माचरणसे ही होगी।"

# स्कूलोंका वहिष्कार -\*:○:\*-

प्राप्त करें के किया के किया करता है **(स्त्रास्त ११, १६२०)** में समभता हूं कि यदि हम अपने लड़कोंका शिक्षाका स्थीतत करनेका साहस नहीं करेंगे ते। हम युद्धमें विजय प्राप्त नहीं कर सकते। पहली सीढ़ीमें खितावों और क्रपाओंका लौटाया जाना शामिल है। सब तो यह है कि कोई सरकार उस समय तक

कृपायें नहीं दिखातो जवतक कि वह उनसे अधिक छे नहीं छेती। वह सरकार एक युरी और अपव्ययी सरकार है जो अपनी कृपायें यों ही फेंकती हैं। उस सरकारकी सेवामें जो एक जातिक छोकमत पर स्थिर है, हम अपना जीवन तक एक पदक प्राप्त करनेके छिये प्रदान करते हैं, क्योंकि वह सेवाका चिन्ह है। छेकिन उस अन्यायो सरकारकी जो छोकमतका अपमान करती है, धनवान जागोर गुलामी और अप्रतिष्ठाके चिन्ह स्वरूप होती हैं। ऐसा समक्षकर विना छुछ विचार किये ही स्कुल छोड़ दिये जाने चाहिये।

मेरे लिये सहयोग-त्यागकी सारी स्कीम अन्य वातोंके साथ ही साथ हमारे भावोंकी गहराई और विस्तारकी परीक्षा करनेकी एक ही कसीटी है। क्या हम सच्चे हैं १ क्या हम सहन करनेके लिये कटिबंद हैं १ यह कहा जा रहा है कि टाइटिल धारियोंसे हम अधिक आशा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कभी राष्ट्रीय कार्ट्योंमें भाग नहीं लिया और ये सम्मान इतना मूल्य देकर प्राप्त किये गये हैं कि उन्हें वे सुगमतासे नहीं छोड़ सकते। में इन आक्षेप करनेवालोंका एक दलील भेंट करता हूं और पूछता है कि स्कूलके लड़कोंके माता-पित ओं और कालिजके युवा विद्याधियोंके सम्बन्धमें क्या बात है १ वे टाइटिल-धारियोंकी भाति सरकारसे घनिए संबन्ध नहीं रखते, उन्हें इतनी चोट लगी है या नहीं कि वे मदसंका वहिष्कार कर सकें १

परन्तु मेरी दलील है कि स्कूलको खाली कर देनेमें कुछ भी

आत्मत्याग नहीं है। यदि हम इतने निस्सहाय हैं कि हम सर-कारसे विरुक्तल स्वतन्त्र रहकर अपनी शिक्षाका भी प्रवन्ध नहीं कर सकते ते। हम सहयोग-त्यांगके लिये विशेष इपसे अयोग्य है। प्रत्येक गांवका अपने लड़कोंकी शिक्षाका प्रवन्ध कर लेना चाहिये। में सरकार द्वारा दी हुई सहायताका आश्रय नहीं छेना चाहता। यदि वास्तवमें जात्रति है ते। शिक्षामें एक दिनकी भी बाधा नहीं पड़नी चाहिये। वे ही स्कूल-मास्टर जा सरकारी-स्कूलोंमे पढ़ा रहे हैं यदि वे अपने प्दोंसे स्तीफा दे दें ते। राष्ट्रीय स्कूलोंका काम अपने हाथमें छे सकते हैं और हमारे लड़कोंका आवश्यक बातें पढ़ा सकते हैं और अधिकतर लड़कोंका रक्क वननेसे भी रोक सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस काममें अली-गढ़-कालिज नेतृत्व ग्रहण करे। हमारे मदसाँके खाली होनेसे उत्पन्न हुआ नैतिक प्रभाव बड़ा भारी होगा। मुक्ते संदेह नहीं कि हिन्दू मा वाप और विद्यार्थी लेग भी अपने मुसलमान भाइयोंका अनुसरण करनेमें आगा-पीछा न करेंगे। 💛 🗆

वास्तवमें इससे वड़ी शिक्षा और क्या है। सकती है कि माता-िपता और विद्यार्थी अक्षर-ज्ञानसे पूर्व धार्मिक भावका ज्ञान प्राप्त करें। इसिल्ये यदि उन युवकोंको जो स्कूलसे निकाल लिये जायँ साहित्य-सम्बन्धी शिक्षाका कोई शीघ्र प्रवन्ध न है। सके तो उस प्रश्नके लिये जिसके कारण उन्हें सरकारी स्कूलसे निकाल लिया गया है, वालिएटयरोंके रूपमें कार्य करनेके योग्य बनाना सबसे अधिक लाभदायक होगा। क्योंकि वकीलोंकी भांति लड़कोंके विषयमें भी काम छोड़नेसे मेरा यह मतलव नहीं है कि वे वित्कुल आलसी जीवन व्यतीत करें। जो लड़के स्कूल छोड़ेंगे उनसे आशा की जाती है कि वे इस आन्दोलनमें यथाशक्ति अपना भाग लेंगे।

# यंग इगिडयाका नोट

भारतीय शिजापर भारतसरकार जो व्यय करती है उसके सम्बन्धमें यंग इशियामें निम्नलिखित नोट निकला था :—

यदि भारतीय शिक्षाका सारा व्यय सरकार वर्दाश्त फरती तो भी हम लोग सरकारी शिक्षाके उसी उत्साहके साथ वहिक्कारकी योजना करते जैसा आज कर रहे हैं। हम यहां पर
पाठकोंके सामने कुछ अङ्क उद्धृत कर देना चाहते हैं जि इसे
उन लोगोंकी आंखें खुल जायं जो लोग कहते हैं कि विना सरकारी सहायताके शिक्षाका काम निस्पन्न हो ही नहीं सकता:—

नीचे दिया अङ्क १६१८—१६ का है। इस वर्ष भारतकी सम्पूर्ण शिक्षामें (प्रारम्भिक और उच्च ) ११ करोड़ २६ लाख ह्या खर्च हुआ था। जिसका व्योरा नीचे दिया है:—

सरकारी खजाना स्थानीय फएड मुनिसिपल फएड फीस सार्वजनिक फएड

868 "

३६२ लाख

१, १२६ लाख

इस अ'कसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां शिक्षाके लिये सरकारके जेवसे ३ कराड़ ६२ लाख व्यय हुआ, मुनिसिपैलिटी और खानीय वोडों ने २ कराड़ २३ लाख व्यय किया, वहां जनताने ५ कराड़ १६ अपने जेवसे व्यय किया। यहां पर यह भी लिख देना उचित होगा कि इसका अधिकांश भाग बहुव्य-पितामें चला जाता है।

यदि उच्च शिक्षाका विवरण दें तो और भी गुल खिलता है। उच्च शिक्षा ही देशके लिये उपकारी है। इस मदमें ३ करोड़ ६७ लाख व्यय किया गया था। इसका व्यौरा निम्निक्ति कि :— इस रकमका चौथाई सरकारी खजानेसे, चौथाई सुनिसिपैलिटियोंसे और बाकी प्रजा द्वारा दिया गया था।

इन अङ्कोंसे स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षाका अधिकांश व्यय हम छोगोंके ही जेबसे निकाला जाता है और फिर भी हमें इस बातका भय बना रहता है कि विना सरकारकी सहायताके हमारी शिक्षा साध्य नहीं है। इसलिये यदि हम छोग यह भ्रम अपने चित्तसे निकाल दें, व्यर्थके व्ययको घटा दें तो हम अपनी शिक्षाका प्रबन्ध आपही आप मजेमें कर सकते हैं और सरकारी देखरेखसे उसे अलग कर सकते हैं। इस तरह अपने पैरोंपर खड़े होकर हम उसमें आवश्यक सुभार भी कर सकते हैं और उसे अपने लिये पूर्ण उपयोगी बना सकते हैं।

# स्कूल और कालेजोंका मोह

(सितम्बरं २६, (१६२०))

सरकारी स्कूल तथा कालेजोंके वहिष्कारके विरोधमें आजकल घोर आन्दोलन उठा हुआ है। इसके विरोधके लिये सभाय की जा रही हैं और लमाचार पत्रोंके कालमके कालमें रङ्गे रहते हैं। कितने लोगोंने तो यहां तक कह डाला है कि यह प्रस्ताव खतरनाक है, हानिकर है, देशके हितपर चोट पहुंचानेवाला है। पिएडत मदन मोहन मालवीय इसके सबसे प्रवल शत्रुओं मेंसे हैं।

में कई दिनसे लगातार इस पर विचार करता आरहा था। मैंने अपनी भूल ढूंढ़नेकी बहुत चेष्टा की। पर जितना ही विचार में इस प्रश्नपर करता हूं मेरा विश्वास उतनाही दूढ़ होता जा रहा हैं कि वर्तमान सरकारकी सहायतासे या उसके अधीन किसी तरहकी शिक्षा प्रहण करना पाप है चाहे वह कितना भी उपयोगी क्यों न हो। जिस तरह विष भिला हुआ दूध नहीं प्रहण किया जा सकका उसी तरह इसे भी नहीं प्रहण किया जा सकता।

कभी कभी मेरी मनमें यह प्रश्न उठने लगता है कि क्या

तौरसे देखते हैं और कुछ लाग इसमें वुराई देखते हैं और इसमें दोष निकालते हैं। बहुत विचारके बाद में इस परिणामपर पहुँचा हूं कि जो लोग इसका उपयोगिताको स्वीकार करते हैं वे इस बातको भलीभांति समक्ष गये हैं कि यह सरकार केवलमात्र बुराईका पुतला है और जो लोग इसे युरा समभ्रते हैं उनकी दृष्टिमें यह सरकार अभी उतना नहीं गिर गड़ी है। अर्थात् शिक्षाके वहिष्कारके विरोधी खिला-फत तथा पञ्जाबके प्रश्नोंपर उतना ओर नहीं देते और न उनके साथ किये गये अन्यायोंको उतना विषम समभते हैं। अन्य लोगोंके साथ ये लोग इस प्रश्नको इस दृष्टिसे नहीं देख रहे हैं कि वर्तमान सरकारकी सभी कार्रवाइयां राष्ट्रीय विकासके लिये वाधा खड़ी कर रही हैं। मैं यह समभता हं कि इस तरहकी बातें लिख डालना सहज और साधारण बात नहीं है यह बात विचारके बाहर है कि पिएडत मालवीय और मिस्टर शास्त्री इन अन्यायों और अत्याचारोंको उतना ही भीषण न समर्भे जितना में समभता हूं। फिर भी मेरे लिखनेका यही तात्पर्य है। इस बातका मुक्ते दूढ़ विश्वास है कि जिस स्कूलमें विकासके स्थानपर पतनकी सम्भावना ही अधिक है वहां वे अपनी सन्तितिकी पढ़नेके लिये कभी भी नहीं भेजेंगे। मुफेइस बातका भी पका भरोसा है कि वे अपनी सन्तितको ऐसे स्कूलोंमें भी न भेजेंगे जिसकी देखरेख वह डाकू या छुटेरा फरता है जिसने उन्हींकी सम्पत्ति लूटकुर शिक्षाके काममें लगाया है। मैं प्रत्यक्ष देखता

हूं कि सरकारी स्कूलोंमें हमारे वालकोंका पतन हो रहा है। मैं यह भी देखता हूं कि इन स्कूलों और कालेजोंकी देखरेख उस सरकारके हाथमें है जिसने देशकी इज्जत उतारनेमें कोई कभी नहीं रख छोड़ी है। इसलिये राष्ट्रको उचित है कि वह अपनी सन्तितको ऐसे स्कूलोंसे उठा ले। यह सम्मव है कि इन स्कूलोंसे थोड़ा वहुत लाभ हो सकता है। कुछ ऐसे हैं जो इनमें पढ़कर उपर उठ सके हैं। पर केवल कुछके लिये राष्ट्रीय अपमानको वर्दाश्त करना उचित नहीं। राष्ट्रके सैकड़ों नेता इस प्रत्यक्ष वातको भी नहीं देख रहे हैं कि सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलोंकी आजकल यही अवस्था है।

कुछ लोगों का कहना है कि खिलाफत और पंजाबके प्रश्नों के उठने के पहले भी तो इन स्कूलों और कालेजों की यही दशा थी और इन घटनाओं के पहले तो हम इनके साथ पूर्ण सहयांग करते आये और इन्हें अपनाते रहें। यह मैं स्वीकार करता हूं कि स्कूलों और कालेजों की दशा पहले से खराब नहीं है पर पंजाबकी दुघंटना और खिलाफत के अन्यायने इन स्कूलों और कालेजों की ओरसे मेरे चित्तमें चिचित्र कान्ति उपस्थित कर दी। जबतक मैं इसकी आन्ति कि ही नता को नहीं सम्भता था में इस प्रथाको स्त्रीकार करता गया और इसका चिराध नहीं किया। और यही कारण है कि मैं यह कहता हूं कि जो लोग सरकारी स्कूलों और कालेजों के चहिष्कारके प्रथाती नहीं है चिक इसका चिरोध करते हैं और हानिकर चतलाते हैं चे

खिलाफत और पंजावके साथ किये गये अत्यायों और अत्या-चारोंको उतना भीषण नहीं समभते जितना मैं समभता है।

मेरी हादिक इच्छा है कि जिन वालक वालिकओंने पंजाब और खिलाफतके अत्याचारोंका मर्म समभा है, जिनके हृद्यमें यह बात समा गई है कि पंजाबके अत्याचार और खिलाफतके अन्याय राष्ट्रीय अपमानके लिये प्रधान कारण हैं, उन्हें विना किसी सोच विचारके सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कालेजों को फौरन छोड़ देना चोहिये। इस तरह सरकारी स्कूडों और कालेजोंके वहिष्कारसे उनके आचरणपर प्रभाव पड़ेगा, उनका चरित्र बल जितना बलवान होगा उसके <u>मुका</u>बिलेमें किताबी शिक्षासे जो हानि होगी वह कुछ नहीं है। जिस दिन हमारे देशके बालक और बालिकायें इस तरह सरकारी स्कूलों और कालेजोंका वहिष्कार कर देंगे वह दिन असहयोगके इतिहासमें उज्वल दिन होगा। वह सुनहले अक्षरोंमें लिखा जायगा। हम-लोग अपने ध्येयकी ओर बहुत आगे बढ़ जायंगे। उसी दिनसे - राष्ट्रीय जीवनमें एक तरहकी क्रान्ति उपिथत हो जायगी। उसी दिन हमारे हृदयसे स्कूलों और कालेजोंका माह छूट जायगा। क्या सरकारकी सलाह, सहायता या रक्षा विना हम अपनी शिक्षाके सम्भालने योग्य नहीं रहे। यदि हम यदि हम आज सरकारी स्कूलों और कालेजोंके वहिष्कारके लिये तैयार हो जाते हैं तो हमारी योग्यता आपसे आप सावित हो जाती है कि अनेक कठिनाईपोंकी होते हुए भी हम अपनी शिक्षाकी आप योजना कर सकते हैं।

## ऋलीगढ़

( ग्रक्तूबर २७,१६२० )

अलीगढ़ कालेज पुराना विद्यापीठ है। यह प्राय: ४५ वर्षसे शिक्षा देता आया है। इसकी परम्परा भी अनुलनीय थी। इसका भूत इतिहास भी उज्वल है। इस्लाम संस्कृतिका यह सबसे बड़ा भारतीय केन्द्र है। शौकत अली और मुहम्मद अली इसीके रहा हैं।

पर आज में उसके नाशके लिये तुला हूं। इसका क्या कारण है ? कुछ मुसलमानों का ख्याल है कि अलीगढ़ कालेजकी मलाई-की ओटमें में उसका बुरा चाह रहा हूं। पर इसके साथ ही साथ वे इस बातको भूल जाते हैं कि यदि में एक तरफ अलीगढ़ के ट्रस्टियोंसे जिस बातकी प्रार्थना कर रहा हूं दूसरी और मालवीयजीसे भी में उसो बातकी प्रार्थना कर रहा हूं जिस तरह मैंने अलीगढ़के छात्रोंसे नम्न निवेदन किया है उसी तरह में उसके छात्रोंसे भी नम्ननिवेदन करने जा रहा हूं। खालसा कालेजमें भी मैंने यही किया था। सिक्ख संस्कृतिकी एकमात्र संख्या खालसा कालेज है।

आज में इसीपर तुला हूं कि इन तीनों शिक्षालयोंका नाश करके में इनके खानपर सच्ची शिक्षा देनेवाला विद्यापीठ खापित करूं।

मैं इस बातको स्वीकार करनेके छिये तैयार नहीं हू' कि किसी भी प्रकार ये विद्यालय अपनी जातिकी संस्कृतिके पूर्ण प्रतिनिधि हैं। यदि अंग्रेजोंके हाथसे आज इस्लाम धर्मपर भीषण प्रहार है। रहा है ते। हिन्दू धर्म और सिक्ख उससे बरी नहीं हैं। मैंने अलीगढ़ कालेजके एक प्रोफेसरसे पूछा कि यदि आवश्य-कता प्रतीत हो ते। क्या आप भारतके लिये पूर्णस्वाधीनताकी शिक्षा देंगे। अथवा इसी अवस्थामें आप गवर्नरको अधिकारीके वतौर स्वागत करनेसे इनकार कर देंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यह सम्भव नहीं है। तोभी मैं साहसके साथ कह सकता हूं कि भारतके अधिकांश छात्रोंके हृद्यमें आज ब्रिटिश शासनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं रह गई। वे उससे आजिज आ गये हैं। मैं दूढ़ताके साथ कह सकता हूं कि ऐसी अवस्थामें अपने लड़कोंको इन स्कूलोंमें रखना उनके विश्वासपर चोट पहुंचाना है और अपनी संस्कृतिकी हत्या करना है। इस तरहकी संकुचित हृद्यतासे राष्ट्रका निर्माण नहीं हो सकता।

विदिश शासनपंणालीकी नीतिको भली भांति समक लेनेके वाद क्या उन हाथोंसे एक पैसा भी वतौर सहायताके लेना मानुषिक कहलावेगा—जो हाथ जलियांवाला बागके वेगुनाहोंकी हत्यासे रंगा है। यह तो उसीके बरावर है कि जिस डाकृते हमारी सम्पत्ति हड़प ली है हम उसीसे वख्शीस लें। इस सरकारने हमारी मर्यादा लूटो है और हमारे एक धर्म (इस्लाम-धर्म) को संकटमें डाल दिया है। ऐसी अवस्थामें इस सरकारके

हाथ, इसकी सहायतासे अथवा इसकी देखरेखमें शिक्षा लेना हमारे लिये घोर पाप समभना चाहिये।

इसिलये विना किसी विचारके मैं इस बातकी सलाह देता हूं कि इन विद्यालयोंका तुरत नाश कर देना चाहिये चाहे इससे हमें कितनी भी क्षति क्यों न उठानी पड़े। यदि ट्रस्टो, शिक्षक अभिभावक और छात्र एक मत है। कर सर्वतोरूपसे वहिष्कार करें तो इसके तोड़नेमें भी तुरत लाभ है। सकता है। किसी तरहकी हानि नहीं हो सकती।

मैं केवल व्यवस्था बद्लनेकी प्रेरणा कर रहा हूं। ्मैं इस विद्यालयकी जड़ नहीं खोदना चाहता। जिस तरहसे हम लोग पुराने कपड़ेको और उसकी चालको बराबर छोड़ते जाते हैं और नित नये पहनते जाते हैं उसी तरह हमें पुराने विद्यालयों का त्याग कर देना चाहिये—जिनकी उपयोगिता हमारी दृष्टिमें घट गई है-और उनके स्थानपर नये विद्यालयोंकी स्थापना करनी चाहिये जिन्हें हम अधिक उपयोगी समभते हैं। जिस समय राष्ट्र उन्नतिके पथमें आगे बढ़ रहा है ते। वे शिक्षालय जो राष्ट्रके युवकोंके निर्माणके जिम्मेदार हैं इस तरह पेछे कैसे पड़े रह सकते हैं। गुजरातके अनेक स्कूलोंने सरकारी जुएको तोड़ फेंका है। उनकी अवस्था किसी भी तरह खराब नहीं है। बहिक उनकी दशा पहलेसे अच्छी मालूम होती है। यदि दुस्दी और विसिपल अपने ऊपर भार ले लें ते। वे लड़कोंको पूर्ण स्वतन्त्रताके सांध सच्ची शिक्षा दे सकते हैं।

जो लोग काम नहीं करना चाहते उन्होंके मार्गमें आर्थिक किताई टांग अड़ाती है। यदि ट्रस्टी लोग विश्वासघात करें या राष्ट्र ऐसे स्कूलोंका समुच्तित आदर नहीं करता तो वे अवश्य टूट जायंगे। असहयोगका कार्यक्रम इसी सिद्धान्तके आधार पर स्थित है कि राष्ट्र वर्तमान सरकारसे परेशान है, और हिंसाकी प्रवृति दिखाये विना ही उसको बदल देना चाहती है। इस समय तक जो कुछ अनुभव हो सका है उससे प्रत्यक्ष है कि राष्ट्र परिवर्तनके लिये उतावला हो रहा है। यदि इस काममें देर हुई या असफलता मिली तो उसका दोष कार्यकर्ताओं सिर्य महा जायगा।

# ट्स्टियोंको पत्र

( ग्रक्त्बर २७, १६२० )

[अक्टूबर १६२० में म० गान्धीने अलीगढ़के एम० ए० ओ० कालेजके ट्रस्टियोंको जो पत्र लिखा था उसका अनुवाद इस प्रकार है:—]

मुझे ज्ञात है कि आप इस्लाम तथा भारतवर्षसे सम्बन्ध रखनेवाले सबसे मुख्य प्रश्नके सम्बन्धमें अपना निर्णय प्रकाशित करनेवाले हैं। मैंने सुना है कि आपने मीटिङ्गके समय गव- र्नमेंट तथा पुलिसकी सहायता माँगो है। यदि यह अफवाह सत्य है तो आप बड़ी भूल कर रहे हैं। ऐसे घरेलू मामलेमें गवर्नमेंटके हस्तक्षेप तथा सरकारी पुलिसकी सहायताकी आपको जरूरत न पड़ेगी। मैं पाशविक युद्ध करना नहीं चाहता, न अली भाई ही ऐसा करना चाहते हैं। हम ऐसे युद्धमें लगे.हें जिसमें जन-सधारणकी सम्मति ही हमारी एकमात्र शक्ति है। यदि जनता हमारा साथ न देगी तो हम अपनी हार मान लेंगे। इस समय आपका बहुमत ही जन-साधार-णको सम्मतिकी पहली कसौटी होगी। इसलिये यदि पूर्ण वाद-विवादके बाद आप बहुमत द्वारा निश्चय करेंगे कि स्कूछ तथा कालेजके लड़के विद्यार्थी तथा बोर्डरकी हैसियतसे स्कूल और कालेज छोड़ दें और यदि लड़के इस माँग पर डटे रहेंगे कि स्कूल और कालेज गवर्नमेंटसे सम्बन्ध तीड़ हैं तो वे शान्ति-पूर्वक स्कूल कालेजसे हटा लिये जायँगे। यदि ऐसा होगा तो मेरा प्रस्ताव है कि अलोगढ़में उन्हें शिक्षा देनेका प्रवन्य किया जाय और यदि यहां प्रवन्य न हो सके तो कहीं दूसरी जगह उन्हें शिक्षा दी जाय। हम अधिक समय तक उनकी शिक्षा चन्द करना नहीं चाहते, पर हमारी यह इच्छा है कि उनको शिक्षामें इस्लामकी व्यवस्था तथा भारतके गौरवको तिलाञ्जलि न दी जाय। मेरी समभमें जिस गवर्न-मेंटने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपसे पित्रत्र खिळाफतका नष्ट करनेका प्रत्यत किया है तथा जज़ीरत-उल अरवके शास-

नमें इस्तक्षेप किया है उस गवर्नमेण्टको सहायता करना तथा उससे सहायता लेना उलमाओंके मतके अनुसार खुदा पर यकीन रखनेवाले किसी मुसलमानका फर्ज नहीं। मैं जानता हं और आप भी जानते है कि गवर्नमेण्टने किस माँति जान- बूफ कर भारतके गौरवको पद-दलित किया है। इस लिये जनताने गवर्नमेन्टसे असहयोग करना आरम्भ कर दिया है। इस लिये सेरा मत है कि आप कमसे कम गवर्नमेण्टसे विशेष सहायता न लें। जिस बड़ी संखाके आप ट्रस्टी हैं उसको यूनिवर्सिटीसे अलग करा लें और मुस्लिम युनिवर्सिटीका चाटेर स्वीकार न करें।

यदि आप इस्लाम और भारतकी पुकार न सुनेंगे तो अलीगढ़के विद्यार्थी कमसे कम इतना कर सकते हैं कि वे उस संखासे किसी प्रकारका सन्बन्ध न रखेंगे जो ऐसी गवर्नमेण्टकी संरक्षकता स्वीकार करती है जिसने भारत और इस्लामकी भक्ति पानेका अधिकार विलक्षल स्वो दिया है और वे ऐसा अलीगढ़ उत्पन्न करेंगे जो वर्तमान अलीगढ़से कहीं विशेष अच्छा और पवित्र होगा और अपने जन्मदाताकी आन्तरिक इच्छाओंकी पूर्ति करेगा। मैं नहीं समफ सकता कि परलेकवासी सर सैयद अहमदने कभी अपने कालेजको गवर्नमेण्टके अधिकार और प्रवाहमें रखना विचारा था। मैंने अलीगढ़ कालेजको गवर्नमेटसे सम्बन्ध तोड़ने तथा सरकारी सहायता न लेनेकी सबसे पहले चर्चा की थी और मैं चहता

हूं कि मैं आपके वाद-विवादमें साध दे सकूं। इस लिये में अपनी श्चद्र-सेवा आपके। समर्पण करता हूं। यह आप मुझे आज्ञा देंगे तो में सहर्ष आपकी मीटिङ्गमें उपस्थित होऊँगा। मैं वम्बईमें हूँ और आपके उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। पर आप मीटिङ्गमें मेरी उपस्थिति चाहते हों या नहीं मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे घरेलू मामलेमें गवर्न-मेंटसे हस्तक्षेप करनेके लिये न कहेंगे। यह आन्दालन शान्ति-पूर्वक चल सके इस लिये मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट हमारी स्वतन्त्रनामें किसी प्रकारका हस्त्थेर न करेगी। बहुत वैध रीतिसे प्रचारका काम करनेके लिये प्रयत्न कर रहे हैं। हम गवर्नमेंटकी शैतानी आदत छीगोंकी दिखा देना विलक्कल वैध, नियमाकूल और सम्मान-प्रद समभते हैं और पाशविक बलको छोड़ जनताके मस्तिष्क और हृद्यमें इस विचारकी स्थान दिलाना चाहते हैं कि वह अपनी इच्छाकी शब्दोंमें न प्रकाश कर कार्थ्यमें परिणत करे और यथासम्भव गर्नमेंटसे अपना सारा सम्बन्ध तोड़ हैं। यदि गवर्नमेंट विचार-स्वातन्त्रय और निरुपद्रव कोर्य द्वाना चाहे ते। में आशा करता हूं कि वह हमें नजरबन्द करनेकी आज्ञा न देगी। हमारी हादिक इच्छा अपने सम्बन्धमें भी सरकारसे सत्यग्रहण होने पर भी जबतक गवर्नमेंट हमारी गतिको वल-पूर्वक न राकेगी त्तवतक नजरबन्दकी आज्ञा हमारे लिये असम्भव है।गी।

## अभिभावकोंके नाम

- 4, 4 - 4 - 4 - 5, 1 - 1,

ر پر پهد ر پر رهي

#### ( नवम्बर ३ १६२० )

महाशय, मुक्ते भली भांति विदित है कि आजकल जिस मार्गपर मैं चल रहा हूं उससे मेरे कतिपय मित्र चिकत हो रहें हैं विशेष कर स्कूलों और कालेजोंके विहण्कारकी योजनासे तो वे घबरासे गये हैं। मुझे उनके विस्मय पर आश्चर्य नहीं होता। जिस सरकारके अधान हम लोग रहते हैं उसके सम्बन्धनें मेरे मतमें घोर परिवर्तन आ गया है। मेरी समक्तमें इसका शासन उतना ही शैतानी हो गया है जितना कि धर्म ग्रन्थोंके अनुसार रावणका शासन था। पर इस शासन प्रणालीके अन्त कर देनेकी आवश्यकताका भाव जितना मेरे दिलमें जमा है उतना मेरे इन मित्रोंके दिलमें नहीं। या तो इस शासन प्रणालीमें एक दमसे परिवर्तन किया जाय या सरकार अपने पापोंके लिये पश्चात्ताप करे यही दो मार्ग खुला है।

आपके जो लड़के अलीगढ़में शिक्षा पा रहे हैं उनका मुक्ते भी ख्याल है। आपको इस बातसे इतमीनान रखना चाहिये कि मैं किसी भी तरह आपके दिलको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मेरे निजके चार पुत्र हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा मैंने अपने मनके अनुसार दी है। पिता माता और गुरुकी आज्ञा मानना यह मेरे जीवनका प्रधान लक्ष्य रहा है। माता पिताके कर्तव्यको मैं

अच्छी तरह समभता हूं पर परमात्माके कर्तव्यको मैं सबसे प्रधान मानता हूं। मेरी समक्तमें इस देशमें वह समय आ गया है जब प्रत्येक युवा युवतीको इस बातका निर्णय करना होगा कि वह किसका कहना माने। ईश्वरकी आज्ञाका पालन करे या अन्य लोगोंको। अपने देशके नवयुत्रकोंके मानसिक संगठनका मैं भी पूरा परिचय पा जाना चाहता हूं। जहांतक मैं जानता हू अपनी उच्च शिक्षाका निर्णय इस देशके नव-युवकोंके ही हाथमें है। कहीं कहीं मैंने देखा है कि लड़के उच्च शिक्षको लिये इतने पागल हो जाते हैं कि उनके अभिभावकोंको उन्हें उससे हटाना भी कठिन हो जाता है। यदि मैं उन लड़कोंसे कह रहा हूं कि आप लोग अपने मा बापकी बातें न सुनिये और पकदमसे सरकारी स्कूलों और कालेजोंको छोड़ दीजिये तो में आपको किसी तरहका कष्ट नहीं दे रहा हूं। आपको यह सुनकर चिकत नहीं होना चाहिये कि आजतक मेरी प्रेरणाके अनुसार जितने लड़के स्कूल या कालेज छोड़कर बाहर आये उनके अभिभावकोंने विरोध सूचक एक शब्द भी मेरे पास नहीं लिखा। केवल एक सरकारी कर्मचारीने इस बातकी शिकायत की थी कि आपकी शिक्षासे मेरा लड़का कालेजकी पढ़ाई छोड़कर घर बैठ गया। उसमें भी उन्होंने केवल मात्र इतना ही लिखा है कि इस तरह स्कूल छोड़ते समय उसे (लड़केको ) कमसेकम पकवार मुझेसे पूछ तो लेना चाहिये था पर उसने मेरी परवा न की। पर मेरा यह आदेश नहीं है। मैं तो छड़कोंसे कहता हूं

कि तुम अपने अपने अभिभावकोंसे पूछ छो। यदि वे ऐसे न माने तो इस प्रश्लपर विवाद करके उनको ठीक मान्पर लाओ और तब नहीं स्क्लों या कालेजोंको खाली कर दो।

अनेक जलसोंमें मैंने अभिभावकोंसे भी इसी तरहकी प्रार्थना की है कि आप मिहरवानी करके अपने बालकोंको सरकारी स्कूलोंमेंसे हटा लीजिये। मैं प्रसन्नताके सोथ कह सकता हूं कि एक भी अभिभावक ऐसा नहीं था जिसने मेरो इस बात पर किसी भी तरहका एतराज उठाया हो। उन लोगोंने बड़ी प्रसम्नता और एकाके साथ असहयोगके पूर्ण कार्यक्रमको स्वीकार किया है जिसमें शिक्षालयोंका वहिष्कार भी शामिल था। इससे मुक्ते पूरी आशा करनी चाहिये कि अलीगढ़ कालेजमें पढ़नेवाले छात्रोंके अभिभाव भी इस बातको भली भांति समभ गये हैं कि जिस सरकारने मुसलमानोंके साथ इस तरहसे विश्वासघात किया है और पंजाबके अत्याचारों द्वारा राष्ट्रकी मर्यादा भंग करनेका यल किया है उस सरकारकी सहायतासे चलनेवाले स्कूलों और कालेजोंसे लड़कोंको हटा लेना नितान्त आवश्यक है।

मुक्ते विश्वास है कि आप लोग इतनो बात तो अवश्य समक्ते होंगे कि मुक्ते भी इस बातकी सदा चिन्ता वनी रहती है कि हमारे बालकोंकी शिक्षामें किसी भी तरहसे असावधानी न हो। पर इस बातकी भी मुझे बड़ी चिन्ता रहती है कि उनकी शिक्षा परम पवित्र हो। शिक्षा मिलनेका जरिया पवित्र हो। जिस सरकारसे हम हृद्यसे घृणा करते हैं उसकी सहायताकी अपेक्षी होना क्या हमारे लिये लजा और हीनताको बात नहीं है ? मेरी समभमें तो इस अवस्थामें इस तरहकी सहायता लेना अपमान जनक है।

क्या आप यह नहीं चाहते कि आपके चालकोंकी शिक्षा स्वतन्त्र वायुमएडलमें हो ? मान लिया कि वर्तमान सरकारी विद्यालयोंका तरह हम लोग विशाल भवन नहीं बनवा सकेंगे पर क्या इस तरहकी शिक्षा भाषड़ियोंमें भी अभिष्रेत नहीं है ! क्या हम लोग यह नहीं चाहते कि शिक्षक समुद्राय स्वतन्त्र हों और बालकोंके हृद्यमें स्वतन्त्रताके परिमाणु भर दें। मैं चाहता हूं कि आप इस वातको भली भांति समभ जायं कि हमारे देशका भविष्य इन्हीं वालकोंके हाथमें है। हम लोग इसके लिये कुछ नहीं कर सकते। क्या इम लोग उन्हें उस ढंगसे मुक्त नहीं कर देंगे जिसके कारण हम लोगोंको पेटके बल रेंगने पड़े हैं। हम लोग इतने दुर्बल हैं इसलिये न तो हममें साहस है और न शक्ति है कि हम इस जुऐको तोड़ फेंकें। पर क्या यह हम लोगोंके लिये उचित नहीं है कि इस पापसे अपनी सन्ततिको वचार्वे। उन्हें इसी गर्तमें न छोड़ जायं।

यदि उन्हें' आज स्वतन्त बालक और स्वतन्त वालिकाकी हैसियतसे शिक्षा दी जाय तो उनका कुछ भी नुकसान नहीं है। हमारे बालकों को सरकारी डिग्नियों की जरा भा आवश्यकता नहीं है। यदि हम डिग्नियों के प्रलोभनको लड़कों के दिमागमेंसे निकाल दें तो हमारी शिक्षाके व्ययका भार भा घट जाता है।
यदि सम्चा देश एक सप्ताह भी स्वार्थत्याग करनेको तैयार हो
जाय तो साल भरकी पढ़ाईका खर्च निकल आवेगा। पर इसके
लिये हमें एक सप्ताहका भी स्वार्थत्याग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि
हम हिन्दू और मुसलमानोंकी धर्म संस्थायें ही इस कामको
मजेमें उठा ले सकतो हैं। इस समय जो कुछ प्रयास किया
जा रहा है वह प्रयास किसी नई बातके लिये नहीं किया जा
रहा है बल्कि जो बातें किसी समय हममें थी उन्होंकी पुनः
प्राप्तिको चेष्टा की जा रही है और साथ ही अपनो मर्यादा तथा
धर्मकी रक्षाकी व्यवस्था की जा रही है।

नवयुवकोंका हितेषी— मोहनदास कर्मचन्द गांधी

## बंगालके नवयुवक 🦈

—:\*<u>·</u>\*:—

( जनवरी १६, १६२१ )

नवजवानो, मैंने अभी समाचार पत्रोंमें पढ़ा है कि माताकी पुकार सुनकर आपलोगोंने अपने कर्त्त व्यका पालन किया है। इस तरहसे आपने अपना और अपने देश (बगाल) का मुंह उज्वल कर दिया है। मैंने इससे भी अधिककी आशा की थी क्योंकि आपसे इससे कमकी आशा ही क्या की जा सकती

थी। वंगालमें सभी गुण मौजूद हैं। वृद्धि वलमें वह सबसे चढ़ा बढ़ा है, उदारता उसकी विष्यात है आत्मवल भी उसके मुकाबिले का कहीं अन्यत्र नहीं। भारतवर्षमें दूरदर्शिता, बिचार और धारणा, आशा और विश्वास आपमें सबसे अधिक है। भीरुताका जो दोष हम लोगोंके सिरपर महा जाता है उसे आपने अनेक बार भूठा प्रमाणित किया है। इसलिये यही उचित था कि पहलेकी भांति इस समय भी वंगाल ही सबसे आगे खड़ा हो और सबको मार्ग दिखलावे।

आप लोगोंने पैर बढ़ाया है। अब किसी भी अवस्थामें पीछे कदम न हटाइयेगा। सोचने विचारनेके लिये भी आपको पर्याप्त समय मिल गया था। आपने अच्छी तरह सोच विचार-कर ही इस तरफ करम बढ़ाया होगा। जिस कांग्रेसने देशको आत्मशुद्धि, आत्मत्याग, साहस और आशाका सन्देश दिया था उस कांग्रेसको समारोह आपके ही घरमें हुआ था। आपनेही उसे निमन्त्रित किया था। उस घोषणाको नागपूर कांग्रेसने साफ किया, बढ़ाया और उसका समर्थन किया। यह सन्देश देशके सामने रखा गया था उस समय इसके प्रति-लोगोंके हृदयमें अनेक तरहकी आशंकार्ये उठ रही थीं, परस्पर मतभेद था पर ६ मासमें ही हर तरहका अविश्वास और मतभेद हट गया। नागपूरमें एकमत होकर परम प्रसन्नताके साथ लोगोंने इसे स्वीकार किया। उस समय वापके हाथमें था कि आए उसे अस्वीकार करते या स्वीकार करनेमें आगा पीछा करते।

निकाल दें तो हमारी शिक्षाके व्ययका भार भा घट जाता है। यदि सम्चा देश एक सप्ताह भी स्वार्थत्याग करनेका तैयार हो जाय तो साल भरकी पढ़ाईका खर्च निकल आवेगा। पर इसके लिये हमें एक सप्ताहका भी स्वार्थत्याग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम हिन्दू और मुसलमानोंकी धर्म संख्यायें ही इस कामको मजेमें उठा ले सकतो हैं। इस समय जो कुछ प्रयास किया जा रहा है वह प्रयास किसी नई बातके लिये नहीं किया जा रहा है बल्कि जो वातें किसी समय हममें थी उन्होंकी पुनः आधिको चेष्टा की जा रही है और साथ ही अपनी मर्यादा तथा धर्मकी रक्षाकी व्यवस्था की जा रही है।

नवयुवकोंका हितेषी— ` मोहनदास कर्मचन्द गांधी

# बंगालके नवयुवक

--:\*:

( जनवरी १६, १६२१ )

नवजवानो, मैंने अभी समाचार पत्रोमें पढ़ा है कि माताकी युकार सुनकर आपलोगोंने अपने कर्त्त व्यका पालन किया है। इस तरहंसे आपने अपना और अपने देश (बगाल) का मुंह उज्वल कर दिया है। मैंने इससे भी अधिककी आशा को थी क्योंकि आपसे इससे कमकी आशा ही क्या की जा सकती

थी। वंगालमें सभी गुण मौजूद हैं। वृद्धि वलमें वह सबसे चढ़ा वहा है, उदारता उसकी विख्यात है आत्मवल भी उसके मुक्ताबले का कहीं अन्यत्र नहीं। भारतवर्षमें दूरदर्शिता, बिचार और धारणा, आशा और विश्वास आपमें सबसे अधिक है। भीरताका जो दोष हम लोगोंके सिरपर महा जाता है उसे आपने अनेक बार क्रूटा प्रमाणित किया है। इसलिये यही उचित था कि पहलेकी भांति इस समय भी वंगाल ही सबसे आगे खड़ा हो और सबको मार्ग दिखलावे।

आप लोगोंने पैर बढ़ाया है। अब किसी भी अवस्थामें पीछे कदम न हटाइयेगा। सोचने विचारनेके लिये भी आपको पर्याप्त समय मिल गया था। आपने अच्छी तरह सोच विचार-कर ही इस तरफ कदम बढ़ाया होगा। जिस कांग्रेसने देशको आत्मशुद्धि, आत्मत्याग, साहस और आशाका सन्देश दिया था उस कांत्रे सको समारोह आपके ही घरमें हुआ था। आपनेही उसे निमन्त्रित किया था। उस घोषणाको नागपूर कांग्रेसने साफ किया, बढ़ाया और उसका समर्थन किया। जिस समय यह सन्देश देशके सामने रखा गया था उस समय इसके प्रति-लोगोंके हृद्यमें अनेक तरहकी आशंकायें उठ रही थीं, परस्पर मतभेद था पर ६ मासमें ही हर तरहका अविश्वास और मतभेद हट गया। नागपूरमें एकमत होकर परम प्रसन्नताके साथ लोगोंने इसे स्वीकार किया। उस समय आपके हाथमें था कि आप उसे अस्वीकार करते या स्वीकार करनेमें आगा पीछा करते। मेरी समक्तमें आपने उत्तम मार्गका ही अनुसरण किया है यद्यपि संसारी ख्यालसे कम सुरक्षित मार्ग है। अब यदि आप इसमें से निकल कर अलग हो जाना चाहें तो इसमें अ पकीभी अप्र-तिष्ठा है और उस धमपर भी आद्यात पहुंचनेकी सम्भावना है।

पर वर्तमान शासन प्रणाली तथा पश्चिमी शिक्षां कारण हमारी जो खरावी हो रही है उसके सामने हमें इस प्रश्नपर विवाद करनेकी आवश्यकता नहीं है। क्या यह सम्भव है कि अरववालोंकी शिक्षांका प्रवन्ध तो उनके हाथमें रहें जो उसे दास बनाकर रखना चाहते हैं और फिर भी आप कह सकते हैं कि अरववाले स्वतन्त्र हैं। यदि कोई उनसे उन स्कूलोंमें आकर पढ़नेके लिये कहें जिनकी स्थापना उनके दुश्मनोंने की है तो वे उस व्यक्तिके उत्पर अवश्य हंसेंगे। क्या हमारी अवस्था इससे भिन्न हैं? हमारी समक्तमें तो हमारे लिये और दूढ़ होनेकी आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग इस सरकारको बुरा कहकर इसके नाश या सुधारके लिये तुले हैं।

यदि इस देशका एक वर्गभी आत्मत्याग करनेके लिये तथा यहा करनेके लिये तैयार नहीं है ते। हमें स्वराज्य मिलना कठिन काम है। सरकार केवल शाब्दिक तर्कके सामने हार माननेवाली नहीं है। इसके सामने सिर्फ वलवानों और सच्चे काम करनेवालोंका ही तर्क चल सकता है।

तलवारकी बहादुरी वे भलीभांति जानते हैं। पर उन्होंने इसका प्रवन्ध कर लिया है। यदि आज हम उनके खिलाफ

इसका प्रयोग करे तो कोई असर नहीं हो सकता। कितने ही लेग यह चाहेंगे कि हम लेग हिसाके लिये तुल जायं। पर ये ले।ग ( अंग्रेज ) हिंसाका मुकाविला करने और उसके दबानेमें अद्वितीय हैं। इसीलिये हम लेगोंने यह युक्ति निकाली है कि अहिंसा शस्त्रके प्रयोगसे उनके हिंसाशस्त्रको वेकार कर दें। असहयोग आन्दोलनका आधारयन्त्र अहिंसा है। इसलिये जिन ले।गोंके साथ आपका मतभ इ हो उनके साथ व्यवहार करनेभें आपके। जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिये। अक्षमता भी एक तरहकी हिंसा है। इस लये उसका भी प्रयेग हमें नहीं करना चाहिये। प्रजाशासनमें अहि सात्मक असहयाग क्रियादमक शिक्षा है। घोरसे घोर उत्ते जना दिये जानेवर भी यदि हम अपनेको सम्हाल सके, हिंसाकी प्रवृत्ति चित्रमं नहीं दिखलाई तो हमारी विजय उसा क्षण निश्चित है, क्योंकि पूर्णतया असहयोग तो हम उसो अवस्थामें कर सकते हैं।

जिस बातका मैंने अभो उल्लेख किया है उससे आपको अवराना नहीं चाहिये। मानव नमाजका उत्थान और पतन किसी निर्दिष्ट गतिके अनुसार नहीं होता। एक दिनमें, एक क्षणमें वे बिलाये हैं और उठे हैं। क्या यह अनम्भव वात है कि यदि आज ३३ कगेड़ भारतवाना अपनो शक्तिको पहचान छे ते। विना हिंसाके वे अपना हित साध सकते हैं। आज तक हम राष्ट्रीयताके सब्धे ममको नहीं समक्त रहे थे और न उसके समकनेकी चेष्टा की थी। यही कारण था कि शासकवर्ष

हमें परस्पर लड़ाकर अपना मतलव गांठ रहे थे। अब हम लेग वैता नहीं करेंगे। इस देशके खामी हम हैं न कि वे। असहयोग प्रथम प्रहार उन्हीं लोगोंके ऊपर करता है जिनको अपने चंग्रलमें फंसाकर सरकार नचाया करती है और जो लोग इन विद्यार्थियोंकी भांति जान या धनजानमें इस तरह फंस गये हैं। यह आप ध्यानपूर्वक विचार करें तो आपको विदित होगा कि जो यात आप प्राप्त करनेके छिये जा रहे हैं इसके लिये थापको जो त्याग करना होगा वह बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि वह अनेक व्यक्तियोंमें वँटा है। आपको किस तरहका आत्मत्याग करना है ? जबतक स्वराज्य न मिल जाय (अर्थात् कमसे कम एक वर्षतक ) अपना पढ़ना लिखना आप-को बन्द कर देना होगा। अदि इस देशके सारे विद्यार्थी मेरी बातको समस कर मेरा मत स्वीकार कर हैं तो मैं दावेके साथ कह सकता हूं कि उन्हें एक वर्षके लिये भी पढ़ना लिखना नहीं The second of the second छोड्ना पहेगा।

पढ़ाई स्थगितकर आप इस वर्ष ऐसा यहा की जिये जिससे स्वराज्य मिलनेमें सुविधा हो। मैं अपनी तरफसे आपसे कहूंगा कि आप चर्का चलाना शुरु कर दीजिये, क्योंकि भारतवर्षका आर्थिक उद्धार इसीपर निर्भर करता है।

ा पर आप यह न करके उस कालेजमें जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जिसके खोलनेका देशवन्धुने आपको वचन दिया है। गुजरात राष्ट्रीय विद्यालयके छात्रोंने कमसे कम चार घंटा चरका प्रतिदिन चलानेका वचन दिया है। इस सुन्दर कलाको सीक्कर अपने देश भाइयोंके तनको ढकनेके प्रयत्नमें सहायक होना कितना पुण्यका काम है।

सरकारी शिक्षालयोंसे संबन्ध त्यागकर आपने अपने कर्ता व्यक्त पालन किया है। इसके बाद इस समयको सबसे उपयोगी काममें लगानेका तरीका मैंने आपके सामने रख दिया है। अब मैं ईश्वरसे यही प्रार्थना करता हूं कि वह आपको साहस और धैर्य प्रदानकर आपकी सहायता करे।

आपका हितचिन्तक— मोहनदास कर्मचन्द गांधी

# धरना बैठना

ः (फरवरी २, १६२१) 💸 🚟 🚟

वङ्गालसे समाचार आ रहे हैं कि लड़कोंने धरना वैठना आरम्भ किया है। यह तरीका असम्य भारतमें प्रचलित था। पर भाग्यवश यह तुरत रोक दिया गया। जिन लोगोंने विद्यालयोंका विदिष्कार किया था वे लोग अन्य छात्रोंका—जो कालेजमें फीस देने या शिक्षा सम्बन्धी भावश्यक बातें जाननेके लिये युनिविर्सिश भवनमें जाना चाहते थे उनका मार्ग रोककर वे सड़े हो

जाते थे, मार्गमें लेट जाते थे जिससे जानेवाला उनके। कुचल कर ही आगे दढ़ सके। यह प्रथा असभ्य इसलिये है कि इसके द्वारा किसीको कोई काम करनेसे जबद्स्ता रोका जाता है। इसमें कायरता भी है क्योंकि जो घरना बैठना है वह भली भांति जानता है कि पेसा ही कोई हृद्य हीन होगा जो उन्हें कुचलकर आगे वढ़ेगा। इस तरहके आचरणको हिनात्मक तो नहीं कह सकते पर वह हिंसासे भी खराव है। यदि हम शत्रुके साथ खुलकर युद्ध करते हैं ते। हम उसे अव वर देते हैं कि वह भी इमपुर प्रहार करें। पर जब हम धरना बंठते हैं और कहते हैं कि यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो हमें कुचलकर तब जाओं तो हम उसको लाचार बना देते हैं, क्यांकि हम यह जानते हँ कि वह ऐसा न करेगा। जिन उत्साही छात्राने घरना बैठने-का तरीका सोचा कदाचित उन्होंने इसकी असम्यतापर ध्यान ही नहीं दिया। पर जिसे आत्माको प्रेरण के अनुपार काम करना है और जो संप्राम क्षेत्रमें अकेला खड़ा हानेपर भी विचलित नहीं होता है उसे ते। इस तरह अविवेकी नहीं होना चाहिये। यदि असहयोग असफ उहुआ तो इसका एकमात्र कारण इसकी आन्तरिक कमजोरी होगो। असहयोगमें हार है ही नहीं। वह असफल होना तो जानता ही नहीं। उसके प्रति-निधि या संचालक उसको इस तरहसे विगाड़ डालें कि वह असफ्र प्रतीत हो सकता है। इसलिये असहयागियोंको, जो कुछ वे करते हैं, उसमें पूर्ण सावधान रहना चाहिये। अधार

होनेकी आवश्यकता नहीं है, असभ्य होनेकी आवश्यकता नहीं है, उद्देख होनेकी आवश्यकता नहीं है, अनुचित द्वाच डालनेकी आवश्यकता नहीं है, अनुचित द्वाच डालनेकी आवश्यकता नहीं है। यदि हम लोग उदारशासनके सद्ये भाव-की धारणा चाहते हैं तो हमें असहनशील नहीं चनना पड़ेगा। असहनशीलना प्रगट करती है कि मनुष्यको अपने उद्देश्यपर विश्वास नहीं है।

### कलकत्ताका छात्र आन्दोलन

(जनवरी २६, १६२१) 🐬

कलकताके छात्रोंने असहयोग कार्यक्रमको जिस तेजीसे अपनाया है उसे देखकर विस्मय होता है। १५ जनवरी तक एक दम सक्तारा था। एक भी ऐसी घटना नहीं हुई थी जिससे इस बातका अनुमान किया जा सके कि इस तरहकी कोई भी बात हो सकती है। पर इसके बीचमें ही इतनी भारी घटना हो गई। इसका मुख्य कारण क्या है, यह तो अभी रहस्यमय और अन्धेरेमें छिपा है। पर श्रीयुन देशान्युका माताकी पुकारपर बकालत छोड़कर राष्ट्रसेवामें लग जाना इस कामको अतिशय दुतगामी बनाता गया। १५ जनवरीको यकायक यह घटना उपस्थित हुई। बंगवासी कालेजके प्रायः सभी छात्र—हो चार

भीर और कायारोंको छोड़कर—कालेज भवन छोड़कर निकल आये और वन्देमातरम्की ध्वनि करते वे रिपन कालेजकी ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने वहांके छात्रोंसे भी अपील की। चन्देमातरम्का गुंजार करते रिपन कालेजके छात्र भी कक्षाको छोड छोडकर निकल आये और इनके साथ हो लिये।

छोड़ छोड़कर निकल आये और इनके साथ हो लिये। यही वान्दोलनका आरम्भ थो। इस समय हजारों छात्र स्कूल और कालेज छोड़कर वैठे हैं। प्रायः ८००० से १५००० छात्रोंने पढ़ना छोड़ दिया है। जिस तरहसे मुसरेका जल बूंद बूंद बटुरकर सोता वन जाता है उसी तरहका असर छात्र वर्गमें इस असहयोग आन्दोलनका कलकत्तामें हुआ है। एक भी कालेज ऐसा नहीं है जिसपर इसका प्रभाव नहीं पड़ा कितने कालेज तो अनिश्चित समय तकके लिये बन्द कर दिये गये हैं। यह तो बी० ए० के नोचेकी कक्षाओंमें पढ़नेवाले छात्रोंकी बात है। पर इससे उच्च कक्षामें पढ़नेवालीने भी कम उत्साह नहीं दिखाया है। इसी समय कानूनकी परीक्षा हो रही थी। पहले दिन प्रायः ७०० लड़के उपस्थित थे पर दूसरे दिन उनकी संख्या १५० रह गई। 💛 🦠 🦠 ः इस समयः कलकत्तामें प्रतिदिन इतनी सभायें हो रही हैं जितनी वहां पहले महीनोंमें भी नहीं होती थीं। एक दिन देशबन्धुको आठ जलसोमें भाषण करना पड़ा इसलिये यह

सहजमें ही अनुभव कर लिया जा सकता है कि छात्रोंके इस उत्साहपूर्ण योगदानका प्रभाव कलकत्ताके राजनैतिक जीवनपर अवश्य पड़ा होगा। गत सप्ताहमें राष्ट्रीय कालेजकी स्वापना होगी। उसी समय उसमें ८०० छात्र हो गये थे और इससे अधिककी आशा है। पर इस आन्दोलनकी यहीं समाप्ति नहीं हैं। देहातांमें भी इसका प्रभाव पड़ा है। घर घरमें इसने कांग्रेंसका सन्देश पहुंचा दिया है। इसकी प्रतिष्वित प्रत्येष नगर, प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक घरसे आ रही है। पदना, यरहामपुर, ढाका, सेराजगञ्ज, कोमिला तथा बाजरभाटके छोत्रोंने भी इसका उचित प्रत्युत्तर दिया। इस समय बंगालका छोहा गर्म हो गया है। हमें पूर्ण आशा है कि इस बार इसकी सारी मैल निकल जायगी। छात्रोंमें दृढ़ता दिखलाई देती है। ईश्वर उन्हें शक्ति दे कि वे अपने उद्देश्यमें विजय लाम करें।

# छात्रोंका कर्तव्य

(फरवरी ६,१६२१)

४ फरवरी १६२१ को कलकत्ता राष्ट्रीय कालेजके उद्घाटनके समयपर महात्मा गांधीने छात्रों श्रीर श्रध्यापकोंको निम्न लिखित उपदेश दिया था:

वन्धुवगे, अभी कुछ छात्रोंने गीताके स्होक पढ़कर जो प्रार्थना की है उसे आपने अवश्य सुना है। मुक्ते पूर्ण आशा है कि आप होग उस प्रार्थनाके अर्थपर विचार करेंगे। यदि इस

संस्थाकी सारी कार्यवाही प्रार्थनाके वलपर ही चले तो मुक्ते पूर्ण वाशा है कि हम लोगोंको इसके द्वाराः जो संफलता मिलेगी वह स्वार्ध और परमार्थ दोनोंके लिये विशेष रूपसे हितकर होनी चाहिये। इन कतिएय महीनोंमें मुभ्हे अनेक विद्यालयोंके खोलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस विद्यालयको खोलते समय जो चिन्ता मेरे सिरपर सवार है वह अन्यत्र कहीं भी देखनेमें नहीं आई। इसका कारण यह है कि संसार भरकी दृष्टि कलकत्ताके छात्रोंपर हर्गी है। समाचार पत्रोंमें नित नये तार छपते रहे हैं जिनमें कलकत्ताके छात्रोंको उनकी असीम सफलतापर वधाई दी गई है। आप लोगोंने यह भी देखा होगा कि आपके प्रत्युत्तरका हो अनुसरण कर सारे भारतके छात्र धीरे धीरे सरकारी स्कूलीं और कालेजोंसे अपना सम्बन्ध त्याग रहे हैं। इसलिये आपकी जिस्मेदारी सबसे बढ़कर है। आपके साथ ही साथ पाठशालाके अध्यापकोंकी, देशवन्धु दासकी और साथ ही साथ मेरी भी जिम्मेदारी कम नहीं है। मैं तो सदा ईश्वरसे यही प्रार्थना करता रहूंगा कि वह आपके मार्गको क्ठिनाइयोंको हटाकर आपको सफल बनावे। चाहे कितने भी सच्चे हृद्यसे प्रार्थना की गई हो वह तबतक कारगर नहीं हो सकती जवतक छात्रवर्ग अतिशय नम्रता तथा ईश्वरीय कोपसे डरकर काम करनेके लिये प्रवृत्त न होंगे। इसके अलावा उनमें तत्परता तथा एकाव्रता होनी चाहिये और जिस देशके लिये उन्होंने इन सरकारी विद्यालयोंका विहिष्कार किया

है उसके प्रति स्नेह और गाढ़ अनुराग होना चाहिये। जो छात्र ञ्चाजतक योग्यताकी सनद् तथा अपनी बुद्धिके अनुसार इन सनदोंके वदौलत जीवनमें योग्यपद प्राप्त करनेकी अभिलाषा करते आये हैं उनके लिये इस तरहका त्याग साधारण वात नहीं है। इस प्रकारकी आशाओंसे परिवेष्टित छ।त्रके लिये केवल इस विश्वासपर कि इसका अन्त करके वह अपने देशका -तथा अपना उपकार कर रहा है इतना त्याग सम्भव नहीं है। कमसे कम मुक्ते इसमें किसी तरहका सम्देह नहीं है। -इस बातकी आशा है कि आपको इसके लिये अफसोस और पश्चात्तःप नहीं करना होगा कि आपने सरकारी विद्यालयोंका वहिष्कार किया। पर मैं यहीं पर यह भी कह देना चाहता हूं कि यदि आाने इस समयका सदुपयोग नहीं किया अथवा यदि अपने क्षणिक जोशमें आकर—जैसा कि देशमक्त अनेक नेताओंने कहा है-आपने विद्यालयोंका विश्वकार किया है तो इसके लिये आपको अवश्य पछताना पड़ेगा। मुक्ते पूरी आशा है कि आप इन महापुरुवोंकी शंकाओंको चित्तियं न करेंगे और उन्हें अब सावित कर दंगे।

आपको अपना काम इतनी योग्यता और खूबीके साथ करना चाहिंगे कि सालके अन्तमें आपकी सफलता देखकर वे लोग— जो इस समय अनेक तरहकी आशंकार्ये प्रगट कर रहे हैं—यही कहें कि हम लोगोंको धारणा गलत थी। मैं आपसे एक बात और कह देना चाहता हूं। सारा भारत इस समय आपकी और विस्मित होकर देख रहा है। कितने नवयुवक और अनेक वयोवृद्ध जन भी आपके इस आन्दोलनसे किंकर्तव्य विमूढ़ हो गये हैं और विचित्र तरहकी आशंकाभरी बातें कहते हैं। लोग कहते हैं कि यह क्षणिक जोशका गुव्चार है। जिस समय जोश ठंढा हो जायगा सब दब जायगा। अभीतक दूढ़ता तथा साह-सिकताका श्रेय आपको किसोने नहीं दिया है।

' ंृआप लोग नये पश्पर<sub>्</sub>अवतीर्ण हो रहे हैं। आप अपने जीवन पुस्तकमें नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आप अपने ऊपर वड़ी भारी जिम्मेदारी हो रहे हैं। आप अपना नाम भारतके उद्घारकोंमें लिखवानेके लिये खड़े हो रहे हैं। यदि आप लोग अपनी इस जिम्मेदारीको समकते हैं तो मुक्ते पूरी आशा है कि आप अपने आवरणसे इस तरहकी सभी आशंकाओंको निर्मू छ कर देंगे। जिन लोगोंको बंगालका पूर्ण अनुभव है वह तो यही कह रहे हैं कि ऐसे अवसरोंपर वंगाल कभी भी पीछे नहीं रहा है। मुभो तो पका भरोसा है कि जिन छात्रोंने देशकी पुकारपर अपना इस तरह विलिदान किया है और इस संखाका साथ दिया है वे किसी तरहकी अयोग्यता नहीं दिखावेंगे। मुक्ते इस वातको भी पूरी आशा है कि अध्यापक वर्ग भी अपनी जिम्मे-दारीको पूरी तरहसे निवाहेंगे। गुजरात विद्यापीठकी ष्यापना करते समय मैंने वहांके छात्रों तथा अध्यापकोंको जो कुछ कहा था वही यहां भी कह देना चाहता हूं। इस विद्या-पीठकी सफलता और असफलता यहांके छात्रों और शिक्षकों-

पर निर्भर है। यदि उन्होंने तत्परता दिखाई और अपनी जिम्मेदारा पूरी तरहसे निषाही तव तो उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी नहीं तो असफल होंगे। इस समय हमारे इतिहासमें विकट युग उपस्थित हुआ है। हममेंसे जो लोग इस समय नवयुवकोंके मन की परिस्थित बदलनेके लिये तैयार हुए हैं उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है। इसलिये यदि अध्यापक वर्गने असावधानी और उदासीनता दिखलाई, यदि आशङ्का- भोने आकर उनपर सवारी कसी' यदि भविष्यकी चिन्तासे वे भयभीत हुए तो आप स्वयं समक सकते हैं कि उन छात्रोंको क्या दशा होगी जो उनकी देखरेखमें रहेंगे। मेरी उस द्यामयसे यही विनीत प्रार्थना है कि वह अध्यापकोंके हृदयमें साहस, वुद्धिवल, विश्वास और आशा दे।

में छात्रोंको बराबर इस बातकी चेतावनी देता आया हूं कि आपने अपने लिये जो मार्ग निर्देश किया है उसपर चलते रहिये पर दूसरोंके मार्गमें किसी तरहकी बाधा मत उपस्थित कीजिये। वरिसालके सम्बन्धमें समाचार पत्रोंमें जो समाचार प्रकाशित हुआ है उसे आपने अवश्य पढ़ा होगा। में नहीं कह सकता कि जो कुछ लिखा गया है वह सच है या सच्ची घटना चढ़ाबढ़ा कर लिखी गई है। पर उसकी मुक्ते विशेष चित्ता नहीं। चाहे यह घटा कर लिखी गई हो या बढ़ाकर पर इससे एक बात तो अवश्य प्रमाणित होती है कि हमें किसी भी तरह अनुचित दवाव डालकर हिंसाके लिये नहीं

तैयार होना चाहिये । इसिलये आपको धरना भी नहीं बैठना चाहियं। जो छात्र अपने मनसे कालेजों और स्कू-लोंको नहीं छोड़ सकते हैं उनके ऊपर किसी तरहका द्वाव नहीं डालना चाहिये। वस, केवल इतनाही काफी है कि जे। लेगा इन विद्यालयोंमें पढ़ना पाप समभते हैं वे इन्हें छोड़ कर बाहर है। जायं। यदि हमें अपने ऊपर दृढ़ विश्वास है ता हम दूढ़तासे अड़ें रहेंगे चाहे एकभो छात्र हमारे पुकारपर आंगे कदम न बढ़ार्चे। यदि आप अधीर हो जाते हैं ते। इससे अपने उद्देशयकी कमजोरी साबित करते हैं और हम दूसरोंपर अपना अनुकरण करनेके लिये तभी दबाव डालते. हैं जब हम अधोर हो जाते हैं। इसलिये मेरा कहना है कि इस संस्थाका कोई भी छात्र इस तरहका आचरण नहीं करेगा जिससे उसकी अधीरता या संदिग्धता प्रगट हो।

एक मासके बाद में आप लेगोंकी सेवामें पुनः उपस्थित
होऊ गा। उस समय तक मुक्ते पूरी आशा है कि आप
हिन्दी समक्रने और बोलनेमें पूरो धेग्यता प्राप्त कर लेंगे
आप उस समय अंग्रेजीमें मेरा व्याख्यान सुनना नहीं
चाहेंगे। उस समय में राष्ट्रीय सन्देशको आपके सामने
गष्ट्रभाषामें ही रखूंगा। आप हिन्दी पढ़ना आरम्भ कर
दीजिये। आप देखेंगे कि हिन्दी सीखना बड़ा ही सहज काम
है। आपको कोई किठनाई नहीं प्रतीत होगो। इसके शब्द

वातका भो विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको उसमें सभी उपयोगी और आवश्यक वातें भिलेंगी। आप कहते हैं कि हिन्दी साहित्य दरिद्र है, उसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं है। पर यह वात सच नहों है। हिन्दी और उद्दूं भाषामें साहित्यका खजाना भरा है। आप तुजसी दासके रापायणको उठा लीजिये। आप देखेंगे कि उसमें जो खजाना भरा है उनका मुकाविज्ञा करनेवाला संसारके किसी साहित्यमें नहीं है। जो आशा और विश्वास मुक्ते इस पुस्तकसे हुआ और किसी पुस्तकसे नहीं हुआ। इस पुस्तकमें साहित्यका भएडार भरा पड़ा है, धर्मके मर्मका यह खजाना है।

दूसरी बार जब मैं आपके पास आऊ'गा तबत ह आप सत कातनेमें भो पूरे अभ्यस्त हो गये रहेंगे और अप किसी गांवके जु हो के हाथसे कपड़ा बुनवाकर पहनते रहेंगे। उस समय तक आपका इसपर विश्वास जम गया होगा और यदि भारतके भविष्य उद्धारका पकमात्र शस्त्र आप इस चरखेकों मेरे साथ माननेके लिये तैयार है ता मैं दूडताके साथ कह सकता हूं कि आपको चरखा कातनेमें बही आनन्द मिलेगा जो इस समय मुफे मिल रहा है। मुफे आशा है कि आपकी शिक्षाकी योजना आपकी मातृनापामें की जायगी। आपके अध्यापकगण बङ्गलामें पाठ पढ़ाव ने और आप भो अपने कुल ख्यालातोंको बङ्गला भाषामें वाधंगे और अपना भाव व्यक्त करनेके लिये उपयुक्त शब्द ढूंढ निकालेंगे।

ं यह सब काम आप पूर्ण धार्मिक विश्वासपर करेंगे। यदि इस आन्दोलनको आप धार्मिक रूप नहीं देना चाहते तो निश्चय जानिये कि आप केवल असफल ही नहीं हो'गे , चंतिक आपकी मर्यादा भी भङ्ग हो जायगी। जो काम हमारे सामने इस समय है उसको पूरा करनेका यह नया तरीका है। यदि हमारी यह धारणा है कि प्रचलित प्रणालीमें यत् क्रिञ्चित परिवर्तन कराकर ही हम भारतका उद्घार कर लेगे तो हमारी असंफलता निश्चित है। यदि वापने इसं काममें वहीं धार्मिकता दिखलाई जिसके लिये वंगाल सदासे विष्यात हैं तो निश्चय जानिये कि स्वराज्य आपसे दूर नहीं है। ईश्वर आपकी मदद करे। ईश्वर आपमें अतुले साहस दे **भौ**र आपको उस योग्य बनावे जिसकी इस समय देश बान्धु को भाषश्यकता है। अब मैं इस विद्यालयका उद्घाटन 人名英克尔特 美国山北部 海绵 करता है।



#### शिचा और असहयोग

--- o :%: 0----

( नवस्बर ३, १६२१ )

श्रोयुत सम्पादक यंग इण्डिया,

महाशयजी, वंगलाके प्रवासी पत्रके कार्तिकके अंकमें एक लेख निकला है। उस लेखके लेखक हैं एसउ सी। महा-शय और उन्होंने इसकी शिक्षाके उद्योगपर प्रकाश डालनेका यल किया है। इस लेखमें कुछ वाक्य ऐसे आगये हैं जिनपर आपका ध्यान' आकृष्ट करना में आवश्यक समकता हूं। नीचे मैं उन वाक्योंका शब्दानुवाद देता हूं:—

"इस कान्तिकारी उलट फरके समय भी कसने अपनी शिक्षाका दीपक नहीं बुक्तने दिया है यद्यपि उसका प्रकाश मन्द पड़ गवा है। हमारे देशके (भारतके) दूरदर्शों नेताकी भांति यहां ऐसा कोई भी व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ जिसने शिक्षाको वन्द करा दिया होता। कस जानता है कि संग्राम और शिक्षामें किसी तरहका वैमनस्य नहीं है जैसा कि जल और तेलमें है।"

उन बंगला वाक्पोंका यहो भाव है। और इन्हें मैंने यथा-साध्य अनुवादित करनेकी चेष्टा की है। इन शब्दोंके लेखकका अभिप्राय में भलीभांति नहीं समक सका हूं। और चूंकि इस देशके गण्यमान नेताओंमें—जिनका जिक्र इस लेखके लेखकने किया है—महात्माजी ही हैं इसलिये में उनसे प्रार्थना कर गा कि वे इस वाक्यका तात्पर्य वतलावं। यह इसि अपे भी भा अवश्यक हो गया है कि इस देशके अनेक समभदार व्यक्ति भी यहां मत रखते हैं।

पुर्रालया }

आपका

फणीन्द्रनाथ दास गुप्त

प्रवामीके उस लेखके लेखकने जो मत प्रगट किया है, उससे मैं चिकत नहीं हुआ। उस लेख मो पढनेसे ही विदित हो जाता कि उसके लेखकको न तो दूरदर्शी नेताओं के विषयमें कोई ज्ञान है और न पंगु शिक्षाके त्रिषपमें हो किसी तरहकी जानकारी है। कपवाले अवनी वर्तमान संस्थाओं के साथ किसी तरहसे अलहयोग नहीं कर रहे हैं। पर तोभी युद्धके जमानेमें शिक्षा-को दीपकका प्रकाश उतना ही मन्द पड़ गया था जितना कि इस असहयोगी देशके स्कूलोंमें। विगत जर्मन युद्धके समय इङ्गलेएड की क्या अवशा थो ? उस समय इङ्गलेएडमें कितने स्कूलोंमें शिक्षा देनेका काम जारी था? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अनेक कालिज एकदमसे खाली हो गये थे। बोशर युद्धके समय भी यही बात थी। एक भी बोशर बालक पढ़ने नहीं जाता था। उस समय मातृभूमिके लिये मरने और कष्ट महनेको हो शिक्षा उन्हें दी जाती थी। यह वर्तमानः (अवहयोग) आन्दोलन इतना शान्त है कि जिन्हें उसकी चम-त्कारितापर विश्वास नहीं है वे उस प्रणालीके अन्दर अपनी

शिक्षाको चला सकते हैं जिसके प्रतिक्रूल आज राष्ट्र तलवार लेकर खड़ा है। मुक्ते पूरी आशा है कि भविष्यके इतिहासक इस आन्दोलनकी शान्तिप्रियताके लिये इसकी अवश्य प्रशंसा करेंगे और यहभी लिखेंगे कि इस शान्तिके ही कारण इसमें इतना जोर था। इसके अतिरिक्त हमें अपनी शिक्षा व्यवस्थापर किसी तरहका अभिमान नहीं हो सकता क्योंकि उसकी सोमा इतनी संकुचित है कि वह हमारी आवश्यकताको अंशतः भी नहीं पूरा कर सकतो और हम इतने मदमस्त हो गये हैं कि हमें वर्तमान शिक्षा प्रणालोको हानियोंका भी पता नहीं लगता। मैंने अपनी समक्तमें बहुत चेष्टा की कि मुझे इस शिक्षा प्रणालामें कोई भी ऐसी वात मिल जाय जो इसके पक्षमें हो और इस तरह में इस आवश्यक प्रश्नको हल कर लूं जिसका देशपर इस तरह प्रभाव पड़ रहा है। पर लाख चेष्टा करने पर भी मुक्ते इस तरहकी कोई वात नहीं दिखलाई दी। इस समय स्कुलोंमें ७,८५१,६४६ लड़के शिक्षा पा रहें हैं। में दावेके साथ कह सकता हूं कि वर्तमान शिक्षा प्रणालीमें ५० वर्षमें भी यह संख्या दूनी नहीं हो सकेगी। यदि शिक्षाको सर्वत्रापी वनाना है तो इस बातको मानना पड़ेगा कि वर्तमान शिक्षा प्रणालीमें सुधार आवश्यक है। और यह परिवर्तन केवल असहयोगद्वारा ही संभव और साध्य है, क्योंकि नरम उपचार द्वारा इतना भारी काम सहजमें नहीं हो सकेगा।

#### अभिभावकोंका कर्त्त व्य

#### 

(जून १५, १६२१)

"इस वर्ष मेरा पुत्र बी० ए० की परीक्षामें बड़ी योग्यताके साथ उत्तीर्ण हुआ है। मैंने इसकी पढ़ाईमें बड़ा रुपया लगाया है। पर वह सरकारी नौकरी नहीं कबूछ कर रहा है। राष्ट्रकी सेवामें ही अपना जीवन विताना वाहता है। घरमें कुछ १२ प्राणी हैं। अभी मुझे ५ छड़कोंकी शिक्षाकी भी व्यवस्था करनी है। मेरी एक छोटीसी जमींदारी थी जिसे वेच कर मैंने २०००) का कर्ज चुकाया। मेरे पास जो कुछ था मैंने इन्हीं तीनों लड़कोंकी शिक्षामें लगा दिया। मुक्ते पूरी आशा थी कि मेरा तृतीय पुत्र अच्छो योग्यता हासिल करेगा और मेरी विगड़ी दशाको फिर सुधार देगा। मुफे आशा थी कि वह कुटुम्बका सारा भार अपने सिर पर छे छेगा। पर इस समय मुफ्ते यही दीख रहा है कि मेरे वंशका नाश अवश्यम्भावी है। एक तरफ तो कते व्य है और दूसरी तरफ उद्देश्य। इन दानों में विचित्र संत्राम छिड़ा है। मैं यह पत्र आपके पास इसलिये लिख रहा हूं कि आप मेरी अवस्थापर विचार करें और उचित सलाह दें ।"

इसे एक आदर्श पत्र कहना चाहिये। इसी तरहकी धार-

णाका प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर ही मैंने वर्षी पहले अपनी सन्ततिकी शिक्षा प्रणालो वदली और उसका परिणाम वहुत सुखद हुआ। पाया और मर्यादांके प्रलोभनने कितने ही वंशोंका नाश कर दिया और कितनों को सत्पथसे गिराया। यह कौन नहीं जानता कि असहाय अभिभावक अपने पुत्रोंको शिक्षा देनेके लिये रुपया व्यय करनेमें कितनी असम्भव और अमर्यादित वातोंकी कहतना कर छेते हैं। इसे देखकर मुझे तो यही डर छग गया है कि यदि हम लेगि इस शिक्षा प्रणालीको तुरन्त नहीं बदल देते तो हमारी दशा और भी खराव और शोचनीय हो जायगी। इस समय जो कुछ शिक्षा दी जाती है वह केवल उस अगांघ समु-द्रके किनारेको छू पाती है। अधिकांश बालक अशिक्षित ही रह जाते हैं। पर इसका कारण यह नहीं है कि शिक्षाकी तरफ उनकी रुचि नहीं रहती चलिक इसका कारण यह है कि अभि-भावकोंकी याग्यता और जानकारो इतनी कम रहती है कि वे कुछ नहीं कर सकते। इस लिये यह निश्चय है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणालीमें कोई भीषण देे। व है क्यों कि हमारा देश इतना गरीब होनेपर भी अभिभावकोंको छड़कोंकी शिक्षांके छिये इस तरह व्यय करना पड़ता है और उससे तुरत किसी तरहके लाभकी सम्मावना नहीं रहती। यदि लड़के छात्रावस्थासे ही कुछ कमाने लगें ते। इसमें मुझे किसी तरहकी बुराई नहीं दृष्टि-गे।चर होतो। इसलिये मेरो रायमें सबसे सहज उपाय, सबके लिये यही है कि पुरानी प्रणालीपर चरखा चलानेका काम सभी

उठा हैं। यदि विद्यालयोंमें हम लेगा इसका प्रचार कर दें ता इससे हमें तीन तरहका लाभ होता है। (१) हम लेगोंकी शिक्षा आतम निर्भर हो जाती है (२) मानसिक शिक्षाके साथ ही साथ बालकोंको शारीरिक शिक्षा भी मिलती जाती है और (३) विदेशी वस्तुओंके पूर्ण वृहिष्कारका प्रश्न भी हल हो जाता है। इसके साथ ही 'साथ इस तरहसे छड़के आरम्भसे ही आत्मिन-र्भर हो जायंगे। उपरोक्त पत्रके छेखकको मैं सलाह दूंगा कि वह अपने घरमें सबसे चरखा चलवावे। किसी भी प्रणालीमें छड़कोंको कमसे कम समय चरखेमें अवश्य छगाना ,चाहिये। जिन घरोंमें इसका प्रचार अच्छी तरहसे हो जायगा उनकी आत्माभिमान और आत्मनिर्भरताके लिये प्रशंसा होने लगेगी जिसका आज तक किसीने स्वप्न भी नहीं देखा था। इस व्यवस्थामें शिक्षाका वहिष्कार कहींसे नहीं होता वहिक इसके अनुसार प्रत्येक बालक और वालिकाको शिक्षा सहजमें मिल सकती है। और इस प्रकार शिक्षाको सदाचार और चरित्र-बलका आधार बनाकर उसकी प्राचीन लुप्त मर्यादाकी पुनः स्थापना होगी और जीवनयात्राका भी उपाय निकलता जायगा।



### राष्ट्रीय शिचा

---0:非:0---

(सितम्बर १, १६२१)

राष्ट्रीय शिक्षा विषयक मेरे विचारोंके सवन्धमें अवतक इतनी अजीव वातें कहीं गई हैं कि यहाँ पर उनका खुलासेवार वर्णन कर देना अप्रासंगिक न होगा।

मेरी राय है कि शिक्षाकी वर्तमान पद्धति इन तीन महत्त्व-पूर्ण वातोंमें सदोष है (पूर्ण अन्यायी सरकारके साथ इसका जो सम्पर्क है उसकी तो बात ही जाने दीजिये)

- (१) इसका आधार विदेशो संस्कृति पर है जिससे देशी संस्कृतिका इसमें प्रायः नाम निशान तक नहीं।
- (२) यह हृदय और हाथकी संस्कृति पर ध्यान नहीं देती, सिर्फ दिमागकी संस्कृति तक ही इसकी पहुँच है।
- (३) विदेशी माध्यमके द्वारा वास्तविक शिक्षा असम्भव है। अव हम इन दोवोंकी छानवीन करें। पहले पाठ्य पुस्तकोंको ही लीजिये। उनमें ऐसी वातोंका अभाव होता है जिनकी जरूरत लड़कों और लड़कियोंको अपने घरेल जीवनमें हमेशा हुआ करती है, इसके विपरीत वे बातें भरी रहती हैं जो उनके लिये एकदम वेजानी हैं। पाठ्य पुस्तकोंके द्वारा लड़का यह नहीं जान पाता कि गृह-जीवनमें कीनसी वात तो ठोक है और कीनसी वात अनुवित। उसे ऐसी शिक्षा कभी नहीं दी जाती जिससे उसके

मनमें पास-पड़ोसियोंके विषयमें अभिमान जागरित हो। जितना ही आगे वह बढ़ता है उतना ही दूर वह अपने घरसे हो जाता है—यहाँ तक कि अपनी शिक्षाका अन्त होनेतक अपने आस-पासवालोंसे उसका चित्त हट जाता है। गृह-जीवनमें उसे आनन्द नहीं आता। गाँवींके दूश्य उसके लिये होना न होना बराबर हैं। ख़ुद उसीकी सभ्यता उसे निःसत्व, जंगली, अन्ध-भक्तिसे भरी हुई और सारे अमली कामोंके लिये निकम्मी बताई जाती है। यह शिक्षा इस ढंगसे दी जाती है कि विद्यार्थी अपनी पुरम्परागृत संस्कृतिसे बिछुड़ जाता है। पर इतना होनेपर भी आज जो शिक्षित लोग पूरी तरह राष्ट्रीयतासे हीन नहीं हो गये हैं उसका कारण यही है कि उनके दिलमें प्राचीन संस्कृतिकी जड़ इतनी गहरी जमी है कि जिससे वह, उसकी बढ़तीको रोकनेवाली शिक्षाके द्वारा भी, बिलकुछ नष्ट नहीं हो सकती। यदि मेरा वश चलता तो में आजकी बहुतेरी पाठ्य-पुस्तकें जला डालता और ऐसी पाठ्य-पुस्तकें लिखवाता जो गृह-जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली और उसके अनुरूप हों, जिससे लड़का ज्यों ज्यों उन्हें पढ़े त्यों त्यों अपने नजदीकी सम्बन्ध रखनेवालोंकी ओर अधिक आकर्षित होता जाय 👝 📑

दूसरे, और देशोंके विषयमें चाहे, जैसा हो, भारतमें तो, जहाँके ८० फी सदीसे भी ज्यादा लोग खेती करनेवाले और १० फी सदी उद्योग-धन्धा करनेवाले हैं केवल साहित्यिक शिक्षा देना और लड़के लड़कियोंको अपने आगेके जीवनमें हाथसे काम

करनेके अयोग्य बनाना हर हालतमें एक जुर्म है। मेरी तो वेशक यह धारणा है कि हमारा अधिकांश समय अपनी रोजी कमानेके ं उद्योगमें जाता है, हमारे बालकोंको लड़कपनसे ही ऐसे परिश्रम-को गौरवकी दृष्टिसे देखनेकी शिक्षा दी जानी चाहिय । हमारे वालकोंको ऐसी शिक्षा तो हरगिज न दी जाय जिससे वे मिहनत-को हिकारतकी नजरसे देखने लगें। कोई वजह नहीं कि एक किलानका छड़का मद्रसेमें तालीम पाकर निकम्मा बन जाय और खेतीके लिये मिहनत न करे। हमारे मदरसोंके लड्के हाथ-का काम करना बुरा समभते हैं, यह दु:खकी बात है। पर गनीमत है कि वे उससे घृणा नहीं करते। इसके सिवा यहाँ हिन्दुस्थानमें, अगर हम यह उम्मीद करें, जैसी कि हमें जहर करनी चाहिये कि मदरसा जाने योग्य उम्रका हरएक लड़का मद्रसे जाय तो आजकी प्रथाके अनुसार उसकी शिक्षाके लिये खर्च करनेके साधन हमारे पास नहीं हैं और न करोड़ों माता-पिता उतनी फीस ही देने लायक हैं जो आज लगाई जाती है। इस लिये शिक्षाको यदि अधिक व्यापक सार्वजनिक करना हो तो फोस न लगानी चाहिये। मेरा खयाल है कि आदर्श शासन व्यवस्थामें भी हम २० करोड़ रुपये—जो कि तमाम मद्रसे जाने लायक उम्रके लड़के-लड़कियोंकी शिक्षाके लिये दरकार है—खर्च न कर सकेंगे। इससे यह नतीजा निकलता है कि हमारे बालक जो कुछ शिक्षा ग्रहण करें उसका सारा या अधिकांश भाग "परिश्रम" के रूपमें अदा करें। और ऐसा सार्वजनिक काम जो

कि फायदेमन्द है (मेरे खयालमें तो) हाथ-कताई और हाथ ब्नाई ही हो सकती है।

परन्तु मेरे कथनकी सिद्धिके लिये यह कोई महत्त्वकी बात नहीं है कि हम स्त-कताईका ही अवलम्बन करें अथवा किसी दूसरे कामको करें, वशतें कि उससे उतना लाम होता हो। लेकिन जाँच करनेपर ऐसा ही मालम होगा कि दूसरा कोई घन्धा ऐसा नहीं है जो कपड़ा बनाने सम्बन्धी कियाओंसे बढ़कर अमली और फायदेमन्द हो और जो बहुत बड़े आकारमें किया जा सकता हो तथा सारे हिन्दुस्थानके मदरसोंमें चलाया जा सकता हो।

हमारे जैसे दिरद्र देशमें हाथसे काम करनेकी तालीमसे दोहरा काम बनेगा। एक तो उससे हमारे बालकोंकी शिक्षाका खर्च निकलेगा और दूसरा वे एक ऐसा धन्धा सीख जायंगे जिसपर वे अगर चाहें तो आगेकी जिन्दगीमें अपना सहारा रख सकते हैं। ऐसो प्रणालासे हमारे बालक अवश्य ही आत्माव-लम्बी होंगे। और दुनियामें कोई वस्तु ऐसी नहीं जो हमारे राष्ट्रको इतना नीतिभ्रष्ट कर दे जितना कि हमें मिहनत-मजदूरीसे धृणा करनेकी शिक्षा दिये जानेसे हो सकता है।

अव हदयकी शिक्षाके सम्बन्धमें एक बात कह देता हूं। मैं नहीं मानता कि यह पुस्तकोंके द्वारा दी जा सकती है। यह ते। सिर्फ शिक्षकके सहवासके ही द्वारा मिल सकती है और आर-मिक तथा माध्यमिक पाठशालाओंमें भी, शिक्षक कौन लेग होते हैं ? क्या उन पुरुष और स्त्रियों में श्रद्धा और चिरत्रवल होता है ? क्या खुद उन्होंने हृद्यकी शिक्षा पाई है ? क्या उनसे यह उम्मीद भी की जाती है कि ये अपने सुपुर्द किये गये लड़कों और लड़िक्यों के खायी गुणोंपर ध्यान रखेंगे ? नीची कक्षाओं के मद-रसों के लिये मुद्दिस तजवोज करने की रीति क्या शील या चिरत्रके लिये एक बड़ो भारी बाधा नहीं है ? क्या शिक्षक गुजर-के लायक भी तनख्वाह पाते हैं और यह बात तो हम जानते ही हैं कि प्राइमरी स्कूलोंमें मुद्दिसोंका चुनाव उनकी देशभिक्तकों देख कर नहीं होता है। वहां तो सिर्फ वे ही लेगा आते हैं जिनकी रोटीका सहारा कहीं दूसरी जगह नहीं होता है।

अब रही शिक्षांके माध्यमकी बात। इस विषय पर मेरें
विचार इतने स्पष्ट हैं कि यहाँ उनके दोहरानेकी जरूरत नहीं।
इस विदेशों भाषांके माध्यमने छड़कोंके दिमागको शिथिछ कर
दिया और उनकी शक्तियों पर अनावश्यक जोर डाछा,
उन्हें रट्टू और नकछची बना दिया, मौछिक विचारों और
कार्योंके छिये अयोग्य कर दिया और अपनी शिक्षांका सार
अपने परिवारवाछों तथा जनता तक पहुंचानेमें असमर्थ बना
दिया है। इस विदेशी माध्यमने हमारे बच्चोंको अपने ही
घरमें पूरा पक्का परदेशी बना दिया है। वर्तमान शिक्षां-प्रणाछीका यह सबसे बड़ा दु:खान्त दृश्य है। अङ्गरेजी भाषांके
माध्यमने हमारी देशीभाषाओंको बढ़तीको रोक दिया है।
यदि मेरे हाथमें मनमानी करनेकी सत्ता होतो तो मैं आजसे

ही विदेशी भाषाके द्वारा हमारे लड़के और लड़कियोंकी पढ़ाई बन्द कर देता, और सारे शिक्षकों और अध्यापकोंसे यह माध्यम तुरंत बदलवाता या उन्हें वरखास्त करता। मैं पाठ्य पुस्तकोंकी तैयारीका इन्तजार न करता, वे तो परिवर्तनके पीछे पीछे चली आवेंगी। यह खराबी तो ऐसी है, जिसके लिये तुरन्त इलाजकी जरूरत है।

विदेशो माध्यमके मेरे इस अटल विरोधका फल यह हुआ है कि लोग मुफ पर एक अनुचित आक्षेप मढ़ते हैं। वह यह कि मैं िदेशी संस्कृति या अङ्गरेजी भाषा पढ़नेके खिलाफ हूं। यङ्ग-इरिडियामें अक्सर मैंने यह प्रतिपादन किया है कि में अङ्गरेजीको अन्तर्जातीय व्यापार और कुटिल नीतिकी भाषा मानता हूं और इसलिये उसके ज्ञानको हममेंसे कुछ लोगोंके लिये आतश्यक समभ्वता हूं। यङ्ग इिएडयाके पाठ-कोंको नजरसे यह गुजरा ही होगा। हाँ, मैं यह मानता हूं कि उसमें कुछ अत्यन्त सुन्दर विचारोंका और साहित्यका संग्रह है। अतएव जिन लोगोंको भाषाशास्त्रकी ईश्वरी देन है उन्हें में जरूर उसके ध्यानपूर्वक अध्ययनके लिये उत्साहित करूंगा कि वे अपने देशके लिये उसकी ज्ञान राशिको देशी माषाओं के द्वारा प्रगट करें।

में यह नहीं कहता कि दुनियासे अलग रहो या उसके और अपने बीचमें रुकावट खड़ी कर लो । यह तो मेरे विचारोंसे बड़ी दूर भटक जाना है । परन्तु हाँ, यह मैं

जरूर अद्वके साथ कहता हूं कि दूसरी संस्कृतियों के गुण ज्ञान और मान अपनी निजी संस्कृतिके गुणके ज्ञान, मान और तद्र्यताके पीछे तो अच्छी तरह चल सकता है, पर आगे कभी नहीं। मेरा तो यह निश्चित मत है कि दुनियामें किसी संस्कृतिका भएडार इतना भरा-पूरा नहीं है जितना कि हमारी संस्कृतिका है। हमने उसे जाना नहीं है, हम, उसके अध्ययनसे दूर रखे गये हैं और उसके गुणकी जानने और माननेका मौका हमें नहीं दिया गया है। हमने तो उसके अनुसार चलना करीव करीव त्याग ही दिया है। विना आधारके वौद्धिक ज्ञान वैसा ही है जैसा कि खुशबूदार मसाला लगाया हुआ मुद्री। वह देखनेमें तो शायद सुन्दर दिखाई देता है, परन्तु उसमें स्फूति देनेवाली या उदारता ळानेवाळी कोई भी बात नहीं। मेरा धर्म मुक्ते यह आज्ञा नहीं देता कि दूसरेको संस्कृतिको तुच्छता या अनाद्रकी दृष्टिसे देखूं। उसी तरह वह इस बात पर भी जोर देता है कि खुद् अपनी संस्कृतिको भी मानो और उसके अनुसार चलो, अन्यथा आत्महत्या कर डालो ।



# गुजरात रास्ट्रीय शिचालयकी स्थापना

[ गत १३ नवम्बर १६२० को अहमदाबादके गुजरात राष्ट्रीय महाशिक्षालयका उद्घाटन करते समय मा० गान्धीने जो व्याख्यान दिया था, वह इस प्रकार है:— ]

अपने जीवनमें मैंने छोटे बड़े अनेक काम उठाये हैं, पर इतना बड़ा और गुरुतर कभी नहीं जैसा यह असहयोग आन्दोलन है। ऐसा मैं इसलिये नहीं कहता हूं कि इस काममें बड़ो जोखिम, भारी आपदाये तथा कठिनाइयां हैं, बलिक इसलिये कि पहलेकी अपेक्षा मैं अधिक आशङ्का करता है। में देखता हूं कि मुक्तमें कोई ऐसी तपस्या, बल या संयम नहीं हैं जिससे ठहरने और सन्देह करनेवाले राष्ट्र पर विश्वास करनेकी मेरी श्रद्धा हो। असहयोगमें मेरा विश्वास है इसीसे मैंने इस आन्दोलनका नेतृत्व अपने हाथमें लिया है। इसी प्रकार इस विद्यालयके चैंसलर होनेमें भी शङ्का कर मैं अपनेको अयोग्य समभता हूं । कारण हमारे बहुतसे देशवासी हैं जिन्हें असहयोगके इस कार्य कममें विश्वास नहीं। मेरा दृढ़ विश्वास असहयोग पर है, इसोलिये चैंसलर होना मैंने खीकार किया। बहुतसे आदमी हमारे विद्यालयों तथा कालेजोंको इंट, इमारतें रखना समभते हैं, पर इस राष्ट्रीय

विश्वविद्यालयमें ऐसी बात नहीं है। इसमें वर्तमान विश्व-विद्यालयकी अपेक्षा ये सब चीजें बहुत कम हैं। आप लोग क्रूठी धारणा छोड़ कर इस राष्ट्रीय विश्वविद्यालयके कार्य-कम तथा उद्देश्य पर ध्यान दें।

यह राष्ट्रीय विद्यालय अच्छे ढंग पर स्थापित किया गया है। इसमें अच्छे योग्य सिंघी, दक्षिणी गुजराती प्रोफेसर नियुक्त किये गये हैं। आप लोग अपने अपने लड़कोंको भेजः कर इस विद्यालयको सफल करें। प्रिंसिपल, प्रोफोसरों, शिक्षकों तथा छात्रोंसे मेरा अनुरोध है कि वे अपनी ख्याति तथा स्वतन्त्रताके वीज बोयें जो सदा प्रफुछित होकर बढ़ते रहें, जिससे भावी सन्तान धीर, निर्भीक तथा देशभक्त उत्पन्न हो। यदि अध्यापक अपना कार्य पूरा कर है ने तो छात्रोंक सम्बन्धमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर विद्यार्थियोंको समरण दिलाता हूं कि आज उनका पतन हो गया है। इनमें बुराइयाँ आगई हैं और ये सचे ब्रह्मचारी या सत्य तथा अहिंसाके अनुयायी नहीं कहे जा सकते । छात्र अपना उत्थान करनेका उद्योग करें। जिन विद्यार्थियोंने इस राष्ट्रीय कालेजमें नाम लिखाये हैं वे केवल छात्र ही नहीं हैं, विक शिक्षक और उपदेशक भी, कारण इसके द्वारा अन्य छात्रींको उन्होंने अच्छी शिक्षा दी है। यदि आपके वर्तमान अध्यापक चुक जाय तो आप छात्रोंमेंसे ही कुछ लोग उनके खानमें अध्यापक दन जायँ। १००० ७०० १५० १००० १००० १०००

इस राष्ट्रीय महाविद्यालयने गुजरात ही नहीं, बिलक भारतमें पहला उदाहरण रखा है। मुफे आशा है कि यह शिक्षालय गुजरात ही क्यों, सारे देशमें आदर्श विद्यालय होगा। वर्तमान आन्दोलनमें गुजरातने देशके उपदेशका काम किया है। इस राष्ट्रीय विद्यालयके प्रवर्त्त क, संस्थापक आदि सभी गुजरातके हैं।

#### गुजरात राष्ट्रीय शिचालय

` ( नवम्बर १७, १६२० ) \*\*\*

गुजरात विद्यापीठकी स्थापनाकर तथा गुजरात राष्ट्रीय कालेज खोलकर गुजरातने यह वात दिखला दी है कि असह-योगका कार्यक्रम विधायक भी है। असहयोग आत्मशुद्धिका तरीका है इसलिये निर्माणके पहले यह नाशकी ही योजना करता है। राष्ट्रीय विद्यापीठ मानों आज सरकारकी वेईमा-नियोंकी निन्दा कर रहा है और अपना उन्नत ललाट दिखलाकर राष्ट्रकी मर्यादा दिखला रहा है। इसकी स्थापना हो गई। इसके जीवनका आधार संयुक्त भारतका राष्ट्रीय आदर्श होगा।

यह उस धर्मका प्रतिपादक होगा जिसमें सनातन धर्म हिन्दुओं-का और इस्लाम धर्म मुसलमानोंका होगा। यह भारतीय भाषाके अपरसे कलङ्किका काई धोकर उन्हें राष्ट्रीय उत्थान और भारतीय संस्कृतिके पुनरुज्ञीवित करनेका साधन बना-वेगा। इसकी धारणा है कि जीवनकी शिक्षा पूर्ण करनेके लिये पश्चिमो विज्ञानके। पढ़ना जितना आवश्यक है, पशियाई संस्कृति-का अध्ययन करना भी उतना ही आवश्यक है। राष्ट्रको सञ्ची शक्तिका पता लगानेके लिये संस्कृत, अरबी, फारसी, पाली तथा मागधी भाषाके समुद्रको मथ डालना पड़ेगा और उसमेंके छिपे रत्नुका निकालकर वाहर करना पड़ेगा। केवल प्राचीन संस्कृति-की छानबीन करके नये अनुभवोंकी सहायतासे एऋदम नयी प्रणालीकी स्थापना की जायगी। जो भिन्न भिन्न संस्कृतियां भारतमें आवसी हैं, जिनका भारतीय जीवनपर प्रभाव पड़ता है. और इस भूमिका जिनपर प्रभाव पड़ा है, उन सबका समन्वयकर पक नई संस्कृतिकी स्थापनाका उद्योग किया जायगा। समन्वय स्वदेशी तरीकेसे किया जायगा जहां प्रत्येक संस्कृतिका निदिष्ट स्थान रहेगा। इस समन्वयका आधार अमरोकाका समिश्रण नहीं रहेगा जहां समताका भाव प्रवल न होकर सबका द्वा लेता है और उसीमें मिलकर रहनेके लिये दुर्बलों ं और कमजोरोंका वाध्य करता है। यही कारण है कि इस विद्यापीठमें सभी धर्मों की शिक्षा देनेको योजना की गई है। इस प्रकार हिन्दुओंका कुरान और मुसलमानोंका हिन्दू शास्त्रोंका

मर्म माऌ्रम हो जायगा । यदि विद्यापीठने किसी चीजका वहि-ष्कार किया है ते। वह छूआछूतकी समस्या है जिसके अनुसार किसी जातिविशोषका हम सदाके लिये अस्पृश्य सान लेते हैं। हिन्दुस्तानी (रोष्ट्रभाषा) एशियनाइज्ड उद्दू की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है ? स्वतन्त्रताके भाव धार्मिक, राजनैतिक, ऐतिहा-सिक तथा व्यवसायिक शिक्षा द्वारा छात्रोंके मनमें भरे जायँगे, क्योंकि व्यवसायिक शिक्षा विना आर्थिक खतन्त्रता नहीं आ सकती और विना आर्थिक स्वतन्त्रताके मर्यादाकी रक्षा नहीं हो सकती। इस विद्यापीठके द्वारा देहातीं और नगरोंमें राष्ट्रीय प्रारम्भिक और उच्च विद्यालयोंको खापनाकी योजना की जायगी, जिससे शीब्रातिशीब्र शिक्षा प्रचार सबमें हो जाय। माध्यम गुजराती भाषा वनायी गयी है इससे शिक्षामें वड़ी सुविधा हो जायगी और शिक्षित तथा अशिक्षितका भेदभाव तुरत मिट जायगा । प्रत्येक व्यक्तिको व्यवसायिक शिक्षा देकर तथा व्यवसायियोंको शिक्षा देकर धनका अमर्यादित वटवारा सीमित हो जायगा और इस तरह सामाजिक भेदभाव बहुत अंशोंमें दूर हो जायगा। सरकारी विद्यालयोंमें देा भीषण देश रहे हैं, एक ता इनकी देखरेखका भार विदेशियोंके हाथमें रहा है और मविष जीवनकी मरीचिकाका इसमें प्रवल प्रलोभन रहा है। गुजरात विद्यापीठने सरकारके साथ असहयोगकर इन दोषोंका एक साथ ही दूर कर दिया है। यदि इस विद्यापीठके संखापक और सञ्चालक इस नीतिपर तवतक अड़े रह गये जवतक कि राष्ट्रीय

सरकारकी स्थापना नहीं हो जाती ते। उन्हें राष्ट्रीय आवश्यकता और राष्ट्रीय आदशेका पूरा पता लग जायगा। आइये हम लेग ईश्वरसे प्रार्थना करें कि वह इस विद्यापीठके सञ्चा-लकोंका विश्वास अटल रखे और जिस भएडे के। इन्होंने खड़ा किया है उसे कायम रखनेकी इन्हें शक्ति दे।

## देशी भाषा।

( अप्रेल २१, १६२०)

जो लोग इस वर्षके साहित्य सम्मेलनमें उपस्थित थे उन्हें भली भांति विदित हो गया होगा कि हमारी वर्तमान जागृति केवल राजनैतिक क्षेत्रमें ही परिमित नहीं है। इस तरहके साहित्यक जलसोंमें भी लोगोंने जो उत्साह दिखाया है इससे लोगों- के मानसिक परिवर्तनका पूरा पता लग जाता है। आज हम लोग मातृभाषाको राष्ट्रीय जीवनमें उचित स्थान देने लग गये हैं। राजा राममोहनरायने भविष्यवाणी की थी कि किसी समय सारा भारतवर्ष अंग्रेजी भाषाभाषी हो जायगा। आज उनकी भविष्यवाणीके साक्षी कितने ही उज्वल रहा (?) भारतीय गगनमण्डलमें देदीप्यमान हो रहे हैं। उस सुधारक वीरकी आत्मा आज भी कितनोंके हृदयमें वही भाव लेकर प्रतिविध्यत

हो रही हैं । हमारे देशके कितने ही प्रधान पुरुष चटपट यह कह डालते हैं कि अंग्रेजी भाषाका ही लेग राष्ट्रीय भाषा बना ले। और अपने मतके प्रतिपादनमें ये छोग कचहरियोंका प्रमाण उद्भत करते हैं कि कचहरियोंमें अंग्रेजी भाषा प्रचलित है। पर वे लेग इस वातपर क्षणभरके लिये भी नहीं विचार करते कि अंग्रेजी भाषाकी वर्तमान अवस्था हम लोगोंके लिये प्रतिष्ठाकी बात नहीं है और स्वतन्त्रताके वायुका पान करनेके लिये यह उपयुक्त भी नहीं है। केवल इनेगिने कुछ सी आदिमियोंकी सुविधाके लिये करोड़ों आद्मियोंको विदेशी भाषा सीखनेके लिये प्रेरित करना कितनी बेवकूफीकी बात है। हमारे प्राचीन इतिहाससे उदा-हरण पेश किया जाता है कि शासन व्यवस्थाको सुदृढ़ तथा परिपक्क बनानेके लिये किली माध्यम भाषाकाः होना आवश्यक है। माध्यमकी आवश्यकतापर ते। किसी तरहका इतराज नहीं उठांया जाताः। पर वह माध्यम, अंग्रेजी नहीं हो सकतो। सरकारी कर्मचारियोंकी देशी भाषाको सीखना पड़ेगा और उसीको स्वोकार करना पड़ेगा। दूसरा कारण-अंग्रेजी भाषाको माध्यम वनानेके पक्षमें यह पेश किया जाता है कि साम्राज्यके साथ भारतका संबन्ध ही इस तरहका है कि उसे अंग्रेजी भाषा-को माध्यम बनाना पहेगा। यह देलील स्पप्ट शब्दोंमें इस तरह रखी जाती है कि साम्राज्यकी अन्य प्रजाके लामके लिये जिनकी संख्या १२ करोड़को लगभग है—३१ करोड़ भारतवासियोंको अंग्रेजी भाषा स्वीकार करनेके लिये वाध्य किया जाय।

इस विषयपर विचार करते समय सबसे पहले यह बात सोचनी चाहिये कि आज १५० वर्षों से अंग्रेजी भाषाका प्रचार हो रहा है पर आज लों भी अंग्रेजी भाषा माध्यमका स्थान नहीं ब्रहण कर सकी है। हां हमारे नगरोंमें दूटीफूटी अंब्रे जी भाषाका प्रवेश अवश्य हो गया है। जो लोग वस्वई और कलकत्ताके समान बड़े बड़े नगरोंमें रहकर राजनैतिक और राष्ट्रीय प्रश्लोंपर विचार करते हैं उनकी आंखोंमें यह भले हो चकाचौंध पैदा कर दे पर उनकी संख्या है ही कितनेके बरावर ? भारतको समस्त आवादी-के २.२ हिस्सा वे होते हैं। दूसरी वात — जिसपर अंग्रेजी भाषाके पक्षपातियोंको विचार करना चाहिये वह—यह है कि भारतकी प्रत्येक प्रान्तीय भाषा अधिकतर आपसमें एक दूसरेसे मिलती जुलती हैं ? इसका परिणाम यह होंगा कि मद्रास प्रान्तके अतिरिक्त सभी स्थानोंमें हिन्दी माध्यम वनाई जा सकती है। इस तरहकी सुविधा आंखों के सामने होते हुए तथा राष्ट्रीय जागृतिको देखकर हम अंग्रेजीको माध्यम बनानेकी चर्चा कैसे कर सकते हैं ?

इस प्रश्नके निपटारेसे हो देशी भाषाओं का प्रश्न हरू हो जाता है। हमारी शिक्षा प्रणालीमें अंग्रेजी भाषाको देशी भाषाओं से उच्च स्थान दिया गया है। यह कैसी अप्राकृतिक घटना है। अंग्रेजी भाषाके पक्षपातियों का मत हैं कि छोटी से छोटी अवस्थामें ही अंग्रेजी भाषाको शिक्षाका माध्यम बना देना चाहिये। इसके लिये ये लोग उदाहरण पेश करते हैं कि विदेशों में छोटी

उम्रके वालक भाषाको वड़ी' आसानोसे सीख लेते हैं। इसका विरोध करते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशनने लिखा है:—"विदेशोंकी वात एकदम भिन्न है। वहांपर बालकोंके इदिंगिर्द वेही लोग रहते हैं जो सदा उसी भाषाका प्रयोग करते हैं जिसे बालक सीख रहा है। है पर यहां बात एकदम उलटी है। सिवा शिक्षकके उस भाषासे अन्य सब लोग अनिमन्न रहते हैं अर्थात् स्कूलके दर्जेके सिवा बालकको फिर उस भाषाके सुनने और बोळनेकी अवावश्यकता नहीं पड़ती। संक्षेपमें विदेशोंमें तो एकको भाषाका ज्ञान करानेके लिये अनेकों हैं पर यहांपर अनेकोंको भाषाका ज्ञान करानेके लिये वह एक है। और कक्षाओंमें शिक्षाका जो तरीका है उसको सफलता पूर्वक चलानेके लिये बड़े अनुभवकी आवश्यकता है।" हम लोग इस बातपर सदा जोर देते आये हैं कि देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा देनेसे हमारी शिक्षाका व्यय भी घट जायगा। हर्षके साध लिखना पड़ता है कि इस बातको कमीशनने भी खीकार किया फरवरी ११ के अंकमें हमने इस विषयपर लिखा था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय कमोशनको सिफारिशें हमें एक कद्म और आगे बढ़नेके लिये उत्साहित करती हैं। इसके बाद देशी भाषाञ्जोंके प्रयोगकी विश्वविद्यालयोंमें भी विधि होनी चाहिये। सेड्टर कमीशनने अपनी सिफारिशोंमें लिखा है कि मेंद्रिक्यूलेशन तक तो देशीभाषामें शिक्षा दी जानी चाहिये पर कालेजकी शिक्षाके लिये उसने भी देशी भाषाओंकी सिफारिश नहीं की है। भविष्यके

लिये उसने दोनों भाषाओंके प्रयोगकी सलाह अवश्य दी है। पर आगे चलकर वे लिखते हैं :—''भविष्यके विषयमें अभीसे कुछ तै कर देना हम लोग ठीक नहीं समभते। आज हम लोग इस विषयमें कुछ नहीं कह सकते कि भविष्यमें बंगला भाषाके प्रयोगकी अभिलाषा लोगोंके हृद्योंमें प्रवल हो उठेगी अथवा कोई एक माध्यम बनाकर वे लोग समस्त भारतकी जनताका उपकार करेंगे और उसीका प्रयोग विज्ञान और साहित्यमें करेंगे।" यद्यपि कमीशनके सामने जो गवाहियां पेश की गई थीं उनके अनुसार कालेजोंमें देशीभाषाकी शिक्षाका माध्यम बनानेकी सिफारिश वे नहीं कर सकते थे तथा पि उन गवाहियोंमें ऐसी भी कोई बात नहीं थी जिसके द्वारा वे दोनों भाषाओंके प्रयोगकी सिफारिश करते । इस प्रकार यद्यपि कमिश्नरोंके प्रश्नोंके उत्तरसे भविष्यके लिये कोई भी निर्दिष्ट मार्ग नहीं बनाया जा सकता-तो भी उससे इतना तो अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि अभीसे विश्वविद्यालयमें बंगलाका प्रयोग आरम्म कर देना चाहिये और घीरे घीरे इसे सर्वन्यापी (कलकत्ता विश्वविद्यालयमें ) बना देना चाहिये। इस तरहकी आयोजनाके लिये १६१५ में बड़ी व्यवखापक सभामें प्रयत्न किया जा रहा था 🕫 💛 💍

कमिश्ररोंने भिन्न भिन्न वयानोंकी जो व्याख्या की है यदि हम उसपर विचार करें तो उनके कथनकी सार्थकताको हम भलीभांति समक्ष सकते हैं। उन्होंने गवाहोंसे निम्न लिखित सवाल किया था:—

श्योगसे ही जापानने जो शिक्षा प्रणाली स्थापित की है उसका पश्चिमी जातियां पर्याप्त व्यादर करती हैं।" माडर्न रिब्य्-के सम्पादक श्रोयुत रामानन्द चटर्जीको बयान और भी योखता है। उन्होंने कहा था:--'देशी भाषाको शिक्षाका माध्यम चनाना इतना आवश्यक है कि उसको किसी भी प्रकार टाला नहीं जा सकता। जो कुछ एतराज किये गये हैं उनका स्थायी सहत्व कुछ भी नहीं है क्योंकि जिन भाषाओंको लोग आज सर्वौ-च्च खान देनेके लिये तैयार हैं किसी समय उनकी भी यही दशा ची । उनकी उन्नति प्रयोगसे ही हुई और उसी तरह प्रयोगके द्वारा हमारी भाषाकी भी उन्नति हो सकती है।" इस तरह हम देखते हैं कि यद्यपि सेडलर कमोशनके सामने देशो भाषाओं को शिक्षाका माध्यम बना देनेके पक्षमें गवाहियां नहीं हैं तोभी इससे भविष्यके लिये उज्ज्वल प्रकाश दिखाई देता है। एक समय वह भी था जब लोगोंके ध्यानमें यह बात एकदमसे नहीं समाती थी कि देशी भाषा भी कभी शिक्षाका माध्यम वन सकती है। आज-चह समय आगया है कि अविश्वास तो एकदमसे उठ गया है। धीरे धीरे विश्वास भी दूढ़ हो रहा है। दो विश्वविद्यालयोंने देशी भाषाके प्रयोगका भो साहस किया है। पूनाकी महिला विद्यापीठ तथा हैदरावादका उस्मानिया विद्यापीठने एकमात्र देशी भाषाको हो शिक्षाका माध्यम बनाया है। कितने लेग उनकी उन्नतिकी ओर दत्तचित्त होकर देख रहे हैं। इस प्रसंगमें जस्टिस अब्दुर्रहीमने कहा था कि यदि इनकी सफलता हो गई

तो देशी भाषाओंको शिक्षाका माध्यम बनानेका प्रश्न हल हुआ समिक्रिये। काशी विश्वविद्यालयके गत अधिवेशनके अवसर पर पिडत मदनमोहन मालवोयने—जी उस विद्यालयके वाइस चांसलर हैं—भारतके समस्त देशीभाषाओंके पिडतोंकी सभा को थी। हमें पूरी आशा है कि इस तरहके प्रयाससे भाषाके माध्यम बनानेका प्रश्न और भी जोर पकड़ता जायगा।

बिटिश शासन प्रणालीके अन्तर्गत प्रान्तोंका जिस प्रकार बटवारा किया गया है उससे भी देशो भाषाके प्रक्षपर हानि पहुंच रही है। यदि प्रन्तोंका संगठन भाषाके अनुसार हो जाय तो विद्यालयोंकी शिक्षामें भाषाका प्रक्ष बहुत जल्दी हल हो सकता है।

हमने उत्पर तीन बातें बतलाई हैं जो देशी भाषाके प्रश्नकों हल करनेमें सहायक हा सकती हैं। यदि हमलोग अभीसे इस प्रश्नकों हल करनेमें न लग जायंगे तो हमारे शिक्षित पुरुषों और स्त्रियों, जातियों और जन समूहोंमें जो भेदभाव उठता जा रहा है उसे हम किसी तरह भी नहीं मिटा सकेंगे। यह भी निर्वि-वाद है कि जबतक शिक्षाका माध्यम देशी भाषायें न हो जायंगी, मौलिक विचारोंका अविभाष नहीं हो सकेगा।

SUMPLE TO PROPERTY OF A COMPANY

# फ्रांसकी जागृतिसे एक सबक

The state of the s

इल्लिएड सदासे विदेशोंसे माल लानेके लिये सदा अपनी जहाजोंका प्रयोग करता आया है। इसी प्रकार ग्रीक और लाटिन सभ्यताका अपने घरमें प्रचार करनेके लिये उसने अपनी ही भाषाका प्रयोग किया था। और इसी प्रकार इल्लिएड उन्नत हुआ। अन्य यूरोपीय भाषाओंकी भी इसी तरह उन्नति हुई। पर फोंच भाषाकी दूसरी ही अवस्था थी। १६ वीं सदीतक उसमें देहातोपन भरा था। साहित्यके शब्दाडम्बर लीटिन और ग्रीक भाषासे ही प्रयुक्त होते थे नहीं तो देशी भाषाका प्रयोग बोल-चाल, देहातियोंके गाने और रजमटोंकी विरुद्दावलीमें प्रयुक्त होते थे। कला और विज्ञानके कित्र शब्द, जोशोले शब्द तथा उत्तेजक कवितायों, नैयायिक तक सभीमें लाटिन भाषाका प्रयोग होता था।

लाटिन भाषाकी महत्तापर पहेली चाट क्र मेण्ट मैरांटने किया यह ह्यूगोनट सम्प्रदायका था। ह्यूगोनट होनेके कारण इसे दण्ड मिला था। पर यह दण्डाज्ञा अनुपकारी न होकर इसके लिये उपकारी सिद्ध हुई। इस जमानेमें इसने अपना साहित्यिक विकास उत्तम रीतिसे किया। इसका सम्प्रदाय मुलायम, नर्म तथा लचीली भाषाके लिये विख्यात हो गया। इसके बाद

The first the second of the se

रन्सार्ड सम्प्रदाय आया। इस सम्प्रदाय या दलका नाम "लीड" था। इस सम्प्रदायने अन्य भाषाओं में से शब्दको ढूंढ ढूंढकर अपनी भाषामें मिलाया और उसे साहित्य, कविता तथा विज्ञानके योग्य बनाया। इस तरह खिचड़ी पकाकर रन्सार्ड ने जो कविता रची, उसकी सुन्दरता, सरसता और मनोहरताको पुरानी फ्रेंच भाषा नहीं पा सकती थी क्योंकि उसमें शब्दोंका अभाव था। रन्सार्डने अपने लिये इसी तरहकी भाषाका प्रयोग किया। पर इस साहस और प्रयासका फल उन्हें विचित्र सिक्कों मिला। दो शताब्दी तक उनके इस खिचड़ी पकानेकी हंसी उड़ायी जाती थी, लोग उनपर हंसते थे और बोलियां बोलते थे। इसी युगमें साहित्यके सभी अंगोंमें,—जैसे नाटक, नाटकीय कविता, पद्य, गद्य, इतिहास,—परिवर्तन हुआ और यह परिवर्तन विचित्र तथा अतिशय शीव्रगामो था।

अव तक धार्मिक वातोंमें सम्पूर्णतः लाटिन भाषाका ही प्रयोग होता था। उसी समय प्रोटेस्टेस्ट सम्प्रदायने यह वन्धन तोड़ा। उन्होंने फ्रेंच भाषामें धामिक शिक्षा देना आरम्म किया। इससे जनसमुदाय इनके धर्मका मर्म जानने लगा। दर्शनशास्त्रमें भी इसी समय परिवर्तन हुआ। इस क्षेत्रमें पहला प्रयास टामसका था। सबसे पहले उसीने फ्रेंच भाषामें लाजिक लिखी। विज्ञानकी तरफ भी लोगोंने उदासीनता नहीं दिखलाई। पाटर, वर्नाड, पैलिसी, आदि विद्वानोंने वैज्ञानिक शब्दोंके गढ़नेमें भी पूरी तत्परता दिखाई। सोलह वर्ष तक अनवरत

परिश्रम करनेके बाद, अनेक तरहकी किंडियोंका सामना करनेपर उन्हें यह प्रसाद मिला कि वैज्ञानिक भाव व्यक्त करनेके लिये भी फूँच भाषा ठोक और उपयुक्त हो गई। इस प्रकार इस जागृत युगमें फ्रेंचभाषाको साहित्यिक रूप देनेके लिये इतना घोर प्रयत्न किया गया और यह काम इतनी शीव्रता और तेजीसे निस्पन्न हुआ कि भेलहर्व तथा उसके वर्गने इस पर इन लोगोंको बनाया था और भोषण आक्षेप किया था।

ं फ्रांसके साहित्यिक विकाससे हमें यही शिक्षा मिलती कि जिन छोगोंने अपने साहित्यके निर्माणमें तत्परता और पूर्ण उत्साह दिखाया उनका साहित्य दूसरी उच्च भाषाके चक रसे बच ही नहीं जाता बहिक उसीमेंसे सुसम्पन्न और समृद होकर निकालता है । भारतकी देशी भाषाओंके सम्बन्धमें १५ वीं सदीका इतिहास भी यही वतलाता है। कुछ कवियों और सन्तोंने इसी तरहका प्रयासकर धार्मिक और दार्शनिक विषयोंका इसमें समावेश किया और इस तरह इसकी मर्यादा बढ़ायी और साथही विस्तार वढ़ाया । गुजराती भाषाकी देहातीपनसे हटाकर साहित्यिक क्षेत्रमें नियुक्त करनेका सारा श्रीय खामी प्रेमानन्दजीको है। इस प्रकार हमारे पूर्वजीन देशी भाषा द्वारा ही सभी उपयुक्त झान प्राप्त किया था और हम लोगोंके लिये अतुल सम्पत्ति छोड़ गये थे। क्या इस समय हमें यही उचित है कि विदेशी भाषाके ज्ञानकी प्रक-पेताके प्रलोभनमें आकर हम उसको चकाचौंध्रमें अन्धे हो जायं,

उस वपौतीको छोड़ दें और अपनी देशो भाषाओं को केवल साधारण दैनिक दिनचर्याके लिये ही रहने दें। जब तक हम अपनी देशी भाषाओं को अपनी आवश्यकताके योग्य नहीं बना लेते तब तक हमारा साहित्यिक निर्माण बालूकी भीत होगी जो किसी समय भी दह सकती है।

#### कूपमगडूक

ं ( नवम्बर ५,१६२० )

मद्रास विश्वविद्यालयके वाषिक उपाधि वितरणके अवसर पर जिस्टस सर अब्दुर्श्होमने जो भाषण किया है उसपर टीका करनेकी आवश्यकता प्रतीत होती हैं। इसका कारण उस व्याख्यानकी गम्भीरता नहीं है बिक भाषा और अवसरकी गम्भीरता है। और चूंकि इस तरहकी बातं जिस्टस अब्दुर्र्होम सद्दृश व्यक्तिके मुंहसे निकली हैं। सम्पूर्ण भारतवर्षके लिये एक भाषाकी आवश्यकता वतलाते हुए उन्होंने कहा था:— "वहुधा कहा जाता है कि भारतीयोंके लिये अंग्रेजी भाषा शिक्षा-का माध्यम होकर कभी सफल नहीं हो सकती। पर प्रत्यक्ष प्रमाण तो इसके सदा विपरीत है। उदाहरणके लिये ठाकुर रवीन्द्रनाथको हो ले लोजिये। दार्शनिक भावोंको, अपने मनो-वृत्तियोंको तथा अपने ख्यालातोंको जिस सौम्य तथा सरल पद्य

भाषामें उन्होंने लिखा है क्या अंग्रेजीके अतिरिक्त अन्य किसी भी भाषा द्वारा यह सम्भव था ? यद्यपि यह कहा जाता है कि अपने कुछ प्रन्थोंको उन्होंने बंगलामें लिखकर तब अंग्रेजी अनुवाद किया है।" जिस समय जस्टिस अब्दुर्रहीमने यह भाषण किया और अंग्रेजीको शिक्षाका माध्यम वनानेके पक्षमें स्थल उदाहरणोंको पेश किया उस समय उन्हें यही आशा थी कि इसका विरोध कहींसे भी नहीं हो सकेगा और सभी इसके पक्षमें मत प्रगट करेंगे। पर हमें खेद्से लिखना पड़ता है कि हम इस मतसे ·सहमत्, नहीं हैं। हम आज यहां पर यही दि्लानेके लिये तैयार हुए हैं कि सर अब्दुर हीप्रकी भावना एकदम निरोधार, निर्मूछ और अपरिपक्ष थी। उन्होंने डाकृर रवीन्द्रनाथ ठाकुरका उदा-्हरण पेश किया है। पर उनका यह स्थूल प्रमाण<sup>्</sup>भी भ्रम<mark>पू</mark>र्ण है। वास्तवमें सच वात यह है कि पहले पहल ठाकुर रवीन्द्र-नाथने अपने कलमसे निकले प्रत्येक शब्दको—चाहे वे दार्शनिक रहे हों या पद्य साहित्य रहा हो—देशी भाषामें ही अङ्कित किया है और उसके बाद उनमेंसे कुछ एक को अंग्रेजी साड़ी पहना दी है पर इस अस्वाभाविकतामें क्षपरङ्गका वह सोंदर्य और मीठा-्पन नहीं आ सका है जो प्रकृत रूपमें था। पर इसः प्रश्नका संबंध सीधा नहीं पड़ता। हम मान छेते हैं कि अंग्रेजी भाषा सबसे उन्नत है। यहां पर तो प्रश्न यह है कि क्या जनसमुदायके साथ भावविनियागके लिये हम इसे अपना साध्यम बना सकते हैं ? इस प्रथका उत्तर जस्टिस अव्दुर्श्होमके उपरोक्त भाषणमें विचित्र

तरहसे मिलता है। उन्होंने कहा था:- "भारतके सभी शिक्षित भारतीय परस्पर भावविनियोगमें अंग्रेजी भाषाका प्रयोग वड़ी सफलताके साधकरते हैं।" इस तरहका उत्तर ऐसे व्यक्तिके मुंदसे सुनकर आश्चर्य और विस्मय होता है जिसके बारेमें यह कहा जाता है कि इन्हें जनताका वड़ा अनुभव है। समय आप इन हजार शिक्षित भारतीयोंकी तुलना करने लगते हैं उस समय आप उन करोड़ों अशिक्षितोंकी दशा भूल जाते हैं, वे आपकी स्मृतिसे गायब हो जाते हैं। आगे चलकर उन्होंने जो कुछ कहा था उसे पढ़कर और भी आश्चर्य होता है। उन्होंने कहा थो:—"यही नहीं दक्षिणमें अंग्रेजी भाषाका इतने जोरोंमें प्रचार हो रहा है कि साधारण मजूरतक वही भाषा बोलते हैं। इससे उन्हें बड़ी सुविधा मिलती जा रही है। शि-क्षित समाजके घरोंके लड़के अभीसे दोनों भाषाओंका प्रयोग करने लगे हैं।" मजूरोंके सम्बन्धमें जस्टित अब्दुर्रहीमने जो चातें कहीं हैं उनपर मेरा यहीं कहना है कि उन्हें विदित होगा कि दक्षिण देशोंके मजूरोंका दो जवर्दस्त दल मदास लेबरसंघ, नेगापृष्टम मजूरसंघ है। इन संघोंके मजूर अंग्रेजी भाषासे सर्वेथा अनभिज्ञ हैं। इनपर अंग्रेजी भाषाका बोम लादना नितान्त निर्दयता और अदूरदर्शिता होगी। इसके बाद उन्होंने कुछ घरोंके बचोंके दोनों भाषाओंके प्रयोगकी चर्चा की है। इसके सम्बन्धमें हम जिस्टिस अन्दुर्रहीमसे पूछना चाहते हैं कि इस त्तरहके कितने घर हैं जहांके लड़के दोनों भाषाओंका प्रयोग

करते हैं। जहां तक हमारा अनुमान जा सकता है १० या १२ घरोंसे अधिक न होंगे जिनमें जिस्टस अब्दुर्र होमको सी शिक्षा दीक्षाका प्रवन्ध और प्रस्ताव होगा। हमें लिखते हुए खेद होता है पर लाचार होकर लिखना पड़ता है कि जिस्टस अब्दुर्र हीम सदृश व्यक्तिके लिये ही कहा जा सकता है कि "ये अपने ही देशमें विदेशी हैं।"



#### मद्राससे ऋपील

( जनवरी २१, १६२० )

अमृतसर कांग्रे सकी अधिकांश कार्रवाई हिन्दुस्तानी भाषामें की गई। इससे मिसेज वेसेएटको असन्तोष है और उन्होंने लिखा है कि कांग्रे सको प्रान्त विशेषकी संख्या बनानेका प्रयास किया जा रहा है, उसकी सर्वव्यापकता निकलती जा रही है। मिसेज वेसेएटने भारतकी जो सेवायें की हैं उनके लिये मेरे हृद्यमें बहुत सम्मान है। भारतमें होमकलके भावको सर्वव्यापी बनानेमें जितना अधिक प्रयास मिसेज बेसेएटने किया है और किसीने नहीं किया है। उनमें इस अवस्थामें भी परिश्रम, उत्साह और सङ्गठनकी इतनी जबईस्त शक्ति है कि हम लोग—जो अवस्थामें उनसे कहीं कम हैं—उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अपनी सारी शक्ति उन्होंने भारतकी सेवामें लगा दी। अपने जीवनका अधिक भाग उन्होंने भारतवर्षकी सेवामें लगा दी है और भारतः वर्षमें उन्हें जो स्थाति मिली है उसकी तुलना केवल स्वर्गीय लोकमान्यकी ख्यातिसे ही की जा सकती है। अपर इंस समय उनके भाव कुछ ऐसे हो गये हैं, उनके मतमें कुछ इस तरहके परिवर्तन था गये हैं जिनसे अधिकांश भारतवासी सहमत नहीं हैं और यही कारण है कि जनताकी द्वष्टिसे वह कुछ गिर गई हैं। मुफे भी अत्यन्त खेदके साथ लिखना पड़ता है कि मैं उनके इस मतसे सहमत नहीं हूं कि कांग्रे सकी कार वाई हिन्दी भाषामें निरुपन्न होनेसे वह प्रान्तीय संखा हो जायगी और राष्ट्री-यताका भाव उसमेंसे जाता रहेगा। मेरी समक्षमें इस प्रकारकी धारणाको स्थान देकर मिसेज बेसेण्टने सममकी भारी मूळ की है और मैं अपना कतन्य समकता हूं कि उनका ध्यान इस तरफ आरुष्ट करूं। १६१५ से सिवा एकके में सभी कांग्रेसमें .उप-कांग्रेसकी कार्यवाहीके लिये अंग्रेजी भाषाका स्थित रहा हूं। प्रयोग न करके हिन्दुस्तानी भाषाके प्रयोगके विषयमें में सदा कांत्रे सके भावोंका अध्ययन करता रहा । इस् विषयमें मैंने हजारों प्रतिनिधियोंसे वातचीत की है। भारतके भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें भी मुक्ते भ्रमण करनेका अच्छा अवसर मिला है। शिक्षित तथा अशिक्षित समुदायसे भी मैंने हिलामलक्र वात-चीत किया है। इस विषयमें मेरा अनुभव मिसेज वेसेएट क्या स्वर्गीय लोकमान्यसे भी अधिक रहा है। इन लोगोंसे वातचीत

करनेपर मुफ्ते जो अनुभव हुआ उससे में इसी रिणामपर पहुं चा 🕏 कि हिन्दुस्तानी अर्थात् हिन्दी और उर्दू का समिश्रण ही राष्ट्रीय भाव विनियोगको माध्यम हो सकता है या राष्ट्रीय कार्यवा-हियों के लियें उपयुक्त भाषा हो सकती है। मैंने यह भी देखा कि भाजतक कांग्रे सकी कार्यवाहो देशी भाषामें न करके अंग्रेजी भाषामें करनेसे देशको घोर क्षति उठानी पड़ी है। मैं यह भी विश्वासके साथ कह सकता हूं कि मद्रास प्रान्तके अतिरिक्त अन्य प्रान्तोंके प्रतिनिधियों में अधिकांश संख्या उन्हीं लोगोंकी रहती है जो अंग्रेजी भाषासे हिन्दी भाषा कहीं सहजमें समक इसका परिणाम यह हुआ है कि आजतक कांग्रेसकी राष्ट्रीयता फेचलमात्र दर्शनके लिये रही है। इसकी उपयोगिता तो राष्ट्रीय नहीं हो सकी थी। यदि इसी तरहकी कांब्रेस किसी दूसरे देशमें होती तो इसकी ख्यातिका अनुमान करके यही कहना पड़ता है कि वह राजनैतिक भावोंको दरवाजे दरवाजे थांध देती और देखती कि देशका प्रत्येक व्यक्ति उसी हवाका स्वांस छेता है क्योंकि जनताके सामने प्रायः सभी प्रकारके राज-नैतिक प्रश्न देशीभाषामें हल किये जाते जिसे वे भलीभांति समभ छेते। इसलिये विगत कांग्रेसमें अन्य जो कुछ दोष या कामी रही हो पर इतना तो निर्विवाद है कि राष्ट्रका समा प्रतिहर था क्योंकि उसकी कार्यवाही जिस भाषामें की गई थी उसे अधिकांश जनताने समभा था। जनता मिसेज बेसेएटके भाषणसे यदि घवरा गई थी तो इसका कारण यह नहीं था कि

मतभेद होनेके कारण वह उदासीन था या उनका अपमान करना चाहती थो। नहीं, प्रधान कारण यह था कि उपयोगी और योग्यतापूर्ण होनेपर भी लोग उसकी भाषा नहीं समभ सकते थे और इसीसे जोरगुज मचाते थे। राष्ट्रीय जागृति जितना अधिक होती जायगी, उतनी ही जानकारी और शिक्षाकी अभिलाषा भी बढ़ेगी। उस अवस्थ में कोई भी वक्ता, चाहे वह कितनों भी तेज और प्रसिद्ध क्यों ने हो, अंग्रेजी भाषाका प्रयोग करके वह जनसमाज में शान्त नहीं कर सकेगा और न तो छोगे उसकी बातें ध्यानसे सुनेंगे हों। इसिलिये में मदासकी जनतासे इस बातकी प्राथेना करता है कि राष्ट्रीय आवश्यकताकी पृत्ति करनेके लिये हिन्दुस्थानी भाषाका ज्ञान प्राप्त कीजिय । मदासके चाहरके प्रान्तके लोग कम या वैश हिन्दुस्तानी समक सकते हैं। कामी द्यानन्दने उत्तर सारतके अतिरिक्त भी हिन्दुस्तानी ही भाषांका प्रयोग किया था और उसकि मधुर रससे लोगोंको मोहित कर लिया था। इस भाषाका लीग विना किसी प्रयासके समक सकते है। इससे यह परिणाम निकलता है कि ३२% कराइकी आवादीमेंसे वेचल ४ कराड़ लाग अर्थात् मदासी हिन्दुस्तानी भाषा नहीं समभ सकते। मुसलमानोंकी संख्या हमने छाट कर अलग कर दी है क्योंकि मद्रासके भी मुसलमान हिन्दी भोषा समक्ष जाते हैं। इस लिथे प्रश्न यह है कि उस शान्तके ४ करेड़ निवासियोंका क्या कर्तव्य होना चाहिये ? समल भारतकी सुविधाके लिये उन्हें हिन्दुस्तानी सीख छेना

चाहिये या केवल उनकी सुविधाके लिये २९ करोड जनताकी अंग्रेजी सीखना चाहिये ! सर्गीय जस्टिस कृष्णस्वामीने इस वातवर जार देकर कहा था कि भारतके लिये यदि कोई भाषा माध्यम है। सकती है तो वह हिन्दुस्तानी है। जहां तक मेरा अनुमान है इस समय ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। जा इसका विरोध करता है। । इन करोड़ों आद्मियोंके लिये यह सम्भव नहीं है कि वे अंग्रेज़ीको अपनी शिक्षाका माध्यम बनावें और यदि यह सम्भव भी हाता तो अभि-प्रेत नहीं था क्योंकि यदि उच्च और विशिष्ट शिक्षाका माध्यम अंग्रेजी वनी रहेगी तो उसका विस्तार जन समूह तक नहीं हो सकता। और यदि यही देशी भाषाओं में है। जायगा ती इसका प्रचार सहजमें है। जायगा। उदाहरणार्थ सर जगदीश चन्द्र वेसिके अनुभवोंको बंगलासे गुजरातीमें अनुवाद करना उतना कठिन नहीं होगा जितना उसी विषयपर मिस्टर हक्सर्ल-के अनुभवोंको अंग्रेजीसे गुजरातीमें अनुवाद करनेमें है।गा । हता इससे क्या अभिप्राय निकला कि मदासके नेतागण हिन्दु-स्तानीभाषा सीखनेका प्रयास करें। मेरे इस कथनको क्वलमात्र अभिप्राय यह है कि मद्रासके वे लेग जो अपने प्रान्तके बाहर जाकर राष्ट्रीय काममें थेगा दान करना चाहते है उन्हें उचित है कि वे आजसे ही अपना पक घन्टा समय हिन्दी भाषा सीखनेमें छगाचें। इस तरह पक वर्ष तक पढ़ते रहनेके बाद ही हजारी मदासी हिन्दी भाषामें कांग्रेसकी

कार्यवाहीका मजेमें समभने लग जायंगे। मदासके अनेक प्रान्तोंमें हिन्दी शिक्षा देनेका प्रबन्ध किया गया है, जहां नि:शुक्क विना किसी तरहकी फीस लिये ही, हिन्दी शिक्षा दी जाती है।

में श्रीमती पनी वेसेएटसे भी प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह समय समय पर वे न्यू इण्डिया पत्रमें अंग्रेजीके पक्षमें लिखा करतो हैं उसी तरह मेरी इस प्रार्थना पर भी ध्यान दें।

### हिन्दीकी आवश्यकता

#### (फरवरी २, १६२१)

असहयोगके कार्यक्रमको खोकार करके जिन विद्यार्थियोंने सरकारी विद्यालयोंका वहिष्कार किया है उनको मैंने दे। आदेश दिया है। एक तो साल भर चरखा कातने और स्त तैयार करनेमें सन्बद्ध रहना तथा दूसरे हिन्दी भाषा सीखनेकी चेष्टा करना। मुझे इस बातसे अतिशय प्रसन्नता है कि कलकत्ताके छात्रोंने इस प्रश्नको उठा लिया है। बङ्गाल और मद्रास इसी दे। प्रान्तमें हिन्दीका अधिक प्रचार नहीं है और इसके न होनेसे समस्त भारतवर्षसे वे भिन्नसे प्रतीत होते हैं। इस कमीके दो कारण हैं। बङ्गाल तो किसी अन्य देशी भाषाका सीखना या

पढ़ना अपने लिये अपमानजनक सम्भता है और मदासी लेगा द्राविड़ जातिके होनेसे हिन्दा भाषा सहजमें सीख नहीं सकते हैं। यदि प्रतिदिन तीन घण्टा समय लगाया जाय तो प्रत्येक बङ्गाली दे। मासमें और मद्रासी ६ मासमें हिन्दी भाषा मजेम समक्त सकता है। पर उतने ही समयमें अंग्रेजी भाषाका उतना ज्ञान न ते। फोई बङ्गाली ही प्राप्त कर सकता है 🔻 और न कोई द्राविड़ मद्रासी ही प्राप्त कर सकता है। और यदि अंग्रे-जी सीख भी लिया जाय ते। उसका उपयाग कितने लेगोंके साथ किया जायगा। गिनेगिनाये ही भारतवासी मिलेंगे पर यदि हिन्दूस्तानीका ज्ञान प्राप्त कर लिया जाय ते। समस्तः भारतवर्षके साथ वातचीत करने और भावविनियागकी सु-विधा हो जाय। इसिलिये मुझे पूरी आशा है कि अग्रिम कांग्रेसमें मद्रास और बङ्गालके प्रतिनिधि हिन्दी भाषा समभ-नेके लिये तैयार होकर आवेंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रतिनिधिः सभा भो अपना प्रभाव अच्छी तरह नहीं डाल सकती जब तक वह उसी भाषाका प्रयोग न करे जिसे अधिकांश जनसंख्या समभ सकती हो। मैं मद्रासियोंको कठिनाईको भलीमांति समकता हूं और उसका पूरी तरहसे अनुभव करता हूं। पर मेरी समभमें देश प्रमिके सामने कोई भी कठिनाई किसी कामकी ु**नहीं है।** एक न्यूनिस क्षेत्र है ध्राप्त है है कि एक अर्थ के उपार

साथ ही साथ मैंने इस घातकी भी सलाह दी है कि इस वष अर्थात जिस समय हम लेगा वरावरीके लिये स्पर्धा कर

रहे हैं, विदेशी जुएका उतारकर स्वराज्यकी चेष्टा कर रहे हैं, लाचारीसे आत्मनिष्ठ होनेकी चेष्टाकर रहे हैं -अंग्रेजीकी पढ़ाई एकदम बन्द रहे। यदि हम अंगेली कांग्रे सतक वास्त-वमें स्वराज्य लेना चाहते हैं तो हमें इसकी संभावनापर वि-श्वास करना चाहिये, उसके लिये जहांतक है। सके चेष्टा करनी चाहिये और उस तरहें प्रत्येक कामसे परहेज करना चाहिये। जिससे खराज्यके काममें किसी तरहकी वाधा पहुंचे या ंडसकी गति रुक जाय । इस तरह अंग्रेजी भाषाका ज्ञान प्राप्त करना हमारे मार्गमें किसी तरहसे सहायक नहीं हो सकता विरुक्त कुछ न कुछ वाधा हो उपिशत कर सकता है। जिस अंग्रेजी भाषाके। हम लेगि अपने विकासके लिये वाघा समभते है उसीके विषयमें कुछ लोगोंका मत है कि विना इसके हममें खतन्त्रताका भाव ही नहीं उत्पन्न हो सकता । इसे एक तरह का पागलपन समभ्तना चाहिये। यदि उनका अनुमान सही है और विना अंग्रेजी भाषाके ज्ञानके हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता ते। हम दावेसे कह सकते हैं कि स्वराज्य एक दूरका स्वप्त है। अंग्रेजी भाषा अन्तर्राष्ट्रोय व्यवसाय, राजनैतिक चालवाजियां तथा पश्चिमी सदाचार, संस्कृति और सभ्य-ताका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये आवश्यक है पर इतनेके लिये ही हमें उसे अनिवार्य वना देनेको कोई आवश्यकता नही प्रतीत होतो । हमसे कुछ एक छे।ग ही उसका ज्ञान प्राप्त करके आ-वश्यकताका मिटा सकते हैं। वे ही छाग अन्तर्राष्ट्रीय कामोंका

सम्पन्न करें गे और विदेशी साहित्य, दर्शन तथा विद्यानसे उप-योगी वार्ते ढूंढ़ निकाल कर अपने देशवासियोंके समक्ष रखेंगे और उन सवका उन्हें परिचय देंगे।

अंग्रेजो भाषाका यही प्रयोग उचित कहलावेगा। पर वर्तमान समयमें अंग्रेजीभाषाने हमारे हृद्योंपर जयर्द्स्ती आसन जमा लिया है और प्यारी मालुभाषाका नीचे रख दिया है। इस असमानता और विषमताका प्रधान कारण यह है कि हमारा अंग्रेजोंके साथ सम्बन्ध अप्राकृतिक तरीकेसे हैं। हमलेगोंका इस तरहका यल करना है जिससे हमारा पूर्ण विकास विना अंग्रेजी भाषाका सहायतासे हो जाय। देशमें इस वातका प्रचार करना कि अंग्रेजी भाषाके ज्ञानके विना स्त्री पुरुषोंका किसी सभा समाजमें मिलना जलना कठिन है मानव समाजके साथ हिंसा करना है। यह भाव इतना पतित है कि इसे वर्शस्त नहीं करना चाहिये। स्वराज्य पानेका एक शर्त यह भी है कि हमें अंग्रजी भाषासे छुटकारा पानेके लिये पागल हो जाना चाहिये।



1.00 13734

rs Comment Harry a thing of the Comment of the

## अंगरेजी शिवाके दुष्परिणाम

—:**\***①\*:—

( श्रप्रेल १३, १६२१ )

[पुरो में ३१ मार्च १६२१ को एक विराह समामें महातमा-जीका भाषण हुआ था। अनन्तर श्रोताओंने महातमाजीसे जो श्रश्न किये उनके उत्तर इस प्रकार हैं :—]

प्रश्न—हमारे राष्ट्रीय जीवनकी जड़ अंग्रेजी शिक्षा है, अँग्रे-जी शिक्षाके कारण ही स्पर्शास्पर्शका भगड़ा मिट सकता है तथा भिन्न भिन्न जातियोंमें ऐक्यभाव फैलाना इसी शिक्षाका मधुर फल है। इस दशामें क्या हम अंगरेजी शिक्षाको दुष्परिणाम-कारी कह सकते हैं ? क्या आप स्वयं, स्व० तिलक तथा राजा राममोहनराय जैसे बड़े बड़े नेता इसी शिक्षाके फल नहीं हैं।

उत्तर—बहुतेरे लोगोंका यही मत है। हमारे देश-भाई और अंगरेजोंके इस अज्ञान और दुराग्रह पर विजय प्राप्त करके ही हम स्वराज्यके युद्धमें जय प्राप्त कर सकते हैं। यह शिक्षा-प्रणाली अत्यन्त दुष्परिणामकारी है। इस प्रणालीको नष्ट करनेके लिये में तन, मनसे प्रयत्न कर रहा हूं। में यह स्वीकार नहीं कर सकता कि अंगरेजी शिक्षांसे अब तक हमारा किसी प्रकार कल्याण हुआ है। अब तक हमारा जो कुछ सुधार हुआ है वह इस शिक्षांके कारण नहीं, विक किसी अन्य कार- णसे ही हुआ है। मान लाजिये कि भारतमें अंगरेजोंका राज्य न होता तो क्या संसारके अन्य देशोंके साथ भारत न चलता; और यद्यपि भारतमें मोगलशाही होती तोभी कई लोग साहित्य-के लिये अंगरेजीका अध्ययन अवश्य करते। वर्तमान शिक्षा प्र-णालीसे हम गुलाम वन जाते है। इस शिक्षासे अङ्गरेजी साहि-त्यमें अन्य विश्वास न करनेकी योग्यता हम लोगोंमें नहीं आती। मेरे मित्रने इस विषयमें राजा राममोहनराय, स्व० तिलक तथा मेरा डवाहरण दिया है। मेरी वात जाने दो, क्योंकि मैं तो एक जुच्छ व्यक्ति हूं।

स्वर् तिलक तथा राजा राममोहनरायको इस अङ्गरेजी शिक्षाका यदि संपर्क न होता तो वे लोग इससे भी अधिक वड़े छोग होते (ताली)। फेवल तालीसे मैं आपकी अनुमति नहीं चाहता । मैं आपकी बुद्धि और विचार-शक्तिकी अनुमति चाहता हैं। मैं अङ्गरेजी शिक्षाकी निन्दा नहीं करना चाहता, मुझै उससे घुणा नहीं है। मैं अङ्गरेजी शोसनका अन्त करना चाहता हैं, किन्तु अङ्गरेजी भाषाका नहीं। राष्ट्रीय बोरकी तरह चाहे ते। हम अङ्गरेजी पढ़ा करें। मेरी बात जाने दे।, पर चैतन्य महोप्रभु, श्री शंकर, कबीर, नानक आदि साधु पुरुषोंके सामने राजा राममोहनराय और छो। तिलक कुछ भी चीज नहीं थे। उनके समान जनतापर इनका प्रभाव नहीं था। इन महानुमा-वोंकी तुलनामें राजा राममोहन तथा स्व ्रितलक खदुयोतके समान थे। जो कार्य स्वामी श्रोशङ्कराचार्य अकेले कर सके

उसे शिक्षितोंकी प्रचएड सेगः भी न कर सकेगी। इसके मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। वया गुरु गोविन्दसिंह अंग्रेजी पढ़े थे । वया गुरु नानककी तुळनामें भी कोई अङ्गरेजीदां भारतीय है 🥐 गुरु नानकने एक ऐसे सम्प्रदायकी स्थापना की जिसकी बहादुरी और स्वार्थत्यागकी कोई वरावरी नहीं कर सकता । वया राममोहनराय, द्लीपसिंहके बराबरीका एक भी महात्मा तैयार कर सकते। स्व० तिलक तथा राजा राममो हनके लिये मुक्ते अत्यन्त गौरव है, पर मेरा यह विश्वास है कि राजा गममोहन और तिलक भगवानको ्यदि इस अङ्गरेजी शिक्षाका सम्पर्क न होता और यदि वह नैसर्गिक रीतिसे शिक्षा पाये होते तो चैतन्यको तरह उन्होंने भी बड़ा कार्य किया होता। यदि इस श्रेणीके छोग फिर भी उत्पन्न होंगे तो वह अङ्गरेजी शिक्षासे नहीं होंगे । मैं जानता हूं कि हिन्दुस्तानी और संस्कृत न पढकर मैंने अपना कितना बड़ा भारी नुकसान कर लिया है। इस अङ्गरेजो शिक्षाके परिणाम पर विचार करनेको मैं आप <mark>ळागोंसे प्रार्थना करता है</mark>। कार्यकार क्रिक कार्यकार कर

इस शिक्षासे हमारी बुद्धि नष्ट हो गई है और इस शिक्षाको देनेवालोंने हमें नपु'सक बना डाला है। हम स्वतन्त्रताकी धूपमें विहार करना चाहते हैं, पर यह गुलामीकी शिक्षा-प्रणाली हमारे राष्ट्रको हतवीर्य कर रही है। अङ्गरेजी शासनके पहलेके जमा-नेमें हम लेग गुलाम नहीं बन गये थे। मेगलोंके शासन-काल में हम लेग किसी प्रकार सराज्यका उपभोग करते थे। अक-

चरके जमानेमें प्रताप जैसे शूर पुरुषका जन्म सम्भव हुआ, उसी प्रकार भौरङ्गजेवके समय शिवाजी जैसे पराक्रमी पुरुष राज्य कायम कर सके। पर १॥ शताब्दीके ब्रिटिशः शासन-काल्में चया एक भी प्रताप या शिवाजीका जन्म हुआ है ? आपके देशमें कई मांडलिक राजे हैं, पर इनमें प्रत्येकको पोलिटिकल एजेएटके सामने सिर नीचा करना पड़ता है और ये उसकी गुलामी स्वीकार करते हैं। जब मैं नवयुवकों को इन देशी नरेशों की शिकायत करते सुनता हूं तो मुक्ते उन पर करणा आती है। इन विचारोंकी दोनों ओरसे दुर्दशा होती है। जब कभी देशी नरेश कोई अनुचित कार्य करते हैं तो मैं उसका दोष ंविजयी व्रिटिशोंको देता हूं। विचार देशी नरेश तो गुलामी शासन प्रणालीके भक्ष्य हो रहे हैं। इस कारण मेरी आप सब लोगोंसे यही प्रार्थना है कि आपको भीख माँगनी पड़े तो कोई परवा नहीं, पर इस राक्षससे बिचये। दासतामें रहेनेकी अपेक्षा भीख माँगते माँगते मर जाना अच्छा है। हमें अपने देश पर अधिकार करनेकी योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। समय देश किसके अधीन है ? १ लाख अङ्गरेजोंके यह देश अधीन नहीं है, पर हम भारतीयोंने ही अङ्गरेजीकी दासता स्वीकार की है। यदि अङ्गरेज लोग इसी क्षण इस देशसे चले जायँगे तो मैं एक आँसू भी नहीं बहाऊँगा। मैं अङ्ग-रेजोंसे नौकर या बराबरीके मित्रकी तग्ह सहायता करने कहता है। मैं उन्हें हमारी अनुमतिसे हम पर शासन न करने

दूगा। वे अपना अधिकार जमानेके लिये हवाई जहाज तथा नौ-सेना या अन्य सेनाका चाहे जितना उपयोग करें, पर उनको इस कार्यमें हमारी अनुमति मिलने न पावे। जब भार-तमें डाकुओंका बोलवाला था उस समय आपको कितनी प्रतिष्ठा थी, उसे सोचिए। आपको अपना कर्त्त्र यालन करना चाहिए। भारतके स्वतन्त पुत्रकी मौत मरनेकी अपेक्षा और कौनसा अहोभाग्य हो सकता है। यह शिक्षा प्रणाली राक्षसी है। मैंने अपना जीवन इसी प्रणालीके नष्ट करनेके लिये दे

# 

and the second of the second o

rough an or how to a series of first by

androne company and the second

्रास्त्रात कर कर के प्राप्त के अभेल २७, १६२१ ) हा विकास कर का अपने

पक मित्रने मेरे पास लिखा है:—"अंगरेजो शिक्षाकी उप-योगिता पर आपका जो मत है उसे अपने कटकके भाषणके आधार पर स्पष्ट करनेकी कृपा कीजिये।" उस वातचीतकी रिपोर्ट मैंने अभीतक नहीं पढ़ी है पर मैं अपने मित्रकी आज्ञाका पालन उचित समभता हूं। यह मेरा पक्का और दृढ़ मत है कि जिस तरहसे अङ्गरेजी शिक्षा दी जाती है और दी गई है उसने अङ्गरेजी शिक्षित भारतीयोंको नपुंसक बना दिया है और उनकी

मानसिक शक्ति पर इतना जोर पड़ता है कि वह वैकार हो जाते हैं। उसके कारण हम लोग एक तरहके नकलची हो गये हैं। विद्रमंके सम्बन्ध या सम्पर्कसे हममें जो बुराइयां आगई हैं उनमेंसे सबसे भोषण यही है अर्थात् देशी भाषाके स्थानपर अङ्गरेजी भाषाका प्रयोग। यदि राजा राममोहनराय और लोकमीन्य तिलकको अङ्गरेजी भाषाद्वारा ही विषयका ज्ञान प्राप्त न करना पड़ा होता और अपने भावों को अङ्गरेजी भाषाद्वारा ही न प्रगट करना पड़ा होता तो उन दोनों माहानुभावोंने जितना काम किया उससे कहीं अधिक काम किया होता। 'शिक्षादीक्षा अप्राकृतिक तरीकेसे न व्यवस्थित होती तो वे अपने देश-वासियों पर कहीं अविक प्रभाव डाळ सके होते। निर्विवाद है कि उन्होंने अङ्गरेजी भाषाद्वारा ही अङ्गरेजी साहि-न्यके खजानेका आनन्द लिया पर यदि यह वात देशी भाषाद्वारा हुई होती तो उन्होंने और भी अधिक आनन्द प्राप्त किया होता। केवल अनुमोदक बन कर ही देशका उद्धार नहीं हो सकता। यनुभव की जिये कि अङ्गरेजोंके पास बाइविलका संशोधित और परिवर्धित मौलिक संस्करण न होता तो उनकी भाज क्या दशी होती। मेरा यह पका मत है कि चैतन्य, कवीर नानक, गुरु गीविन्दसिंह, शिवाजी, और राणा प्रताप राममाहन राय और लोकमान्य से कहीं उच्च केटिमें थे। इस तरहका मुकाबिलों करना उचित नहीं है। प्रत्येक महापुरुष अपनी विशिष्टताके कारण अपनी उत्कृष्टता घोषित करता है। पर परिणामीसे

्ड्नकी जांच की जाय ते। यही कहना पड़ता है कि राममाहनरायः तथा स्वर्गीय लोकमान्यका समाजपर प्रभाव उतना स्थायी -नहीं था जितना कि उन महापुरुषोंका था। यदि उनके मार्गकी कठिनाइयोंका अनुमान करें ते। यही कहना पड़ता है कि इन देानों महानुभावोंमें असीम शक्ति थी और यदि इस तरहसे ये लोग "हैएडकैप" न हुए होते तो इनको कहीं अधिक सफलता मिली होती और इनका प्रभाव कहीं अधिक खायी होता। मैं यह माननेको तैयार नहीं हूं कि यदि अंग्रेजीकी शिक्षा न प्राप्तः ्हुई होती ते। राममेहिनराय अधवा लोकमान्यके हृद्य या म-स्तिष्कमें इस तरहके मौलिक विचारोंका जन्मही म हुआ होता है भारतवर्षमें जितने भ्रमात्मक ख्याल और भाव फैल रहे हैं उनमे सबसे प्रधान स्थान इस भावने प्राप्त किया है कि विना अंग्रेजी भाषाके ज्ञानके स्वतन्त्रताके भाव उदय ही नहीं हो -सकते और मौलिक विचार अत्पन्न ही नहीं हो सकते। इस चातको सदा ध्यानमें रखना चाहिये कि विगत ५० वर्षीसे देशके सामने एक ही तरहकी शिक्षा प्रणाली रही है और भाव विन्यासके लिये एकही माध्यम भी रहा है। इसलिये हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके द्वारा हम यह दिखा सकें कि इन विद्यालयोंकी शिक्षके विना हम किस अवस्थापर पहुँचे होते। हम छोग इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि जो समृद्ध अवस्था भारतकी ५० वर्ष पहले थी यह भाज नहीं है। उसमें अपनी रक्षाकी शक्तिभी माज

जातीयता और देशभक्ति इन दो पुराने शब्दोंके माने वदल रहा है और उनके अर्थको और भी व्यापक बना रहा है।

यदि उन्होंने अपनी स्वाभाविक कल्पनासे काम लिया होता और इस बातपर विचार किया होता कि मैं यह कभी मनमें नहीं ला सकता कि हिन्दुस्तानी स्त्रियोंकी मानसिक उन्नतिमें कोई रुकावट डाली जाय, मैं अंगरेजी शिक्षापर कभी आपत्ति नहीं कर सकता, में अपनी जिन्दगीभर स्त्रियोंकी पूर्ण स्वतन्त्रताके लिये लड़ा हूं—तो वे मुभःपर वह अन्याय कभी न करते जो उन्होंने उस पत्रको लिखकर किया है और जो वह किसी अपने बड़ेसे बड़े दुश्मनके साथ भी जानवूककर कभी न करते। रवीन्द्रबावूको शायद् यह नहीं माळूम है कि अंगरेजी आज कल सिर्फ़ इसलिये पढ़ी जाती है कि उससे रुपया पैदा होता है और राजदर्वार तथा राजनैतिक मामलोंमें उसकी कदर होती है। हमारे लड़के यह सोचते हैं भौर मौजूदा हालतमें उनका ऐसा सोचना ठीक भी है कि अंगरेजी जाने विना वे सरकारी नौकरी नहीं पा सकते। लड़िकयोंको अंगरेजीकी तालीम सिर्फ इसलिये दी जाती है कि जिसमें उनके लिये विवाहका रास्ता खुल जाय और आसानीसे उनका विवाह हो सके। मुक्ते कई उदाहरण ऐसी स्त्रियोंके मालूम हैं जो अंगरेजी सिर्फ इसिलिये पढ़ना चाहती हैं कि जिसमें वे अंगरेजोंसे उनकी जवानमें बातचीत कर सकें। मैं कई ऐसे पतियोंको जानता हूं जिन्हें इस बातका दुःख है कि उनकी स्त्रियां उनके तथा उनके मित्रोंके साथ अंगरेजीमें बात-

चीत नहीं कर सकतीं। मुभी ऐसे खान्दान मालूम हैं जहाँ अंगरेजी मातृभाषा बनायी जा रही है। सैकड़ों नौजवान इस बातपर विश्वास करते हैं कि विना अंगरेजी भाषा जाने हिन्दु-स्तानकी स्वतन्त्रता प्राप्त करना असम्भव सा है। इस विश्वासने समाजमें ऐसी जड़ पकड़ ली है कि बहुतसी हालतोंमें शिक्षाका अर्थ फेवल अंगरेजीका ज्ञान समका जाता है। मेरी रायमें तो यह सब वातें गुलामी और अधःपतनके चिह हैं। मैं इस वातको नहीं सह सकता कि प्रान्तीय भाषाएं कुचल दी जायं और उनकी उन्नतिकी ओर कुछ ध्यान न दिया जाय। मां वाप अपने बच्चोंसे वा पति अपनी स्त्रीसे देशी भाषाको छोड़कर अंगरेजीमें पत्र व्यवहार करें। मैं समभता हूं कि मैं स्वतन्त्र वायुमें विचरण करनेका उतना ही पक्षपाती हुं जितना कि महाकवि टागोर। में यह नहीं चाहता कि मेरा मकान चारों ओर ऊंची दीवारोंसे घिरा हो और द्रवाजे बिलकुल बन्द हों। मैं चाहता हूं कि सब देशोंकी सभ्यता और साहित्यकी वायु गृह मन्दिरमें स्वतन्वतासे सदा बहती रहे। पर मैं यह नहीं चाहता कि उस हवाके भोंकेसे मेरे पैर उखड़ जायं। में दूसरोंके मकानमें जवईस्ती अन्यायके साथ या भिषमंगे और गुलामकी तरह नहीं रहना चाहता। क्रुठे अभिमान या क्रूठे सामाजिक लाभके ध्यानसे अपनी वहिनों-पर अंगरेजी पढ़नेका अनुचित बोक नहीं डालना चाहता। तो यह चाहता हूं कि हमारे जिन नवयुवकों और स्त्रियोंकी रुचि साहित्यमें हो वे अपनी इच्छानुसार जहां तक हो सके वहां तक

अङ्गरेजी और दुनियाकी दूसरी भाषाएं सीखें। फिर में उनसे यह चाहुंगा कि वे जगदीश वोस, प्रफुल बन्द्रराय या स्वयं कवि टागोरकी तरह भारतवर्ष और संसारको अपनी विद्यासे लाभ पर में यह कभी न चाहूंगा कि एक भी हिन्दुस्तानी अपनी मातृभाषाको भूल जाय, उसकी ओर ध्यान न दे या उसके लिये शर्मिन्दा हो। मेरे खयालमें कभी यह बात आ भी नहीं सकती कि कोई स्त्री या पुरुष अच्छेसे अच्छे विचारोंको अपनी मातृभाषामें प्रगट नहीं कर सकता। मेरा धर्म कैद्खानेका धर्म नहीं है। इस धर्ममें छोटेसे छोटे प्राणीके लिये भी जगह है पर इसमें अशिष्टता, असम्यता जातिवर्ग या रंगका अभिमान स्थान नहीं पा सकता। यह महान आन्दोलन सुधार, पवित्रता, देशभक्ति और मनुष्य प्रेमका आन्दोलन है। मुक्ते सत्यन्त खेद है कि महाकवि टागोरने इस आन्दोलनका ठीक अर्थ नहीं समका है। अगर वह धेर्य धरे रहेंगे तो उन्हें इस आन्दोलनमें कोई ऐसी बात न मिलेगी जिसंसे उन्हें अपने देशवासियोंके कामोंके लिये शर्मसे सिर नीचा करना पड़े। रवीन्द्रवादूसे मेरी यह प्रार्थना है कि वे उन फजूल वातोंको ही, जो इस आन्दोलनमें या गयी हैं, ग़लतीसे असहयोग आन्दोलन न समक बैठें। लंडन अथवा हिन्दुस्तानमें विद्यार्थियोंके बुरे व्यवहारसे असहयोग शान्दोलनके बारेमें कोई राय कायम कर लेना वसी ही गलती है जैसी कि डायर या ओडायर जैसे अंगरेजोंक कामोंको देखकर कुल अंगरेज जातिके वारेमें कोई राय कायम कर छेना।

पार्ज कोजिये कि आज हिन्दुस्तानका स्वेच्छापूर्वक व्यवहार करनेकी आजादी मिल गई, मान लीजिये कि भारतने वाहरसे सस्तेसे संस्ता कपड़ा मंगाया, भारतने अपनी तथा विला यतकी परिश्यतके विरोधपर विचार किये विना 'की ट्रेड.' मुक्तद्वार—व्यापार, शुक्ष किया तो भारतकी दशा आजसे भो अधिक खराव हो जायगी।

भारतका यदि कोई मुफ्तमें पका कर लाना दिया करे ते। जिल प्रकार उसके चूल्हे उलाड़ फेंकना अनुचित है उसी प्रकार चरखेंका धता बता देना लाभकारक नहीं हुआ। चूल्हें में कितना चलेड़ा! घर घर चूल्हा और घर घर आग, कितना अनर्थ! हर एक गृहिणीका सुवह हुई कि धुंआ जाना पड़ता है, कितना अत्याचार! ऐसी मनोमाहक दलीलोंके घोलेमें आकर यदि हम चूल्हेंका उलाड़ फेंके और हर गांवमें लोग भाजनालयमें ही भाजन किया करें तो कैसा हो? ते। भारतके बच्चोंका दर दर भटकना पड़े, इसमें तिलमात्र सन्देह नहीं। चूल्हेंका नाश अर्थशास्त्र नहीं, यह तो अनर्थवाद है। उसे तो शास्त्रका नाश अर्थशास्त्र नहीं, यह तो अनर्थवाद है। उसे तो शास्त्रका नाम भी नहीं शोधा देता।

चरखेका नष्ट करके हमने भूख और व्यभिचारका अपने घर बुला लिया है। चूल्हेका हटाना मानों मौतका बुलाना है। यदि हम चरखेकी पुनः स्थापना करें ते। हमारे खएड-हरवत् हो जानेवाले टूटे-फूटे घर फिरसे दमक उठे'।

इसलिए इस समय हमारा विशेष और सर्वोपरि धर्म

खादी है। खादीकी विक्री घोकी तरह होनी चाहिए। हाथका कता सूत दूधकी तरह कीमती समग्रा जाना चाहिए। चरखा भी एक पूजनीय गाय है। जिस प्रकार गायके विना घरकी शोभा नहीं उसी प्रकार विना चरखेके घर शोभित नहीं । गाय दुहनेका घरके छोटे वड़े कोई हलका काम नहीं मानते । उसी तरह छोटे-वड़े सव छोगोंको घरखा कातनेमें कोई हलकापन न मानना चाहिये, बिटक गृहस्थी-पन मानना चाहिए। गाय तो कभी कभी मार वैठती है, खली-भूसी चाहती है। पर चरखा तो ऐसा परोपकारी है कि वह कभी किसीको मारता नहीं और न कुछ खानेकी ही मांगता है। उसके पाससे सफेद दूधकी तरह सूत जब चाहे तब छे छीजिए । गाय तो अपनी शक्तिके अनुसार दूध देती है ; पर चरखा तो हमारी शक्तिके अनुसार दूध देता हैं। जो लोग चरखेकी रक्षा करना चाहते हैं उन्हें ऐसी ही खादी काममें लानी चाहिए जिसमें तानी और बानी दोनोंका सूत हाथका वना हो।

लोगोंको खादी बेचनेके लिये विज्ञापन देने पड़ते हैं। इससे मुफे शर्म मालूम होती है। हर एकको शरम मालूम होनी चाहिए। परदेशी अथवा मिलके बने कपड़ेका ते। बिकना पर खादीका पड़ा रहना भारतके उद्यका चिह्न नहीं कहा जा सकता। यह ते। गेहूंकी छोड़ कर भूसी खाने जैसी बात हुई है। चरखेंके उद्घारके विना गी-रक्षा प्रायः असम्भव हो गई है। भारतके किसानोंके पास धन नहीं। इससे वे अपने मवेशी वेंच डालते हैं अथवा विचारे भूखों मारते हैं। भारतके आदमी जिस प्रकार दुर्चल हैं उसी प्रकार मवेशी भी दुर्चल हैं, क्योंकि भारतकी हालत दिवालियेकी सी हो रही है। भारतके जीवनको अवलम्ब है उसकी निजी पूंजी। इससे वह पूंजी दिनपर दिन कम होती जाती है। भारतको काफी प्राणवोग्र हो नहीं मिल रही है। इससे उसका दम घुट रहा है। भारतको कमसे कम चार मास वेकार रहना पड़ता है। इस प्रकार जिसे निरुद्यमी रहना पड़ता हो उसका नाश न हो तो क्या हो? भारतके करोड़ों लोगोंके लिये. अपने खेतोंमें सहायक उद्यम चरखेका ही है, दूसरा नहीं।

# ४--स्वदेशी

## स्वदेशी बनाम खादी

'स्वदेशी' शब्द अत्यन्त परिचित है। यह शब्द व्यापक है। ऐसे शब्दका असर अच्छा भी होता है और बुरा भी। समुद्र व्यापक है। वह न हो तो हमें प्राणवायु ही न मिले। गरन्तु समुद्र अग्निकी तरह सर्वभक्षी है। उसमें गन्दगी तो हतनी मिलती रहती है कि उसका पार ही नहीं। पर फिर भी वह विशुद्ध हा बना रहता है। किनारा छोड़ते ही उसका पानी आईनेकी तरह पारदर्शक दिखाई देता है। स्यंकी किरणोंमें उसके फेन हीरे मोतीकी तरह चमकते हैं, हीरे मोतीकी तेज उसके आगे तो कोई चीज ही नहीं। समुद्र पर नौका तैरती है। पर यदि उसका पानी कोई पो छे तो के हुए विना न रहे। पीनेका पानी तो छुए वावछीमें, छोटे छोटे पोबरोंमें, मीठेसे भीठा मिछता है। इसी प्रकार स्वदेशी भी एक समुद्र है, महासागर है। उसके सहज पाछनसे देश तेर सकते हैं। व्याख्यामें वह शब्द सुन्दर माळूम होता है। पर आज तो ऐसा है कि यदि हम स्वदेशी समुद्रमें कूद पड़ें तो डूब जायं। आज तो यह हमारी शक्तिक बहारकी बात है।

स्वदेशीके नाम पर कोई कहते हैं हम तो स्वदेशी ताले ही बनावेंगे या लेंगे चबके नहीं। कोई राजेस चाकूको छोड़ कर ऐसा कुन्द चाकू जो नक्क की नाक पर भी नहीं चलता, पसन्द करते हैं अथवा नये चाकू बनानेका प्रयत्न करते हैं। कोई स्वदेशी कागज चाहता है, कोई रोशनाई, कोई होल्डर और कोई आलपीन। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी इच्छाके अनुसार स्वदेशी वस्तुकी चाह प्रगट करके उसकी भावनाका पोषण करता है। पर उससे देशका काम नहीं चलता। इससे तो स्वदेशीका काम और नाम दोनों भ्रष्ट होते हैं।

मकान बनाने वाला कारीगर पहले ही से भरोखे, खिड़-

कियां दरवाजे, सजावट आदिके फैरमें नहीं पड़ता। पहले तो वह बुनियाद डालता है। फिर दीवार चढ़ाता है और जब इमारत पूरी हो जाती है तब उस पर चूना कली चढाता है। यही हाल स्वरेशीकी रचनाका है।

हम अब स्वदेशीका रहस्य इस हद तक समक्त गये हैं और उसका अमडी फायदा इतना जान चुके हैं कि अब उसका सच्चा और विशेष अर्थ हम जान पाये हैं। स्वदेशीके नाम पर हमने आज तक अपनेको घोखा दिया, कुछ छोट फेर किथे। पहछी सीढीमें स्वदेशीके मानी हैं देशमें तैयार हुआ कपड़ा। फिर देखा कि विदेशी स्तका देशमें बना कपड़ा सच्चा स्वदेशी नहीं है। उससे देशको बहुत ही थोड़ा छाम होता है।

दूसरी सीढी यह हुई कि यदि सत देशी मिलोंका ही कता हुआ हो और देशी मिलोंमें ही कपड़ा तैयार हो तो काम दे सकता है। पर अधिक अनुभव होने पर देखा कि इससे भी अभीष्ट अर्थ सिद्ध नहीं होता। उसका एक कुफल यह हुआ कि मिलके कपड़ोंका भाव खूब तेज हो गया और ऐसा समय आ गया कि कपड़ेकी तड़ी पड़ने लगी।

तीसरी सीढी यह थी कि सत चाहे भले ही देशी मिलोंका हो पर वह बुना हाथसे करघोंका पर जाना चाहिए। इससे भी हम स्वदेशीका मर्म नहीं समस्र पाये थे।

अब मालूम होता है कि हम यह घौथी सीढी जान गये

हैं कि स्वदेशीके मानी हैं हाथ कते स्तकी हाथ बनी खादी। इसकी छोड़ कर दूसरी सब वातें गलत और निर्धक हैं।

खादीका मतलव है चरखा। चरखे विना खादी कहांसे तैयार है। सकती है ? खादी स्वराज्यकी तरह हमारा जन्म-सिद्ध हक हैं और आजन्म केवल उसीका उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। जो इस कर्तव्यका पालन नहीं करता वह स्वरा-ज्यकी नहीं पहचानता।

स्वदेशीका और स्वराज्यका यही हेतु है। सकता है, कि उसके द्वारा भारतके भूखसे पीड़ित छोगोंका भाजन मिछे, भारतसे दुर्भिक्षका काला मुंह हो जाय, भारतकी महिलाओंके सदाचारकी रक्षा हो, भारतके बच्चोंका दूधकी बूदें मिछे।

जबतक भारतमें चरखा चूहहेकी तरह सर्वव्यापी न हो। जायगा तबतक भारतका फिरसे आजाद हो जाना मेरी समभमें असम्भव है।



## स्वदेशीमें स्वराज्य



( दिसम्बर १०, १६१६ )

जिन शासन सुधोरोंकी चर्चासे आज देशमें हलचल मची हुई है। देखते देखते वे काननका रूप धारण कर छेंगीः और उसीके साथही पुरानी शासन प्रणाली उठ जायगी और यह नई पद्धति प्रचलित हो जायगो । पर भारतका प्रश्न हम लोगोंके लिये उतना प्रधान नहीं है जितना प्रधान अन्न और वस्त्रका प्रश्न है। १६१८ में हम लोगोंने केवल कप-हेके लिये भारतसे बाहर ६० करोड़ रुपये भेजे। यदि साल-बसाल हम यही करते जाते हैं तो इसका अभिप्राय यह निकला कि हम भारतके जुलाहों और चरखा चलाने वालोंके हाथसे प्रतिवर्ष इतना रुपया छीनकर विदेशोंमें भेज देते हैं पर इसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं देते। इसमें तो शक करनेकी कोई भी बात नहीं है कि कमसे कम आधी जनसंख्या-को तो आधा पेट भाजन मिलता है और शेष आधीका पूरा पेट भी नहीं भरता। जिन छोगोंको आंखें हैं वे भलिभांति देख सकते हैं कि मध्यम श्रेणीके लेगोंकी जो अवस्था है, उन्हें पेट भर भोजन नसीब नहीं है। रहा है और हमारे वच्चे

दूधको लिये तरस रहे हैं। शासन सुधार चाहे कितनेही उदार क्यों न हों, निकट भविष्यमें इस समस्याको नहीं हल कर सकते पर स्वदेशीसे यह प्रश्न सहजमें ही हरु है। जाता है! इस सम्बन्धमें पञ्जाबने जा किया है उससे उसकी सफल-ताकी और भी अधिक आशा हो गई है। यह छिखते हुए कितनी प्रसन्नता होती है कि पञ्जावको कोमलाङ्गी रमणियां अभी तक अपने हाथकी चातुर्धको नहीं भूल गई हैं। चाहे वे कुलीनवर्गकी हैं, या साधारण घरोंकी, वे चरखा चलाना जानती है जिस तरह बहुतसी गुजराती रमणियोंने किया है उन्होंने चरखेको अनावश्यक और अनुपयागी समक्तर जला नहीं दिया है। लुएडोकी लुएडी सूत वे ला लाकर हमें देती हैं। यह देखकर मेरा चित्त गहुगद हो जाता है। उन्होंने मुकसे साफ कहा है कि मेरे पास उसके लिये काफी समय है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि इस स्तसे वृता हुआ खद्द मिलकी सुतोंसे बने कपड़ेसे कहीं अच्छा होता है। इमलोगोंके पूर्वज विदेशीसे किसी तरहको लगाव न रखकर चड़ी आसानीसे अपने चस्त्रकी आवश्तकता पूरी कर चेते थे 🖓 है है कि एक अध्यक्ति है है है है है है है है

यह सुन्दर और सहज कला—यदि हम लोग इस पर उचित ध्यान नहीं देते—अब एक दमसे मृत हो जानेवाली है। पञ्जाब अब भी पुकार पुकार कर कह रहा है कि इसके द्वारा उद्धार हो सकता है। पर अकेला पञ्जाब क्या कर सकता है। वह भी निराश होकर उसका सोथ छोड़ना चाहता है। प्रत्येक साल स्तकी कताईमें कमी दृष्टिगोचर हो रही है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमारे घरोंकी दरिद्रता और सुस्ती बढ़ती जा रही है। जो स्त्रियां चरखा काता करती थीं और जिन्होंने अब चरखा कातना छोड़ दिया है, सिवा गण लगाने और आलस्यमें समय काटनेके अतिरिक्त, कोई भी उपयोगी काम नहीं कर रही हैं।

पर इस बुराईको दूर करनेका एक उपाय है। प्रत्येक शिक्षित व्यक्तिको यह वात समक्त छेनी चाहिये कि यह उसका परम प्रधान कर्तव्य है और अपने घरकी खियोंको चरखा कातना सिखा कर उसके हाथमें चरखा थमा देना चाहिये। इस तरह लाखों गज सत प्रतिदिन तैयार हो सकते हैं। यदि प्रत्येक शिक्षित भारतवासी यह वस्त्र पहनना स्वीकार कर छे ते। भारतके इस गृहशिल्पके पुनरुत्थानको उससे वड़ी सहायता मिलेगी।

यदि गृह शिल्पका पुनरत्थान न हुआ तो भारतीय किसानों-का भाग्य सितारा हुवा ही समिभये। जो कुछ वह खेतोंमें पैदा करता है केवल उतनेसे ही वह अपना काम नहीं चला सकता। उसकी सहायताके लिये कोई सहायक पेशा आव-श्यक है। इसमें चरखा कातना सबसे सहज, सबसे सस्ता और सबसे उत्तम है।

मैं यह भी जानता हूं कि इस भावको हृद्य गम करने ह

लिये चित्तमें एक तरहकी क्रान्ति उपस्थित करनी होगी। और इसीसे हमारी आशा चलवती है कि खदेशीसे स्वराज्य मिल सकता है। जो देश वस्त्रों द्वारा साठ करोड़ रुपया बचाकर उसे खुत कातनेवालों और कपड़ा चिननेवालोंमें बाट देगा उसके पास इतना काफी साधन है कि वह अपना व्यवसाय मजेमें संगठित कर ले और अपने उत्थानका समस्त साधन तैयार कर ले।

इमारे सुधारक खप्न देखते है कि खायत्त शासन मिल गया कि हम विना स्त्रियोंसे चरला कताये और ज़ुलाहोंसे करघा चलाये ही भारतके व्यवसायकी रक्षा कर लेंगे। विचारवान लोगोंने भी इसी तरहकी आशायें प्रगट की हैं। इसके सबंन्ध-में में कह सकता हूं कि इसमें डवल भूल की गई है। पहले तो भारतकी यह अवस्था नहीं कि वह संरक्षित व्यवसायिक अवस्था तकके लिये ठहर सके और दूसरे इस संरक्षणसे कपड़ेके लिये जो व्यय करना पड़ता हैं वह रुक नहीं सकता। तीसरे करोड़ों भूलोंका प्रश्न भी संरक्षणसे नहीं हल हो सकता। उनकी सहा-यता करनेका तो समान उपाय यही है कि उनके हाथोंमें चरला पुनः दे दिया जाय। और इस तरह उनके लिये एक नया सहायक व्यापार खड़ा कर दिया जाय। इस तरह चाहे संरक्षण व्यापारिक नीतिका प्रसार हो पर हमें तो चरखे और करघे-का प्रचार करना ही होगा।

जिस समय विगत जर्मनयुद्ध अपनी पूर्ण जीरपर था,

इंगलेंड तथा अमरीकाके सभी उपयुक्त आदमी जहाज बनानेके काममें लगा दिये गये थे और सबोंने इतनी तेजीसे काम किया था कि कयासके बाहर है। यदि मेरा वश चले ते। में प्रत्येक भारतवासीको चरखा कातना और करधा चलाना सिखाऊँ और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सूत कातने और कपड़ा बिननेमें लगाऊँ। और इस कार्यको आरम्भमें कालेजों और स्कूलोंसे जारी कराऊँ क्योंकि इनका संगठन हुआ है और यहां काम सहजमें चल निकल सकता है।

चाहे मिलोंकी संख्या कितनी भी क्यों न बढ़ा दी जाय यह बात संभव नहीं है। उनसे इस प्रश्नका निपटारा नहीं हो सकता। हमारा रुपया जो इस तरह पश्चिमकी ओर वह रहा है उसे वे जल्दी नहीं रोक सकतीं और वे उस साठ करोड़-की हमारे घरोंमें नहीं बाट सकतीं। वे लेग मजूरी और रुपये-की एक खानपर संग्रहीत कर देंगी और परिणाम यह होगा कि वर्तमान गोरखधन्या और भी बढ़ जायगा।

### एक वर्षमें स्वराज्य

—:**\*:**—

यदि हम लोग एक वर्षके अन्दर स्वराज्य लेनेके लिय चले हैं ज्तो इसका यह मतलब है कि और सब वातोंका कोई ख्याल न करके अपनी सारी शक्ति इसी एक काममें लगा दें। इसलिये

में हिन्दुस्थानके सव विद्यार्थियोंको यह सूचना देता हूं कि वे एक वर्षके लिये अपना नित्यका शिक्षाक्रम छोड़ दें और अपना समय चरखेले सूत कातनेमें लगावें। मातृ भूमिकी यह इस समय सबसे बड़ी सेवा होगी और स्वराज्यकी प्राप्तिमें उनका अत्यन्त स्वामाविक कार्यमाग होगा। अभी जो युद्ध हो चुका है उसमें हमारे शासकोंने हर एक कारखानेको अख और ब्ह्रागार बना कर गोलियां बनानेके काममें उसे लगा देनेकी चेष्टा की थी। हमारे इस युद्धमें, मेरा यही कहना है कि प्रत्येक राष्ट्रीय स्कूल और कालेज राष्ट्रके लिये सूत तैयार करनेवाला कारखाना वना दिया जाय। इस कामको क्रनेसे विद्यार्थीयोंकी कुछ भी हानि न होगी; उन्हें यहां भी स्वराज्य मिलेगा और लोकमें भी। हिन्दुस्तानमें कपड़ेका दुर्भिक्ष है। इस अकालका निवारण करनेसं सहायक होना सचमुच ही बड़े पुरायका काम है। जैसे विदेशी सूतका व्यवहार करना पाप है वैसे ही स्वदेशी स्तका अधिकाधिक तैयार करना पुराय है। जिससे विदेशी सूतके विहण्कारसे उत्पन्न होने वाले अभावका हम सामना कर सकेंगे।

उपर यह प्रश्न हो सकता है कि यदि स्त तैयार करना जकरी है तो क्यों नहीं हर एक गरीव स्त्री पुरुषसे कुछ देकर यह काम लिया जाय दसका उत्तर यह है कि कपड़ा बुतना, वर्द्धके काम इत्यादिके समान, हाथसे स्त कातना कोई पेशा नहीं है और न कभी था।

अङ्गरेजोंके आनेके पहले हिन्दुस्थानमें सूत कातना हिन्दुस्थान-की ख्रियोंका काम था जो वे फुरसतके समय करती थीं और इस कामकी इज्जत थी। इस समय समयाभावसे स्त्रियोंमें उस कलाका फिरसे प्रचार करना बड़ा कठिन है। पर स्कूल जानेवाले लड़कोंके लिये यह बड़ा सहज है कि राष्ट्रको पुकार सुनकर इस काममें लगें। कोई यह न कहे कि यह काम मनुष्य या विद्या-र्थियोंका गौरव कम करनेवाला है। इस कलाका प्रचार भारत-वर्षकी स्त्रियोंमें ही मर्यादित था। इसका कारण यह है कि उन्हें उसके लिये समय मिलता था और काम शोभा तथा संगीतसे युक्त होने तथा इसमें विशेष परिश्रमकी आवश्यकता न रहनेके कारण इसपर स्त्रियोंका इजारा ही कायम हो गया था। पर क्या स्त्री और क्या पुरुष, सवके लिये इस काममें इतनी शोभा है जितनी, यह कहिये कि संगीत है। हाथसे स्त कातनेके काममें स्त्रीके धर्मकी रक्षा, दुर्मिक्षसे देशके जीवनका वीमा और धन धान्य समृद्धि छिपी हुई है। इसमें स्वराज्यकी कुञ्जी रखी हुई है। हमारे पूर्व पुरुषोंने विदेशी कारखानेवालोंके शैतानी प्रभावके सामने सिर भुकाकर जो पाप किया उसका वहुत ही हलका प्रायश्चित्त हाथसे सून कातनेका जीणोंद्धार है।

स्कूल जानेवाले लड़के स्न कातनेके कामको फिरसे वह इज्जत दिला देगें। वे मोटेको सुन्दर वुननेका काम शीव्रतासे करेंगे। कारण, कोई माता या पिता, अपने वच्चोंके हाथके स्नुतका बना कपड़ा पहननेसे इन्कार न करेंगे। और विद्यार्थियों- गते इस फलाको मानते हुए देखकर हिन्दुस्थानके जुलाहे राहण आ जायंगे। यदि हम चाहते हैं कि पञ्जाबी सैनिकके कामसे नहीं चलिक दूसरे देशों के निरपराध और स्वतन्त्र लोगोंका खून करनेवाले जूनीके कामसे उन्हें हटाना चाहते हैं तो हमें उन्हें कपड़ा युननेका काम देना होगा। पञ्जाबके शान्त जुलाहों की जातिने अपना पेशा लोड़ दिया है। अब यह काम पञ्जाबके विद्यार्थियोंका है कि वे ऐसा प्रयत्न करें कि पञ्जाबी जुलाहे फिरसे अपने दोष-रहित पेशेको अख्तियार करें।

में किसी अगले अ'कमें यह दिखलाऊ'गा कि स्कूलोंमें यह परिवर्तन प्रवर्तित कराना कितना आसान है और कितना जल इन शर्तो पर हम अपने स्कूल कालेजोंको राष्ट्रीय बना सकते हैं। हर जगह विद्यार्थी मुक्तसे यह पूछते हैं कि अपने राष्ट्रीय विद्या- लयोंमें आप नयी वातें क्या रखना चाहते हैं। में सबसे वहीं कहता आया हूं कि में नयी बात हाथसे सूत कातनेकी अवश्य रखूंगा। पहलेसे भी बहुत स्पष्टताके साथ इस समय में यह देखें रहा हूं कि इस संक्रमणके कालमें हम लोगोंको सूत कातने और कुछ अन्य राष्ट्रोपयोगी बातोंकी तरफ ही अपना सारा ध्यान लगाना चाहिये जिसमें पहलेकी की हुई उपेक्षाका निवारण हो जाय। और विद्यार्थों भी इससे नवीन शिक्षाक्रम स्वीकार करनेके लिये अधिक पात्र और प्रस्तुत हो जायंगे।

क्या मैं प्रगतिकी घड़ोका कांटा घुमाकर पीछे ले आना चाहता हूं ? क्या मैं यह चाहता हूं कि मिलोंका स्थान चरसे और करघे इंग्लियार कर लें? क्या मैं यह चाहता हूं कि रेल-गाड़ीको जगह वैलगाड़ी आ जाय ? क्या मैं मशीनरी ( यांत्रिक सामग्री ) को बिलकुल ही नष्ट कर डालना चाहता हूं? कुछ समाचारपत्र सम्पादकों और सार्वजनिक पुरुपोंने मुक्से ये प्रश्न किये हैं। मेरा उत्तर यह है-यदि मशीनरी नष्ट हो जाय' तो मैं उसपर आंसू न वहाऊंगा। पर मशीनरीके विरुद्ध मेरी कोई कार्र-वाई नहीं है। इस समय में जो कुछ चाहता हूं वह यही है कि हमारी मिलोंसे जितना कपड़ा और सृत तैयार होता है वह कम है और उस कप्रीकी पूर्ति होनी चाहिये। करोड़ों रुपया जो हम हिन्दुस्थानके वाहर भेजते हैं वह वचना चाहिये और वह स्रोप-ड़ियोंमें रहनेवालोंको मिलना चाहिये। यह मैं तवतक नहीं कर सकता जवतक लोग फुरसतके समय हाथसे सूत कातनेका काम करनेके लिये तैथार न हों। इस उद्देश्यसे हमें उन उपायोंका अवलम्बन करना चाहिये जो मैंने सूचित किये हैं जिसमें सूत कातनेका घर घर प्रचार हो, और यह काम जीविकानिर्वाहके लिये नहीं विल्क कर्तव्य जानकर करना चाहिये।



#### खदेशी

#### (अप्रोल २१, १६२०)

राष्ट्रीय सप्ताह १३ अप्रे लको समाप्त हो गया। इससे कई वातें मलकती थीं। हिन्दू मुस्लिम एकताकी तो यह ज्वलन्त प्रतिमा थी। सत्याप्रहकी मात्रा लोगोंमें अधिकाधिक दृष्टिगोचर हो रही थी और रौलट ऐकु उठा देनेके लिये लोगोंमें और भी दृढ़ता दिखाई दे रही थी। पहलेकी अपेक्षा लोगोंके व्याख्यान भी संवद्ध थे और जोशीले और उत्ते जक नहीं थे। जितनी सभाओंकी हमें अबतक स्वना मिली है उनमें किसीमें भी उपद्रव अथवा दंगा नहीं हुआ है।

पर स्वदेशीके लिये क्या किया गया ? क्या स्वदेशीने भी सत्याग्रहसे ही जन्म नहीं लिया है। यह निर्विवाद है कि स्वदेशी-का जन्म भी सत्याग्रहसे ही हुआ है। स्वदेशीका काम समस्त कार्यक्रमसे विध्यात्मक है। स्वदेशीकी सफलताके लिये जितनी वातकी आवश्यकता नहीं है उससे अधिक कामकी आवश्यकता है। केवल व्याल्यानवाजी और समारोहसे ५० या ६० करोड़ रूपया प्रति वर्ष वहीं बचाया जा सकता। इस वार्षिक रूपयेके वहावके अतिरिक्त उससे और भी काम हल होता है। इसमें भारतीय रमणियोंकी मर्यादाका प्रश्न है। जिन्हें मिलके कामोंका

अनुभव है वे इस बातको भलीभांति समभते हैं कि मिलमें काम करनेवाली स्त्रियोंके मार्गमें जो वाधायें हैं और जिस प्रलोमनर्में पड़ जानेका सदा भय वना रहता है उससे उन्हें दूर रखना चाहिये। कितनी औरते ऐसी हैं जिन्हें कोई काम नहीं मिलता और वे छाचार होकर सड़क पीटनेका काम करती हैं। इस कामका जिन्हें अनुभव है वे भलीभांति जानते हैं कि स्त्रियोंको इससे जहांतक हो दूर रखना चाहिये। उनके हाथमें चरखा थमा दीजिये और एक वार इसके लिये उन्हें प्रोत्साहित कर दीजिये और आप देखेंगे कि फिर उसे छोड़कर वे कहीं नहीं जातीं। स्वदेशीके द्धारा धनका बटबारा भी बड़े मजेमें हो जायगा क्योंकि कृषिके चाद इसीका नम्बर उपयोगितामें दूसरा पड़ेगा। कृषिको इससे सहायता मिलती है और इससे हमारी वढ़ती दिखताका प्रश्न भी हल हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि स्वदेशी हमारी कामबेनु है जो हमारी हर तरहकी आवश्यकता पूरी कर सकती है और अनेक तरहकी कठिनाइयोंसे हमें मुक्त कर दे सकती है। जिस व्यवसायसे हमारी सारी आवश्यकता इस प्रकार पूरी हो और हमारे मर्यादाकी रक्षा हो तथा पेटका प्रश्न भी हल हो जाय उसे हमें अपना परम धर्म समक्षना चाहिये।

पर इसमें सफलता पानेका उपाय क्या है। इसका उत्तर बहुत ही साधारण है। जिन्हें इसपर विश्वास है, जो इस वातको समक्तते हैं कि स्वदेशी अर्थात् चरखे और करधेसे हमारा उद्धार हो सकता है उन्हें निम्न लिखित प्रकारसे काम करना चाहिये:—

- (१) प्रत्येक स्त्री पुरुषको चरला कातना सीलना चाहिये। यदि आप गरीव हैं तो उसके छिये मजूरी लीजिये पर कमसे कम एक घएटा समय तो अवश्य राष्ट्रके हितके लिये प्रदान कीजिये।
- (२) कपड़ा विननेका काम सीखिये चाहे उसे आवश्यक रोजगार समिक्ये या मन वहलाव समिक्ये।
- (३) वर्तमान चरखे और करघेमें सुधार कीजिये। यंदि आप-के पास रुपया है (अर्थात् यदि आप धनी हैं) तो इसकी (सुधारकी) योजना रुपया व्यय करके करवाइये।
- (४) स्वदेशीका वृत ग्रहण कीजिये और हाथके कते स्तसे वने खद्दरका प्रचार कीजिये। और उसे अपनाइये।
- (५) अपने मित्रोंको खादी पहननेके लिये वाध्य की जिये और उन्हें समभाइये कि मिलके कपड़ोंसे इनमें ज्यादा महत्व और आनन्द है क्योंकि ये हमारे ही वहू वेटियोंके हाथके बने हैं।
- (६)माताओंको चाहिये कि खद्द पहननेके लिये अपनी खन्तानको प्रोरित करें। यह खादी अति सहजमें तैयार हो खकती है।

स्वदेशीके द्वारा इस प्रकारका उत्तम संगठन हो जाता है कि सवको उसके अन्तर्गत काम करनेकी सुविधा हो जाती है। यदि हम इस तरह स्वदेशीका प्रचार कर सके तो स्वदेशीकी सफल-ताके साथ ही साथ हमारी स्वराज्यकी समस्या भी हल हो जाती है।

#### ्षद्दरकी उपयोगिता

--:0:---

#### .( अप्रेल २८, १६२० )

इस समय स्वदेशी आन्दोलनकी प्रगति सन्तोष जनक है। हिन्दू और मुसलमान सभी इसे पूर्ण उत्साहके साथ अपना रहे हैं। इसलिये यह आवश्यक और उचित प्रतीत होता है कि स्वदेशीकी उन्नतिके लिये दो चार शब्द लिखा जाय। स्वदेशीका साधारण जानकारी रखनेवाला भी यह कह सकता है कि हम लोग अपनी आवश्यकताभर कपड़ा नहीं तैयार कर लेते। इसलिये यदि हम लोग केवल मिलका कपड़ा प्रयोगमें लाते हैं तो इससे एक तो हम गरीबोंको उनकी आवश्यकतासे वश्चित करते हैं और दूसरे मिलके कपड़ोंका दाम बढ़ा देते हैं। इसलिये स्वदेशीका प्रचार बढ़ानेका एकमात्र उपाय यही है कि हम लोग इससे अधिक कपड़े तैयार करें। यह काम तभी संभव है जब हम हाथ से सुत कातना आरम्भ करें और हाथसे ही कपड़े विनें। वरसाती कुकरमुत्तोंकी तरह तो भिलें एकाएक पैदा नहीं हो सकतीं। वर्तमान समयकी तरह सूत कभी भी मंहगा नहीं था और मिल-वाले इससे वेपरिमाण लाभ उठा रहे हैं। इसलिये एक गज स्त कातकर भी आप सूतकी समस्याको हल करने तथा उसकी दर घटानेमें सहायता करते हैं।

इसके बाद यह प्रश्न उठता है कि स्त किस तरह काता जाय और कपड़ा किस तरह बीना जाय । मैं इस बातको भली-भांति जानता हूं कि यदि खादीको सव लोग पहनना स्वीकार कर हैं तो खादीकी तैयारी इतनी अधिक होने लगे कि वाजार उससे पट जाय। सरलादेवी चौधरानीने अपने कामसे यह भी दिखा दिया है कि खद्दरकी सारियां भी एकसे एक बढ़कर वन सकती हैं। राष्ट्रीय सप्ताहमें उन्होंने खद्दरकी सारी और खद्दरकी ही जाकेट पहनी थी। तमाम जलसों और समारोहोंमें वे उसी 🦠 खद्रके पोशाकमें ही आती जाती थीं। लोग इस वातको अस-स्भव सममते थे। लोगोंका कहना था कि जिस रमणीने आज तक मुलायमंसे मुलायम सिल्क या ढाकाकी मलमलंके सिवा और कुछ नहीं पहना है वह कभी इस मोटे खद्दरके भारको नहीं निवाह सकेगी। पर उन्होंने लोंगोंकी भावनाओंको गलत प्रमाणित कर दिया और यह दिखला दिया कि यह उन लोगोंका मिथ्या भ्रम है। जो कार्य कुशलता और फुर्ती उनमें इस समय रहती थी जव वे मेहीनसे मेहीन साढ़ी पहनती थीं वही फुर्ती उनमें इस समय भी थी। जिस समय सरलादेवीके चाचा ठाकुर रवीन्द्रनाथने उन्हें इस खद्दरके पोशाकमें देखा तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा—"यदि तुम यह कपड़ा सदा धारण कर सको तो फिर इससे उत्तम और क्या वात हो सकती है।" मैंने इस घटनाका उल्लेख केवल इसलिये किया है कि भारतके दो प्रधान कला मर्मज्ञोंने इस खद्दमें कोई भद्दापन नहीं पाया है। इसी खद्दका

प्रयोग में भारतके प्रत्येक प्रतिष्ठित और शिक्षित घरोंमें करवाना चाहता हूं क्योंकि इस प्रारम्भिक अवस्थामें स्वदेशी आन्दोलन केवलमात्र इसीकी सहायतासे ही सफल हो सकता है।

मेरी दृष्टिमें तो उसका मूख्य ढाका मलमलसे भी अधिक हैं क्योंकि इसके द्वारा उन अगणित प्राणियोंके पेटकी ज्वाला बुभानेका यल हो जायगा जो इस समयतक पेटकी ज्वालामें झुलस रहे हैं। इससे उन स्त्रियोंकी मर्यादाकी रक्षा होगी जो उपयुक्त काम न पाकर सड़कों या कारखानोंमें काम करके अपनी मर्यादा गंवाती रही हैं या कामके न रहनेसे आलस्यमें दिन काटती रही हैं और गृह कलहका वीजारोपण करती रही हैं। इन वातोंको देखकर यही कहना पड़ता है कि खद्दरकी आत्मा सजीव है। उसकी महत्ता अनुलनीय है। इसको पहनेवाला इसकी कथाको पूर्णतः समरण कर लेगा और इसके प्रति उसकी श्रद्धा अवश्य वढ़ जायगी। यदि हम लोगोंकी पसन्द इतनी गिर न गई होती तो कडीसे कडी गरमीमें भी हम लोग यही खहर पसन्द करते और अद्धी तथा तञ्जेवका नाम न लेते। जिन लोगोंने स्वदेशीके साथ साथ खहरका चृत ग्रहण किया है वे हमारे इस क्रथनकी सार्धकता अवश्य दिखलावेंगे ।

यदि कोई इसे अपना पोशाक वनानेमें शरमाये तो वह अन्दर तो इसे अवश्य पहन सकता है। जो लोग इसे अपने शरीरपर डालना नहीं चाहते वे इससे गमछा, टोपी, तौलिया, छन्ना, चदरा, तोशक, तकियोंका गिलाफ, परदा, चाननी, दरी, खोल आदि बनवा सकते हैं। मैं इसके रंगानेकी भी व्यवस्था कर रहा है। इस तरहसे यह मैला भी कम होगा और चलेगा भी अधिक दिन तक।

### चरखेकी राग ।

--:0:---

### ( जुलाई २१, १६२० )

्रधीरे धीरे भारतवर्षकी प्रत्येक भोपड़ियोंमेंसे चरखेकी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। मालवीयजीने अभी कहा है कि मुक्ते तव तक सन्तोष नहीं हो सकता जब तक इस देशकी रानी और महाराणियां चरखोंको न कातने छगे । जिस दिन वे चरखेंको अपने हाथोंमें थाम लेंगी और राष्ट्रके कल्याणकी योजना करेंगी उसी दिन हमारा उद्धार हो जायगा। सम्राट औरंजेवका इति-हास अभी २५० वर्षका ही पुराना है। वह टोपियां सीकर अपनी जीविका चलाता था। कवीर साहव स्वयं जुलाहे थे। उन्होंने अपनी कविताओंमें चराखेको स्थान देकर उसे अमर वना दिया है। जिस समय तक यूरोपमें भी यह शैतानी मशीन रूपी माया नहीं फैली थी यूरोपकी रानियां भो चरखे चलाती थीं और इसमें अभिमान समऋती थीं। प्राचीन यूरोपीय भाषामें पत्नीके लिये जो शब्द प्रयुक्त होता था उसका यही अभिप्राय था कि पत्नी-का काम चरखा कातना और कपड़ा वुनना भी है।

होआको ही छे छोजिये। होआ स्नुत कातती थीं और आद्म कपढ़े बुनते थे। यदि पण्डितजी भारतक राजधरानोंमें इस प्राचीन प्रथाका प्रचार कर सके तो हमारी सफलता घरी है। भारतकी स्वतन्वता और समृद्धि शस्त्र पर नहीं निर्भर करती। घर घरमें चरखेक प्रचारसे ही भारतकी उन्नति हो सकती है और वह अपनी विलुप्त विभूति पा सकता है। इसकी तानमें जो माधुर्य है उसे हारमोनियम और सितार आदिकी मधुरता नहीं पा सकती।

एक तरफ पो पिएडत मालवीयजी भारतके धनिक वर्गकों चरखा चलानेका परामर्श दे रहे हैं उधर श्रीमती सरला देवी चौधरानीने — जो स्वयं भारतीय धनी और कुलीन वर्गकी हैं — चरखा चलाना सीख लिया है और इस कामको दिल वं जानसे चला रही हैं। इसके वारेमें जो कुछ समाचार मिलते या सुनाई देते हैं उनसे पता लगता है कि वे स्वदेशीके पीछे पागल हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि कठिनसे कठिन गर्मीमें भी मुझे खहरकी सारी ही सोहाती है क्योंकि मलमल और ढाखासे में परेशानी और असुविधा प्रतीत करती हूं। इस तरई खद्दरकी सारी पहन वह लोगोंपर जो प्रभाव डालती हैं वह उनके भाषणों और अपीलोंसे नहीं पड़ता। उन्होंने अमृतसर लुघियाना आदि स्थानोंमें भाषण किया और अमृतसरमें उन्होंने श्रीमती रतनचन्द और वुग्गाकी पत्नी तथा रतनदेवीको इस कामके लिये सन्नद्ध किया। रतनदेवीसे पाठक अवश्य परिचित होंगे। यह

निकलेगा और ५ वर्ष का वालक भी इसे आसानीसे चला लेगा। चाहे इससे इन आशाओकी पूर्ति हो या न हो पर मैं इतना दृढ़तासे कह सकता हूं कि भारतके आर्थि क और चारित्रिक पुनरत्थानके लिये चरखे और करघेका प्रचार सबसे बढ़कर साधन होगा। २२ करोड़ भारतीय किसान हैं। उनके लिये किसी सहायक पेशेकी नितान्त आवश्यकता है। पहले चरखा और करघा भारतके घरेलू धन्धोंमें था और वही करोड़ों भारत-चासियोंको पेटकी ज्वालामें जलकर खाक हो जानेसे बचाता है। तो उनके पास चरखेका सन्देश पहुंचाइये और जुलाहोंको करगह बैठानेके लिए पुनः उत्ते जित कीजिये।

### स्वदेशी

---:0:---

### ( अगस्त १६, १६२० )

जुलाई २१ के अंकमें 'चरखेकी राग' शीर्ष क लेख मैंने यंग इिएडयामें लिखा था। उसकी आलोचना करते हुए प्रयागके लीडर पत्रने मेरे ऊपर ऐसे आक्षेप किए हैं जिसका मै अनुमान भी नहीं कर सकता था। इसलिये स्वदेशीका सच्चा मर्म समभनेके हेतु उन भ्रान्त विचारोंको मिटाना जरूरी है जो इस समय प्रच-लित हो गई हैं। लीडरने लिखा है कि मिलोंके स्थानपर चरखे तथा करघेका प्रयोग बतलाकर मैं उन्नतिकी गतिको उलट रहा हूं। पर यह उसका भ्रममात्र है। मैं इस तरहका कोई प्रयत्न नहीं कर रहा हूं। मिलोंका में विरोधी नहीं हूं। मेरे विचार अत्यन्त सरल और सहज हैं। भारतमें प्रतिवर्ष प्रति न्यक्ति १३ गज कपड़ेकी आवश्यकता पड़ती है। इस समय वह आधे से भी कम कपड़ा तैयार करती है। आवश्यकताभर कई भारतमें पैदा होती है। अधिकांश रूई जापान और लंका-शायर चली जाती है और वहांसे कपड़ा तथा सूत वनकर फिर यहां आता है यद्यपि चरखों और करघोंके प्रयोगसे भारत-वर्ष में ही यह काम हो सकता है। भारतका प्रधान पेशा ऋषि है। किसी अन्य घरेलू धन्धों द्वारा इसकी सहायता आवश्यक है। उन करोड़ों किसानोंके योग्य केवलमात्र व्यवसाय चरखा कातना हो सकता है। १०० वर्ष पहले भारतीय राष्ट्रका यही सवसे वड़ा रोजगार रहा। लोग कहते हैं कि आर्थिक कठि-नाई और दुर्घवस्था तथा आधुनिक कालको मशीनोंने चरखे और करघेका नाश कर दिया इस्ट इण्डिया कम्पनीने बेइमानी और अन्यायपूर्ण उपायों द्वारा ही इस व्यवसायको मटियामेट किया। परिश्रम तथा खर्च में थोड़ा परिवर्तन करनेसे ही इस व्यवसाय-का पुनरुत्थान हो सकता है और इससे मिलोंपर किसी तरहका घाटा नहीं पहुंच सकता। इस समय जो कपड़ेकी कमी है उसके पूरा करनेके लिये अधिक मिलोंको वैठाना उचित उपचार नहीं होगा। उसका उचित उपचार चरखों और करघोंका प्रचार ही

होगा। यदि चरखों और करघोंका प्रचार हो जाय तो हम लोग ६० करोड़ रुपया विदेशों भेजनेसे बचा लेंगे और यह उनगरीबों-में बट जायगा जो इस समय निस्सहाय और दीन होकर पड़े हैं। मेरी धारणा है कि भारतकी इस बढ़तीद्रिद्रताका—जोड़से चक्की-में पीस रही है—आपसे आप निवारण हो जायगा। अनावृष्टिके कारण जिस समय काल पड़ता है उस समयके लिये तो यह सबसे उत्तम उपचार है।

पर इस समय पुनरुत्थानके लिये दो वातें आवश्यक हैं। पहछे तो लोगोंकी रुचिमें परिवर्तन होना चाहिए। महीन कपड़ोंसे रुचि हटाकर खहरमें लगाना चाहिए और दूसरे देहातोमें रुईकी पिउनो वांटने तथा सूत वटोरकर लानेका प्रवन्ध्र होना चाहिए।

सिर्फ एक वर्ष में कुछ थोड़े ही आदमियों के प्रयाससे गुजरात-में हजारों रुपये इस तरह गरीव औरतों को दिये गए हैं जो वड़ी प्रसन्नतासे इस कामको उठा रही हैं। जो स्त्रियां आजतक वेकार वैठी थीं वे भी आज दो पैसा कमाकर अपने वचों की देखरेख और सेवा यहामें लगा रही हैं।

लीडरने यही व्यवस्था शकरके व्यापारके लिये वतलाई है। पर वहां यह वात लागू नहीं है क्योंकि भारतमें चीनीकी जितनी खपत है उसके लिये काफी गन्ना (ईख) यहां नहीं पैदा होता। प्राचीन इतिहाससे भी यही प्रगट होता है कि भारतका राष्ट्रीय और सहायक व्यापार भी शकरका व्यापार नहीं था। हां यह वात कही जासकती है कि प्राचीन समयमें भारतने विदेशोंसे

शकर नहीं मंगाया था। इसका कारण यह था कि उस समय शकरकी मांग वहुत कम थी। वर्तमान समयमें शकरका प्रयोग अधिकाधिक होने लगा है और इससे भारतको लाबार होकर बाहरसे शकर मंगाना पड़ता है। पर इससे उतना रुपया विदेशोंमें नहीं चला जाता, जितना कपड़ोंके कारण चला जाता है। शकरका ल्यापार बढ़ानेके लिए अधिक शकर पैदा करनेके लिए आवश्यकता है वैज्ञानिक ढंगसे गन्नेकी खेतो करनेकी, गन्ने को पेरने तथा शकरको साफ करनेके लिए अच्छे कलोंकी। इस लिए शकरके ल्यापारकी बात एक दमसे भिन्न है। शकरका ल्यापार देशी बनाना वाञ्छनीय है पर देशी कपड़ेका ल्यापार अनिवार्य अवश्यकता है।

### खादीमें धोखेबाजी

(अगस्त १८, १६२१)

्नकर्ला माल

एक मित्र मदराससे लिखते हैं:—"इसके साथ मैं एक कपढ़ेका नमूना भेजता हूं। वाम्बे स्त्रदेशी छोरके द्वारा यह मद-रासमें १०-१५ आने गजके भाव शुद्ध स्वदेशी खादी (अर्थात् हाथ कती और हाथ बुनी ) के नामसे बेचा जाता है। ऐसी श्रोखेबाजीसे लोगोंका बचाव किस तरह किया जाय ? मुझे इसमें शंक नहीं कि वह कपड़ा विदेशका बना हुआ है।"

शंक नहीं कि वह कपड़ा विदेशका बना हुआ है।" मैंने नमूनेको देखा है। हां, इसमें तो जरा भी सन्देह नहीं कि वह न तो हाथका बुना हुआ है और न उसका सूत ही हाथ-का कता हुआ है। मुमकिन है कि वह हिन्दुस्थानकी मिलोंमें तैयार हुआ हो । परन्तु मुक्ते तो उसकी चकचकाहट हिन्दुस्थानी-की अपेक्षा जापानी अधिक मालूम होती है। बड़े दुःखकी बात तो यह है कि ऐसा माल स्वदेशी स्टोर्समें बेचा जाता है। परन्तु ऐसी कुछ न कुछ घोलेबाजी तो होती ही रहेगी। यह बुलन्द आवाजसे इस बातका प्रमाण देती है कि स्वदेशीका जोश बढ़ता जा रहा है। पर सवाल यह है कि यह किस तरह पहचानी और रोकी जाय। रामवाण उपाय तो इसका यही है कि हम अपने लिये खुद ही सूत कार्ते और जुलाहोंसे अपनी ही देखरेखमें उसे बुनवा छें। निस्सन्देह ऐसा समय आ रहा है। यदि हम खुद न कात सके तो सारे देशमें जो हजारों कातनेवाले तैयार हो रहे हैं उनसे कतवा छै। यदि हमसे यह भी न हो सके तो जव हम खादी पसन्द करने लगें तव जो कपड़ा किसी भी तरह मिलका बनासा मालूम हो उसे न छुए'। मोटे स्तके कपड़ेमें यह पहचानना वड़ा ही कठिन है कि कौन तो विदेशसे आया है और कौन यहांकी मिलोंमें बना है। हाथ कते स्तकी खादीमें मिलकी निर्जीव चमक नहीं रहती, विलक्त वह देखनेमें मोटी,

छितरी हुई, हलकी और छूनेपर गुरगुरी मालूम होती है। वह चिकनी और चमकदार तो होती ही नहीं।

एक दूसरा वचावका उपाय यह है कि कपड़ा रंगा हुआ न होना चाहिये। तीसरी एक और बात है, पर वह श्रोखेसे खालो नहीं। प्रत्येक कांत्र स जिलेमें ऐसी स्वदेशो दूकानें होनी चाहिये जिन्हें कांत्र सकी ओरसे लैसेंस दिया जाय। अच्छे जानकार निग्रहां रखे जायं जो लगातार ऐसी दूकानोंके मालकी जांच किया करें। मुमिकन हो तो हरएक चीजपर मुहर लगी रहे। में जानता हूं कि अभी हममें इतना संगठन नहीं हुआ है और हमें इतनी तालीम नहीं मिली है कि जिससे हम बहुत बड़े आकारमें इस कामको उठा सकें। परन्तु जबतक कि हरएक जिला अपने लिये आवश्यक खादी तैयार न करने लगे तबतक कुछ ऐसी निगरानीकी तो अवश्य आवश्यकता है और सच्चे दिलसे जो कुछ इसके लिये किया जा सकता है वह किया जाना चाहिये।

### झ्ठे विज्ञापन

'स्वदेशो'के सम्बन्धों झूठे विज्ञापनोंको शिकायतें वरावर मेरे पास आरही हैं। सत्याग्रह आश्रमके व्यवस्थापक, जिन्होंने इन सुधरे हुए और ईजाद किये हुए कहे जानेवाले लगभग तमान सरखों और करघों आदिको आजमा कर देखा है, लिखते हैं कि अभी हालमें मुक्ते कलकत्ते से एक विज्ञापन मिला है जिसने पिछले स्व विज्ञापनों के कान काट लिये हैं। उनकी राय है कि अभीतक कोई ऐसा चरका नहीं पाया गया जो सादगी आराम और अधिक स्त कताईमें पुराने चरहेसे इटकर हो। वे तमाम स्त कातनेवालों को चेतावनी देते हैं कि आप किसी नये ढंगके चरहे के लिये स्पया वरवाद न करें। वे तमाम कांग्रें स कमेटियों को स्तलाह देते हैं कि ऐसे सारे विज्ञापनों की जांच अपने अपने प्रान्तों में की जाय और हर एक कलको कमसे कम १ महीना तक आजमाकर देख लें, तब उनके बारे में राय दी जाय। जैसे जैसे स्वदेशीकी जड़ जमती जाती है तैसे तैसे बनावटी अधिकार भी लोगों के सामने आये विना न रहेंगे। इसलिये ऐसे तमाम माम-लों में कांग्रे स कमेटियों ओको जहर रहनुमा होना चाहिये।

पक तूणी सज्जन लिखते हैं कि कुछ वम्बईके दूकानदार महीन कपड़ा खरीदनेके लिये आन्य-देशको पहुंचे हैं। और मेरे खबरदार कर देनेपर भी कुछ सीदागरोंने बेजवाड़ासे विलायती स्तके कपड़े मेजे। मैं तमाम खरीदारोंको होशियार किये देता हैं कि वे ऐसे कपड़ेसे दूर रहें। यहां स्वदेशी कपड़ेका सारा स्टाक खतम. हो चुका है। इससे क्या नसीहत लेनी चाहिये सो साफ ही जाहिर है! "महीन कपड़ेसे बचो।" महीन हाथकता स्त बहुतायतसे मिलना मुश्किल है और इसलिये कांग्रे सके कार्यकर्ताओंके लिये सबसे अच्छी बात यह है कि महीन खादीसे अपनेको बचाये। किसा कि श्रीमती सरोजिनी नायहने फर्ट खा-बाइमें कहा है, कि विलायती क्यहा पहननेकी बनिस्पत तो पेड़के

पत्तोंसे अपना वदन ढक छेना अच्छा है। जिनके दिलमें यह भावना दिन रात जगमगाती रहती है वे कभी नफीस और महीन कपड़ेके खतरनाक जालमें न फंसे। वह समय जब्द ही आवेगा जब कि हमें बुने जाने लायक महीन हाथकते स्तकीं कमी न रहेगी।

## विलाफत और स्वदेशी

(अगस्त २५, १६२०)

असहयोग कार्यक्रममें स्वदेशोको स्थान देनेमें मुफे अनेक तरहकी आशंकायें घेर रही थीं और वड़ी सोच विचारके वाद ही मैंने इसे स्वीकार किया। मौलाना हस्त्र मोहानो इसके लिये इतने तत्पर थे कि मुक्ते लाचार होकर द्वना पड़ा। मेरी समक्तें स्वदेशीके प्रचारमें मेरे और उनके ध्येयमें अन्तर हैं। वे ब्रिटिश मालके वहिष्कारके पक्षाती हैं पर मैं उसपर विख्वास नहीं करना है जैसा कि मैंने लिखा है। ब्रिटिश मालके वहिष्कारके इतने अधिक विरोधी थे कि मौलाना हस्त्रत मोहानीका अमीछ सिद्ध न हो सका और उन्हें लाचार होकर स्वदेशीका सहारा लेना पड़ा। इसलिये आवश्यकता प्रतीत होती है कि मैं इस चातको लिखूं कि मैंने असहयोग कार्यक्रममें स्वदेशीको किस तरह स्थान दिया। असहयोगं क्या है। आत्मत्यागं और विल्दान करनेके लिये आत्मसंयमका दूसरा नाम असहयोग है। मेरी दूढ़ धारणा है कि राष्ट्रमें आत्मत्यागकी जितनी योग्यता होगी वह उतना ही उत्पर उठ सकेगा। आत्मत्यागं जितना पवित्र होगा उन्नति उतनी ही तीव्र होगी।

स्वदेशीके द्वारा प्रत्येक मनुष्य बड़े ही पवित्र तरहका त्याग कर सकता है। इसके द्वारा हमें यह मालूम हो जायगा कि हम कितने त्याग तकके लिये तैयार हैं। इससे विदित हो जायगा कि खिलाफतके साथ जो अन्याय किये गये हैं उनका कितना गहरा असर लोगोंके हृदयोंपर पड़ा है। क्या देश इस आतम-'त्यागके प्रथम चरणको पूरी तरहसे अपनानेके लिये तैयार है ? क्या देश अपनी रुचिको वदलनेके लिये तैयार है और सिल्क, मैंचेस्टरकी डोरिया और मलमल तथा फ्रांसकी जरीके स्थानपर खहर धारण करके ही अपने अंगकी शोभा वढ़ानेके लिये तैयार है ? यदि देश आज विदेशी कपड़ोंको छोड़कर हाथकी तैयार खादी पहननेके लिये तैयार है तो हम दूढ़ताके साथ संसारको दिखला सकते हैं कि हममें संगठनकी योग्यता, शक्ति, सहयोग और आत्मत्यागकी पर्याप्त मात्रा मौजूद है और इसके द्वारा हम लोग आगे सहजमें अपना अभीष्ट सिद्ध कर लेंगे। नाष्ट्रीय एकताका इससे बढ़कर दूसरा प्रमाण नहीं हो सकता। पर इस तरहकी सफलता केवल चाहनेसे नहीं प्राप्त हो

सकती। और एकाकी मनुष्य भी चाहे कितना ही परिश्रमी

उद्योगशील और तत्पर वह क्यों न हो—इस काममें सफल नहीं हो सकता। भारतवर्ष भरमें स्वदेशीकी दूकानोंको खोल देनेसे भी यह प्रश्न नहीं हल हो सकता। इस प्रश्नके हल करनेका एक-मात्र उपाय नये उत्पादन तथा नियमित और उचित विभाजानसे हो सकता है। नये उत्पादनसे मेरा यह अभिप्राय है कि घर घरमें चरखे चलायने लगें, लाखों स्त्रियां यह काम करने लगें। इसके लिये ऐसे उद्योगी मनुष्योंकी आवश्यकता है जो प्रतिदिन घरोंमें रुईकी पिउनी पहुंचावें, कता सूत ले आवें और कताईकी मजूरी दे आवें। इससे हजारों चरखे चलने लगेंगे और जो जुलाहे अन्य पेशोंमें जा घुसे हैं अपने वपौती पेशेको फिरसे उठा लेंगे। करघा वैठाकर कपड़ा विनने लोंने। इसी व्यवस्थाके अनुसार स्वदेशी असहयोग कार्यक्रममें स्थान पा सकता है। इसलिये मुक्ते पूरी आशा है कि खिलाफतके काममें योग देनेवाले, असहयोगसे सहानुभूति रखनेवाले यदि और कुछ नहीं करेंगे तो स्वदेशीके प्रचारमें कपड़ेके उत्पादनको बढ़ाने और ठीक बटवारेमें अवश्य योगदान करेंगे।यदि कोई व्यक्ति केवल वर्तमान उत्पादक-के बाटनेका ही प्रयास करता है तो वह केवल विना किसी लाभके चकर मार रहा है।



## स्वराज्यकी कुंजी

## (जनवरी १६, १६२०)

कांग्रे सके प्रस्तावमें स्वदेशीके महत्व और तिन्नमित्त व्यापा-रियों द्वारा स्वार्थत्याग होनेकी आवश्यकतापर जो जोर दिया गया है वह बहुत ठीक है।

हिन्दुस्थान तबतक स्वतन्त्र नहीं हो सकता जवतक वह उस आर्थिक दोहनको प्रोत्साहित करता या सहता रहेगा जो डेढ़ शताब्दीसे हो रहा है। विदेशी वस्तुओंके वहिष्कारका अर्थ विदेशी कपड़ेका ही वहिष्कार है, इससे अधिक या इससे कम और कुछ नहीं। हम लोग जो दोहन होने दे रहे हैं उसमें सबसे बड़ा काम विदेशी कपड़ेका ही है। हम लोग जो विदेशी कपड़ा खरीदते हैं उसके लिये ६० करोड़ रुपया वार्षिक देना पड़ता है। यदि हिन्दुस्थान प्रयत्न करके इस दोहनको वन्द कर सके तो इतना करनेसे ही उसे स्वराज्य मिल जायगा।

हिन्दुस्थान विदेशी कपड़ेके न्यापारियोंका लोभ पूरा करनेकें लिये गुलाम बनाया गया। जब ईस्ट इिंडिया कम्पनीने यहां प्रवेश किया उस समय हम लोग इतना कपड़ा तैयार कर लेते थें कि अपनी आवश्यकता पूरी करके वाहर भी भेज सकते थे। फिर कुछ ऐसी बातें हुई जिनका यहां वर्णन करनेकी आवश्यकता

नहीं है, पर जिनके कारण हिन्दुस्तान अपने वस्त्र परिधानके लिये विदेशी कपड़ेके कारखानेवालोंका मुंह निहारनेवाला वन गया।

पर हम लोगोंको परमुखापेक्षी न होना चाहिये। हिन्दुस्तान अपना कपड़ा आप तैयार कर सकता है यदि उसकी सन्तान उसके लिये उद्योग करे। यह सौमाग्यका विषय है कि हिन्दु-स्थानमें इतने जुलाहे मौजूद हैं जो मिलोंसे निकलनेवाले कपड़ेसे, न हो सकनेवाली आवश्यकताकी पूर्ति कर सकते हैं। मिलोंसे कभी इतना कपड़ा तैयार नहीं होता, न हो सकता है जितना हमें चाहिये। पाठकोंको शायद यह न मालूम होगा कि इस समय भी मिलोंकी अपेक्षा जुलाहे ही अधिक कपड़ा तैयार करते हैं। पर मिलें विदेशी महीन पोतका ५ करोड़ गंजा कपड़ा तैयार करती हैं जो मोटे सूतके ४० करोड़ गंजाके बराबर होता है। विदेशी कपड़ेका चहिष्कार करना हो तो सूत्र अधिक तैयार करना ही उसका उपाय है और यह हाथसे सूत्र कातनेसे ही हो सकता है।

इस वहिष्कारको सफल करनेके लिये यह जरूरी है कि हमारे सब न्यापारी विदेशी माल मंगाना वन्द कर दें और जितना माल अभी हिन्दुस्थानमें हो वह सब घाटा सहकर भी बेच दें और जहां तक होसके विदेशी खरीदारोंके हाथ ही वेच दें। रुईका सट्टा तो उन्हें एकदम वन्द कर देना चाहिये और सब रुई यहींके लिये रख लेनी चाहिये। विदेशी कपड़ा खरीदना उन्हें वन्द कर देना चाहिये।

मिल मालिकोंको अपने लाभके लिये मिल न चलानी चाहिये,

विक वे राष्ट्रके एक ट्रस्ट हैं ऐसा सममकर उन्हें मिल चलानी चाहिये और महीन सूत न कातकर केवल अपने देशके लिये ही कपड़ा बुनना चाहिये।

प्रत्येक गृहस्थ और घरवालीको फैशनका अपना ख्याल, कमसे कम फिलहाल बदल देना होगा और ऐसे, महीन कपड़े पहनना जो शरीर ढँकनेके लिये नहीं पहने जाते, छोड़ देना होगा। उसे अपने मनको शिक्षा देकर ऐसा बना लेना होगा कि शुद्ध स्वच्छ गाढ़ में उसे सौन्दर्य और कौशल दिखाई दे और वह उसकी मृद्ध विषमताकी कदर कर सके। प्रत्येक गृहस्थको कपड़ेका ऐसा उपयोग करना सीखना होगा जैसा कोई क जूस अपने धनका उपयोग करना सीखना होगा जैसा कोई क जूस अपने धनका उपयोग करना सीखना होगा जैसा कोई क जूस अपने धनका

और जव गृहस्थ लोग पोशाकके सम्बन्धमें अपनी रुचि संशो धित कर लें तब किसी न किसीको जुलाहोंके लिये सूत कातना होगा। यह तभी हो सकता है जब हरएक मनुष्य अपनी फुरसतके समय प्रोमसे या धनके लिये सूत कातना आरम्भ करे।

हम लोग इस समय आध्यात्मिक संग्राममें लगे हुए हैं। साधारण समयमें किये जानेवाले सब काम असाधारण समयमें रोक दिये जते हैं। और यदि हम लोग एक वर्षके अन्दर स्वराज्य लेनेके लिये चले हैं तो इसका यह मतलब है कि और सब वातों-का कोई खयाल न करके अपनी सारी शक्ति इसी एक काममें लगा दें। इसलिये में हिन्दुस्तानके सब विद्यार्थीको यह स्वना देता हूं कि वे एक वर्षके लिये अपना नित्यका शिक्षाका काम छोड़ दें और अपना समय चरहोसे स्त कातनेमें लिखावें। मातृभूमिकी यह इस समय सबसे वड़ी सेवा होगी और स्वराज्य-की प्राप्तिमें उनका अत्यन्त स्वामाविक कार्यमाग होगा। अमी जो युद्ध हो चुका है उसमें हमारे शासकोंने हरएक कारखानेको अस्त्र शस्त्रागार बना कर गोलियां बनानेके काममें लगा देनेकी चेष्टा की थी। हमारे इस युद्धमें मेरा यह कहना है कि प्रत्येक राष्ट्रीय स्कूल और कालेज राष्ट्रके लिये सूत तैयार करनेवाला कारखाना बना दिया जाय। इस कामको करनेसे विद्यर्थियोंकी कुछ भी हानि न होगी। उन्हें यहां भी स्वराज्य मिलेगा और परलोकमें भी। हिन्दुस्तानमें कपड़ेका दुर्भिक्ष है। इस अकाल-का निवारण करनेमें सहायक होना सचमुच ही वड़े पुण्यंका काम है। जैसे विदेशी स्तका व्यवहार करना पाप है वैसे स्त अधिकाधिक तैयार करना पुण्य है जिससे विदेशी सूतके वहि-ष्कारसे उत्पन्न होनेवाले अभावका हम सामना कर सकेंगे।

इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि यदि सून तैयार करना जरूरी है तो क्यों नहीं हर एक गरीव स्त्री पुरुषको कुछ देकर उन-से यह काम लिया जाय? इसका उत्तर यह है कि कपड़ा बुनना बढ़ईका काम इत्यादिके समान हाथसे सूत कातना कोई पेशा नहीं है और न कभी था। अङ्गरेजोंके आनेके पहले हिन्दुस्तानमें सून कातना हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंका काम था जो वे फुरसतके समय करती थीं और इस कामकी इज्जत थी। इस समय समयाभावसे स्त्रियोंमें उस कलाका फिरसे प्रचार करना बड़ा

कठिन है पर स्कूल जानेवाले लड़कोंके लिये यह बड़ा सहज है कि राष्ट्रकी पुकार सुन कर वे इस काममें लगे । कोई यह न कहे कि यह काम मनुष्य या विद्यर्थियोंका गौरव कर्म करनेवाला है। इस कलाका प्रचार भारतवर्षकी स्त्रियोंमें ही मर्यादित था। इसका कारण यह है कि उन्हें उसके लिये समय मिलता था और काम शोभा तथा संगीतसे युक्त होने तथा इसमें विशेष परिश्रमकी आवश्यकता न रहनेके कारण इस पर स्त्रियोंका इजारा भी कायम हो गया था। पर क्या स्त्री और चया पुरुव, सबके लिये इस काममें इतनी शोभा है जितनी यह कहिये कि संगीतमें है। हाथसे सूत कातनेके काममें स्त्रीके धर्मकी रक्षा, दुर्भिक्षसे देशक जीवनका वीमा और धन-धान्य-समृद्धि छिपी हुई है। इसमें स्वराज्यकी कुञ्जी रखी हुई है हमारे पूर्व पुरुपोंने विदेशी कारखाने वालोंको शैतानी प्रभावकी सामने सिर भुका कर जो पाप किया उसका बहुत ही हलका प्रायश्चित्त हायसे सून कातनेका जीणींद्वार है।

स्कूल जानेवाले लड़के सून कातनेक कामको फिरसे वह इज्जत दिला देंगे। वे मोटेको सुन्दर बनानेका काम शीघृतासे करेंगे। कारण, कोई माता या पिता, अपने बचोंके हाथके स्तुतका बना कपड़ा पहननेसे इनकार न करेंगे। और विद्या-धियोंको इस कलाको मानते हुए देखकर हिन्दुस्तानको जुलाहे राह पर आ जायंगे। यदि हम चाहते हैं कि पञ्जाबी सीनिकको कामसे नहीं, बिल्क दूसरे देशोंके निरपराध और स्वतन्त लोगोंका खून करनेवाले खूनीके कामसे उन्हें हटाना वाहते हैं तो हमें उन्हें कपड़ा बुननेका काम देना होगा। पञ्जाबके शान्त जुलाहों की जातिने अपना पेशा छोड़ दिया है। अब यह काम पञ्जाबके विद्यार्थियों का है कि वे ऐसा प्रयत्न करें कि पञ्जाबी जुलाहे फिरसे अपने दोष-रहित पेशेको अख्तियार करें।

में किसी अगले अंकमें यह दिखलाऊंगा कि स्कूलों में यह परिवर्तन प्रवर्तित करना कितना आसान है और कितना जल्द इन शतो पर हम अपने स्कूल कालेजों को राष्ट्रीय वना सकते हैं। हर जगह विद्यार्थी मुक्तसे यह पूछते हैं कि अपने राष्ट्रीय विद्यालयों में आप नई बातें क्या रखना चाहते हैं। मैं सबसे यही कहता आया हूं कि मैं नई वात हाथसे सूत कातनेकी अवश्य रखूंगा। पहलेसे भी बहुत स्पष्टताक साथ इस समय मैं यह देख रहा हूं कि इस आक्रमणके कालमें हमें लोगों को सून कातने और कुछ अन्य राष्ट्रीपयोगी वातोंकी तरफ अपना सारा ध्यान लगाना चाहिये जिसमें पहले की हुई उपेक्षाका निवारण हो जाय। और विद्यार्थी भी इससे नवीन शिक्षाकम स्वीकार करनेके लिए अधिक पात्र और प्रस्तुत हो जायंगे।

क्या मैं प्रगतिकी घड़ीका कांटा घुमाकर पीछे छे आना चाहता हूं ? क्या मैं यह चाहता हूं कि मिलोंका स्थान चरके और करघे अख्तियार कर छें ? क्या मैं यह चाहता.

हुं कि रेलगाड़ीकी जगह बैलगाड़ी आं जाय ? क्या मैं मशी-नरी ( यांत्रिक सामग्री ) को विलकुल ही नष्ट कर डालना चाहता हुं ? कुछ समाचार पत्रके सम्पादकों और सार्वजनिक प्रत्योंने मुक्तसे ये प्रश्न किये हैं। मेरा उत्तर यह है—यदि मशीनरी नपृ हो जाय तो में उस पर आंस न बहाऊ गा या उसे कोई अनिष्ट न समझुंगा। पर मशीनरीके विरुद्ध मेरी कोई कार्र-चाई नहीं है। इस समय में जो कुछ चाहता हूं वह यही है कि हमारी मिलों से जितना कपड़ा और सूत तैयार होता है बह कम है और उस कमीकी पूर्ति होनी चाहिये। करोड़ों रूपया जो हम हिन्दुस्तानके वाहर भेजते हैं वह वचना चाहिए और वह भोपड़ियोंमें रहनेवालोंको मिलना चाहिए। यह मैं तव तक नहीं कर सकता जब तक छोग फुरसतक समय हाथसे सूत कातनेका काम करनेके लिये तैयार न हो । इस उद्देश्यसे हमें उन उपायों का अवलम्बन करना चाहिये जो मैने स्चित किये हैं जिसमें सूत कातनेका घर घर प्रचार हो, और यह काम जीविका-निर्वाहके लिये नहीं, बल्कि कर्तच्य जान कर करना चाहिये।



er and the end to be parabolished in the

# सूत कातनेका कर्तव्य

स्वराज्यकी कुञ्जीवाले लेखमें मैंने यह दिखलानेकी चेष्टा की है कि घर घर सूत कातनेका प्रचार करनेमें देशका कितना चड़ा लाभ है। भविष्यक किसी भी शिक्षाक्रममें, सूत कातना एक आवश्यक विषय होना चाहिये। जैसे हम लोग विना सांस लिये, विना भोजन किये जी नहीं सकते, वैसे ही घरमें सूत कातनेकी प्रधाका जीणींद्धार किये विना हमारा आर्थिक स्वराज्य प्राप्त करना और इस प्राचीन भूमिसे दरि-द्रताको भगा देना असम्मव है। मेरा तो यह मत है कि प्रत्येक घरके लिये चरखा उतना ही आवश्यक है जितना कि रसोई घरमें चूल्हा। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे इस देशकी दिन दिन वढ़ती हुई दरिद्रताका प्रश्न हल हो सके।

तव घर घरमें चरखेका प्रवेश कैसे हो ? मैंने तो पहलेसे ही कह रखा है कि प्रत्येक राष्ट्रीय विद्यालयमें चरखा चलाना और सूत निकालना सिखाया जाना चाहिए। जहां एक बार हमारे लड़के लड़कियोंने यह कला सीख ली वहां वे उसे आसानीसे अपने घर ले जा सकते हैं।

पर इसके लिये संगठनकी आवश्यकता है। चरखा प्रति दिन २ घण्टे चलाना चाहिये। अभ्यस्त मनुष्य एक घण्टेमें दाई तोला सूत कात सकता है। इस समय सूतका जो दाम मिलता है वह औसत हिसावसे ४० तोले या आवा सेर सूतके पीछे चार आना है, अर्थात् एक घण्टेका एक पैसा पड़ा। इस लिये हर चरखेसे रोज तीन आना मिलना चाहिये। मजवूत चरखा ७) रुपयेमें मिलता है। इस तरह २ घण्टे रोज काम करनेसे ३८ दिनसे कम ही समयमें इसका दाम निकल आता है। इस हिसावको ध्यानमें रखकर कोई भी अपने कामका हिसाव वैठा सकता है। इस हिसावसे हिसाव कोई लगाता जाय तो परिणाम देखकर उसके आश्चर्यका पारावार न रहेगा।

यदि प्रत्येक स्कूलमें सूत कातना सिखाया जाय तो शिक्षाका व्यय चलानेके सम्बन्धमें आज जो हमारे विचार हैं वे एकदम बदल जायं। हम दिनमें छः घण्टेका स्कूल रख सकते हैं और लड़कोंको मुपत शिक्षा दे सकते हैं। मान लीजिये कि एक लड़का नित्य प्रति ४ घण्टे चरखा चलाता है तो वह रोज १० तोले सूत निकालेगा और इस तरह स्कूलके लिये वह रोज एक आना कमावेगा। मान लीजिये कि पहले महीनेमें उसने काफी सूत न निकला और २६ दिनका स्कूल रहा। पहले महीनेके बादसे वह १॥०) महीना कमा लेगा। इसी हिसाबसे जिस श्रेणीमें ३० बालक हैं उस श्रेणीको पहले महीनेके बादसे थहरी। महीनेकी आमदनी हो जायगी।

मैंने साहित्यकी शिक्षाके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा है। यह शिक्षा ६ घएटोंमेंसे बाकीके दो घएटोंमें दी जा सकेगी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हर एक स्कूल विना विशेष पिश्रमके अपना खर्च आप चला सकता है। और देश अपने स्कूलोंके लिये अच्छे अनुभवी अध्यापक पा सकता है।

इस स्कीमको अमलमें लानेमें वड़ी भारी किताई चरखेकी है। यदि इस कलाको लोग पसन्द कर लें तो हमें हजारों चरखोंकी जरूरत होगी। सीभाग्यका विषय है कि हर गांवमें बर्ड़ आसानीसे यह अन्व तैयार कर सकता है। आश्रमसे या और कहींसे चरखा मंगाना बड़ी भारी भूल है। सूत कातनेकी कलामें खूवी यह है कि विलक्षल सीधा सादा काम है, जस्दी सीख सकते हैं और हर गांवमें विशेष व्यय किये विना इसका प्रचार कर सकते हैं।

यह शिक्षा-क्रम मैंने के वल इसी शुद्धि और उस्मेदवारीके वर्षके लिये ही स्चित किया है। जब फिरसे ठीक ठाक हो जायगा और स्वराज्यकी स्थापना हो लेगी तब स्त कातनेका काम केवल १ घएटा कर सकते हैं और वाकी समय साहित्यकी शिक्षामें लगा सकते हैं।



## स्वदेशी भगडार

पहले लेखमें मेंने यह वतानेकी चेष्टा की थी कि स्वदेशी भएडारोंमें मिलोंमें तैयार किये गये कपड़े वेचनेसे स्वदेशी वस्तु-प्रचारका कार्य अग्रसर नहीं होता, विक इसके कारण कपड़ेकी दर और चढ़ती चली जाती है। इस लेखमें मैं यह वतानेकी चेष्टा कर्रांगा कि कम पूंजीसे असली स्वदेशी वस्तु प्रचारके कार्यमें किस तरह सहायता की जा सकती है और साथ ही अपना जीविका निर्वाह भी हो सकता है।

मान लीजिये कि एक परिवारमें पित, पत्नी और दो लड़के हैं। एककी उमर १० वर्ष की और दूसरेकी ५ वर्ष की है। यदि उनके पास कुल पांच सौ रुपयेकी पूंजी हो तो वे एक खहर (मोटिया कपड़ा) भएडार खोल सकते हैं। २०००० आद-मियोंकी वस्तीमें यदि वे एक घर या घरका हिस्सा—जिसमें वे रह सके और दूकान भी कर सके भाड़ेपर ले तो उनको करीव १०) रुपये देने पड़ेंगे। यदि वे १० फी सैकड़ा मुनाफा रखकर माल बेच दें तो उन्हें प्रति मास ५०) रुपया मुनाफा होगा। उसके नौकर नहीं हैं। स्त्रो और लड़के अपने अवकाशके समयमें उस आदमीको सहायता कर सकते हैं। जब वह बाहर जायगा तो उसके बदले दूकान भी चला सकते हैं और चीजोंकी देख भाल भी कर सकते हैं। स्त्री और दोनों

लड़के अपने अवकाशके समयमें स्त कातनेका भी काम कर सकते हैं।

सम्भव है पहले पहल खद्दर (या मोटिया कपड़े) की विकी दूकानपर नहीं हो। ऐसी अवस्थामें पितको चाहिए कि वह खद्दर खरीदनेकी ओर लोगोंकी रुचि उत्पन्न करनेके लिए फेरी करके वेचा करे। तुरन्त ही उसे प्राहक मिलने लगेंगे।

पाठकको इस वातपर आश्चर्य-चिकत नहीं होना चाहिए र्विक मैंने १० फी सैकड़ा मुनाफा क्यों रखा। बात यह है कि यह खद्दर भ्एंडार विलक्किल गरीव आद्मियोंके लिए नहीं है। खद्दर खरीद्नेमें जितना दाम खर्च करना पड़ता है खद्दरके ज्यवहारसे उनका आधा तो जरूर ही निकल आता है। केवल इस लिये नहीं कि वह साधारण कपड़ेसे अधिक मजबूत होता है ( मजवूत तो होता ही है ) विक्त इस लिए कि इसके व्यव-हारसे हमारी रुचिमें विप्लव उत्पन्न होता है। मैं यह वात अच्छो तरह जानता हूं कि धनका मूल्य क्या है। जो छोग देशभक्तिके खयालसे खहर खरीदेंगे वे इसके लिये १० फी सैकड़े मुनाफा दे सकते हैं और अन्तिम वात यह है कि खहरकी ओर अभिरुचि उत्पन्न होनेसे इधर लोगोंका ध्यान आकर्षित होगा, श्रद्धा उत्पन्न होगी और परिश्रमकी मात्रा वढ़ेगी। एक वात और यह है कि जो लोग खहर भएडार खोलें में वे निश्चित स्थानसे थोक दर पर थोक माल नहीं

पावेंगे, उनको बढ़िया खद्दाके लिए बड़ी खोज करनी होगी। उन्हें अपने यहांके जुलाहोंको देशी चरखेसे तैयार किये स्तसे खद्दर वुननेके लिये उत्साहित करना होगा। उन्हें अपने आस-गासके गांवोंमें ख्रियों द्वारा स्त कातनेके लिये उत्साह सञ्चार करना होगा। उन्हें रुई धुनवाने, सुलमाने आदिके लिये धुनियोंके घर घर जाना और उनसे काम कराना पहेगा। अर्थात् उन्हें अपनी बुद्धि, वल और संगठन-शक्तिका व्यय करना पड़ेगा। अत्एव डि.स आदमीमें निर्दिष्ट योग्यता है उसे १० सैकड़ा मुनाफा लेनेका भी अधिकार है। इस यद्धतिसं खोला गया स्वदेशी भएडार ही वास्तविक स्वदेशी प्रचारका वेन्द्र-स्थान हो सकता है। अभी जो स्वदेशी भण्डार मौजूद हैं उनके मनेजरोंसे मैं इस ओर ध्यान देनेको कहता हूं। साभव है, वे बहसे वह खहरके व्यापारमें इस नीतिसे काम लें।

# स्वदेशीमें धोखेबाजी

देश दोही और सोलह आना स्वार्थी मनुष्योंकी वदोलत ही हमें गुलाम बनना पड़ा है और आज हम स्वार्थत्यागके लिये तैयार नहीं होते हैं! अत एव हम गुलाम बने रहनेके ही योग्य हैं! आज कल स्वदेशी प्रचारका काम जोरशोरसे चल रहा है। पर इस समय भी ठम लोग अपनी करतृतसे

वाज नहीं आते! वे तो अपना काम वना ही रहे हैं। वस्वईमें कुछ लोग विलायती सड़ी गली वनात, विलायती ही साटन और धागेकी वनी टोपियां स्वदेशीके और मेरे नाम पर वेच रहे हैं! ये टोपियां कालो हैं। अत एव स्वदेशी टोपी पहननेवालेको में सलाह देता हु कि वे सिर्फ सफेद और खादीकी ही टोपी पहना करें, सफेट टोपियोंमें जितनी शोभा, स्वच्छता और सुविधा है उतनी रंगी टोपियोंमें नहीं ! वे टोपियां हमेशा धोई जा सकती हैं। काली टोपियोंमें मैल लगी रहती है और वदवू निकला करती है। पसीना लग-लग कर वे गन्दी हो जाती हैं। सफाईका खयाल रखनेवाला तो उन्हें पहन ही नहीं सकता। जिस टोपीमें चमड़ा लगा रहता है उसका असर दिमाग पर भी अच्छा नहीं होता। अंग्रेज चमड़ेवाली टोपियां देते हैं। परन्तु वे तो सिर्फ उसी चक्त पहनते हैं जब कि घरसे बाहर होते हैं। किर वे बदलते भी बार बार हैं। परन्तु हम लोग तो बरसों तक एक ही टोवी देते हैं और दिन भर सिरपर रखे रहते हैं। चमड़ेवालो टोपियां या पगड़ियां ऐसोंके तो काम आनी ही न चाहिये। खादीकी टोपी साफ और हलकी होती है इससे वह विलक्कल निर्दोष है। फिर मोटोसे मोटी खादीका इससे बढ़कर उचित उपयोग और क्या हो सकता है कि उसकी टोपियां वनाई जायं ? जो सिरसे पैरतक खादी पहननेका प्रेमी है उसे पहले सिरसे ही 'श्रोगणेश' करना चाहिये! इस खादीकी टोपीको क्या धनी और क्या निर्धन, समी

पहन सकते हैं। धनी लोग खादीकी टोपीको हमेशा धोवेंगे, उस पर बेळ-बूटे कढ़ावेंगे, उसमें ज्यादा तहें लग जायंगी। इतना फेरफार चाहे भले ही हो, पर टोपियां तो सबके सिरपर एक ही तर्जकी होनी चाहिये, यह विचार उपेक्षा करने योग्य नहीं है। आखिरी फैसला तो यही होना चाहिये कि अकेली खादीकी टोपी ही स्वदेशी मानी जाय। ऐसी टोपीके लिये किसी मापकी जरू-रत नहीं। स्वदेशी टोपी तो ऐसी होनी चाहिये कि उसे वालक भी पहचान सके। जिस प्रकार हम अपने दिमागसे दिखाव और ढकोसला निकालकर स्वराज्यवादी हो सकते हैं उसी प्रकार हमारी टोपियोंमेंसे भी दिखाव और ढकोसला दूर हो जाना चाहिये। जो लोग स्वदेशीके नामपर विदेशी टोपियां वेचते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप अगर ईमानदारीके साथ अपना रोजगार न कर सकते हों तो कमसे कम देशहितके काममें तो वेईमानी करनेसे वाज आइये। चोर भी अपनी एक नीति वनाकर चोरी करते हैं। वे आपसमें चोरी नहीं करते। कोई गरीवोंको छोड़ देते हैं। आज सारे देशमें एक महायज्ञ हो रहा है। तो क्या इसमेंसे हम अपनी नीच स्वार्थ साधनका विचार रखनेकी नालायकीसे अपनेको नहीं बचा सकते ? लोगोंसे तो मैं यही कहुंगा कि जो लोग इस तरह लोगोंको घोखा देते हैं उनकी द्कानका तो सर्वथा वहिष्कार करना ही उचित है।

यह तो 'स्वदेशी टोपी' की वात हुई। अब स्वदेशी 'नानक-लाट' की कथा सुनिये। शिमलासे एक पत्र मुझे मिला है। उसमें लिखा है कुछ लोग जापानी नानकलाट परसे जापानका नाम काटकर उते फिरसे धोकर और वम्बईकी छाप लगाकर स्वदेशीके नामसे बेचते हैं और कुछ मिलें भी इस काममें शरीक हैं। मुझे आशा है कि इस समय मिलोंके मालिक तो देशके साथ दगावाजी करनेमें हाथ न वढ़ावेंगे। इस शुद्ध आन्दोलनके समय तो देश उनसे सहायताकी ही आशा रखता है।

पर खरीदारोंको भी सचेत रहनेकी जरूरत है। यदि छोग महीन कपड़े पहननेका मोह छोड़ देंगे तो घोखा होनेको कम सम्भावना रहेगी। तरह तरहकी मांडी छगे मालका त्याग करनेसे सभी छोग अपने आप स्वदेशी मालको परख छेंगे। इन सब फंफरोंसे छुरकारा पानेका उपाय है विना धुली हुई खादी। हर गांव अपनी जरूरत भर खुद ही बना छे तो कोई किसीको घोखा नहीं दे सकता।

मिलोंके मालिक स्वदेशी हलचलमें जितनी सहायता कर सकते हैं उतनी दूसरे कोई नहीं कर सकते। अहमदावादके मिल मालिकोंने तिलक-स्वराज्य फंडमें दान देकर अपना नाम उज्ज्वल किया है। श्रीयुत अम्बालाल साराभाईने भाव न वड़ानेका तथा छोटी छोटी दूकानें खोलकर सस्ते भावसे फुटकर खरीदारोंको माल बेचनेका निश्चय किया है और मिलवालोंकी कीर्ति वढ़ाई है। वे असहयोगसे भय खाते हैं, इसीलिये हम उनकी पूरी सहा-यता न प्राप्त कर सके। जिस समय असहयोगी अपने संयमके द्वारा सबको अभय कर देंगे तब मैं आशा करूंगा कि वे असह- योगमें भी पूरी तरह शामिल हो जायंगे। इस बीच उनका यह निश्चय कि भाव न वढ़ाया जायगा, निस्सन्देह बहुत सहायता देगा। मुझे आशा है कि दूसरे मिल मालिक भी श्रीअम्बालाल-जीका अनुकरण करके स्वदेशी प्रचारमें सहायक होंगे।

कपड़ेके व्यापारी तो मुझे यहांतक कहते हैं कि मिल मालि-कोंको केवल भाव न चढ़ाता चाहिये, इतना ही नहीं, विक आज भी उनके भाव हदसे ज्यादा, जापानकी मिलोंसे भी ज्यादा बढ़े हुए हैं। सो मालिकोंको इस विषयमें विचार करके कोई निर्णय अवश्य करना चाहिये।

देशकी जरूरतको जानकर उन्हें परदेशके आईर भी कम छेना चाहिये। स्त भी वहांसे बहुत बाहर जाता है। तथापि इस विषयमें ज्यादा विचार करनेकी जरूरत रहेगी। हमें यह जान पड़ेगा कि जवतक वाहरवालोंको हमारे मालकी जरूरत रहेगी तवतक तो हमें उन्हें वह पहुंचाना ही होगा। परन्तु हमारी वात इंग्लैएडसे जुदी है। इंग्लैएडका जो व्यापार हमारे साथ है उसमें एक प्रकारका बलात्कार रहा है। हमारे व्यापारमें ऐसा कमी नहीं हो सकता। विदेशोंके साथ हमारे व्यापारका विषय ती भिन्न और नाजुक है। तथापि तीन वातोंके विषयमें तो सन्देह नहीं । अफीमका व्यापार विलक्कल अनीतिका है । इसमें भारत सरकारने जो अनीति की है उसमें हमने पूरा भाग लिया है। चीनको हानि पहुंचानेका पाप हमारे माथे जरूर ही रहेगा। जहां 👑 🦠 तुक हिन्दुस्थानकी जरूरत पूरी न हो तहांतक अनाज और रूई 🧢 वाहर जानी ही न चाहिये। उसके वदले हमारा वहुतसा अनाज लड़ाईके समयमें भेजा जा चुका है। रूईके सम्बन्धमें हम कितना वड़ा अवराध कर रहे हैं। इसकी पूरी खबर अभी पीछेसे पड़ेगी।

मिलके मालिकोंसे आखिरी मदद जो चाही जाती है वह मालकी शुद्धताके विषयमें है। वे परदेशी सूतका माल देशी कह-कर न देवें, हदसे ज्यादा मांड़ी न लगावें। मुझे आशा है कि मिल मालिक विचार करके ऐसा निर्णय करेंगे जिससे देशके हितकी रक्षा होगी।

## चरखेकी उपयोगिता

--:o:--

#### (जुलाई ६, १६२१)

साधारण वारिस भी भूतलको जिस तरह तर कर सकती हैं मनुष्यका अधिकाधिक उद्योग भी उस तरह तर नहीं कर सकता। सिंचाईका कै सा भी प्रवन्ध क्यों न कीजिये, नहर आदि कितना भी क्यों न बनाइये उस नहरकी सफलता कभी भी नहीं मिल सकती। पर मेह सब कामोंको इतनी आसानीसे कर देता है कि उसकी सरलता ही आरूप्ट करनेके लिये पर्याप्त है। चरखेको भी मेह ही समिन्ये। इसके द्वारा भी लाखों और करोड़ों घरोंमें अति सहजमें ही काम और दाम पहुंचा दिया जा सकता है। हममेंसे जिन्हें अपना पेट भरनेके लिये सिरसे पैरतक पसीना नहीं बहाना

पड़ता वे नहीं जान सकते कि इसकी क्या मर्यादा है क्योंकि दो तीन आने पैसे उनके लिये कुछ है ही नहीं, वे उनके विचारके नीचे हैं। यह बात उनके विचारमें आती ही नहीं कि इस महगीके दिनमें भी भारतमें ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां यह तीन आना ईश्वर-की देनी समभी जायगी।पर चरखेकी उपयोगिता हमें केवल इसी लिहाजसे नहीं देखनी है। राष्ट्रीय उत्थानका यह महान अस्र है। यद हम वास्तवमें स्वराज्य चाहते हैं तो हमें आर्थिक स्वतन्त्रताके लिये सबसे पहले प्रयत्नशील होना चाहिये। विदेशी वस्त्रोंका वहिष्कार इसीका निषेधात्मकरूप है। इसको संफल वनानेके लिये हमें आवश्यकताके अनुसार पर्याप्त कपड़ा तैयार करना चाहिये। इसकी पूर्ति केवलमात्र चरखेसे हो सकती है। इस प्रश्नको हल करना मिलों द्वारा नहीं हो सकता। यदि हम लोग केवल मिलोंपर ही निर्भर रहेंगे तो मिलके कपड़ोंका दाम वेतरह वढ़ जायगा और गरीव लोग उसे खरीद नहीं सकेंगे॥ निदान हम लोगोंकी वही दशा होगी जो १६०७-८ के स्वदेशी आन्दोलनके समय हुई थी।

इसके अतिरिक्त भारतकी जलवायुके लिहाजसे भी तीनों मौसिमोंमें इसका भलीभांति प्रयोग हो सकता है। जिन लोगोंने इस गमींमें खादीका इस्तेमाल किया है उनका कहना है कि इसके पहननेका स्वाद पाकर अब मलमल या ट्वील पहननेकी इच्छा ही नहीं होती। साधारण (औसत दर्जेंका)जाडा भी खादीसे कट सकता है। भारतकी जलवायुमें यह आवश्यक है कि कपड़ा जितना अधिक हो सके धोया जाय। इस तरहकी अनवरत धुलाई केवल खादीकी हो सकती है। किसी समय समस्त राष्ट्र इसी कपड़ेको पहनता था। इस वातका अनुमानकर अतिशय प्रसन्नता होती है कि पटेल तथा देशमुख खादीका वस्त्र धारण कर कितने सुन्दर प्रतीत होते थे। कितने गांव ऐसे थे जिन्हें इस बातका अभिमान था कि सिवा निमकके और कोई भी वस्तु उन्हें बाहरसे नहीं खरीदनी पड़ती थी। जहां यह अवस्था हो वहां रुपयेकी खींच रही नहीं सकती और परराज्यका दखल भी नहीं हो सकता। छोटा गांव भी अपनी मर्यादाके अनुसार ही अपने शासकके साथ मेल रख सकता था। क्या विलासिताकी नशा हमारे दिमागमें इस तरह चढ़ गई है कि स्वराज्य सी अमृत्य वस्तुके लिये भी हम उसे अपने अधीन नहीं कर सकते।

### ं फिर चरखा

#### (फरवरी ई, १६२१)

'सरवेण्ट आफ इण्डिया' ने चरखे पर आक्षेप किया है। चरखा औरतोंके धर्मकी रक्षा करता है क्योंकि इसके ही द्वारा भारतवर्षकी लाखों कुलीन स्त्रियां जीवन निर्वाहके लिए सडकों पर काम कर अपना सतीत्व नाश करनेके बदले घर बैठे अपनी रोटी पैदाकर सकती हैं। बस्तुतः बहुत सी स्त्रियां आज चरखे कातने लग गयी हैं जो कहनी हैं कि इसमें वड़ी वरकत है। हमारे देशकी भूखी न गी औरतोंके लिये तो चरखा सुखका मूल है क्योंकि यह उन्हें अन्न और वस्त्र दोनों ही दे सकता है।

यह भारतवर्ष की चिरकालकी दिरद्गताको दूर करता है और अकालका तो दुश्मन है। और यदि घर घर चरखेका प्रचार हो जाय तो मैं जोर देकर कहता हुं कि अकाल कभी नहीं पड़ेगा।

में अपनी जातिकी द्रिताको जानता हूं और मेरा विश्वास है कि चरखा इस देशके लिये कामबेनु है। इस्ट इण्डिया कम्प-नीके आगमनके पहले भारतवर्षके घर घरमें चरखेका प्रचार था और भारतवर्षमें इतनी रूई पैदा होने पर भी इसका अन्य देशोंसे एक गज भी कपड़ा मगाना वड़ा भारी दोष है।

सं० १६१७ ई० सालमें भारतवर्ष में ६२०७ करोड़ पौएड स्व तैयार होने पर भी अन्य देशोंसे कई करोड़ गज स्व आया था।

हमारे यहां आज मिलोंकी अपेक्षा हाथसे ज्यादा कपड़ा बुना जाता है परन्तु सून अधिकांश विदेशी रहता है। इस कारण हमारे चुननेवाले विदेशी सून कातनेवालेको सहायता पहुंचाते हैं। सून कातना चलपूर्व क वन्द करके हम लोगोंको दासत्व और आलस्य मिले इसीका मुझे अधिक खेद है।

हमारी मिलें हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकतीं और यदि करें भी तो विना किसी प्रकारका दवाव डाले वे मूल्य नहीं घटावें गी, क्योंकि रुपया पैदा करनाही उनका उद्देश्य है। इस लिये चरखाका प्रचार अत्यावश्यक है क्योंकि इसके द्वारा विचारे प्रामवासियोंका लाखों रुपया उनके हाथमें रह जायगा। कृषि प्रधान देशोंमें एक सहायक व्यवसायकी आवश्यकता है। और चरखा इसके लिये वहुत उपयोगी है और यही भारतवर्ष के प्राचीन गौरवको प्राप्त कर लेनेका एकमात्र उपाय है।

भारतवर्ष के प्रत्येक विद्यार्थी यदि प्रति दिन ४ घण्टे भीः चरखा कातें तो ६४००० विद्यार्थी प्रतिदिन १६००० पाउएड स्ता कातेंगे और उस स्तका कपड़ा बुनकर ८००० बुननेवाले अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। विद्यार्थींगणसे इस साल केवल प्रायश्चित्तके ख्यालसे चरखा कातनेको कहा जाता है और इनके द्वारा इसका प्रचार भी होगा। परन्तु यदि सब इसी कार्यभें लग जायं तो प्रतिवर्ष ६० करोड़ रुपया विदेश जाना बन्द हो जायगा। इसीसे आप सोच सकते हैं कि चरखा भारतवर्ष के छिये कितने महत्वकी चीज है।

### अकालसे वीमा

### (मार्च १६ १६२१)

जिस समय मैंने यह लिखा था कि चरखेको अकालसे वीमा समभना चाहिये उस समय यह नहीं समभ सका था कि इस द्वष्टान्तको हम किस तरह चरितार्थ कर सके गे। उस समय विचार शक्तिद्वारा जो कुछ मैं घुं घलासा देख रहा था उसीको इस समय अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष देख रहा है। इस समय बीजापुर अहमदनगर तथा गुजरातके कतिपय स्थानोंमें प्लेग अपना दौरा कर रहा है। इस समय चरखेके द्वारा जो उपकार किया जा रहा है उसे देखकर यही कहना पड़ता है कि बास्तवमें यह अकालसे बीमा है?

हम यहां पर कुछ अंक उधृत कर देना उचित और आव
श्यक समभते हैं। चरखेका मूल्य हुआ ६ रुपया। एक

घरमें तीन प्राणी हैं। दो चरखे उन्हें दे दिया गया और वारी

वारीसे तीनोंने इस पर ८ घण्टेके हिसाबसे काम किया। इस

तरह उनकी मजदूरी। शाना हुई। अकाल आदि कप्रके दिनोंमें अस्मियारण आदमी। शानामें अपना गुजर मजेमें कर सकता

है। पर वे कामका घण्टा बढ़ाकर ८ से बारह कर सकते हैं।

और इस तरह अपनी आमदनी ड्योढ़ी कर सकते हैं। इस

प्रकार १२००० रुपये लगाकर हमलोग चार मास तक तीन

हजार आदमियोंका पालन कर सकते हैं और उसके बदलेमें हमें

१६ आना

१६ आना

काम या मजूरी होगी। हां, यह आवश्यक है कि रूईके अतिरिक्त अ५०००) रुपयोंकी चिन्ता करनी होगी। इन छोगोंसे जो स्त तैयार कराया जायगा उसका प्रयोग राष्ट्र करेगी। आरम्भमें कुछ नुकसान होगा क्योंकि सीखते समय कुछ स्त और रूई अवश्य वरवाद होगी।

् इसके अलावा चरखा देकर इन्हें हम भूखों मरनेसे वचाते हैं। यदि हमलोगोंने उन्हें चरखा दे दिया तो उन्हें केवल रूई :प्राप्त करने और सूत वेचनेकी चिन्ता रह जायगी। इसका तजर्वा किया जा सकता है और यदि हमलोग इसका प्रयोग बढाते जायं तो हम दावेसे कह सकते हैं कि इसके द्वारा अकाल आदिसे देशकी रक्षा आसानीसे की जा सकती है। हमने यहां पर मान लिया है कि यदि काल है तो रुपयेका काल है और यदि रुपयेकी व्यवस्था कर दी जाय तो लोगोंको अन्न मिलनेका अवन्य हो सकता है। तीन वर्ष पहले जब खेदामें प्लेग हुआ था तव यही बात थी, गत वर्ष उड़ीसामें यही हालत थी और इस वर्ष गुजरातमें भी यही हालत है। इस लिये जनतासे हमारा अनुरोध है कि वे इसकी परीक्षा करें। दानवीरोंसे हमारी प्रार्थना है कि आप सरकारी एजेंसियोंको अपना द्रव्य सहायता करनेके लिये मत दीजिये क्योंकि वे जिस तरह सहायता देती हैं उससे विचारी गरीव प्रजा और भी लाचार हो जानी है। हमारी सलाह है कि वे कुछ इमानदार काम करनेवालोंको चुन लें और अपनी निजी कमेटी वनाकर काम करना आरम्म कर दें। उन्हें जब्दी ही पता लग जायगा कि इसमें उन्हें किसी तरहकी नुकसानी नहीं होती और सहायता पानेवाले भी इस ख्यालसे द्वे ही जायंगे कि वे जनताके दानके सहारे ही रहते हैं। इसके प्रयोगसे वे दिन दिन आत्मनिर्भर होते जायंगे।

किसीको इस भ्रममें नहीं पड़ना चाहिये कि चरखा एक

तरहका खिलीना है। इस समय देशमें हजारों चरखे चल रहे हैं। गरीवोंके घरोंमें इस समय हजारों रुपये बांटे जा रहे हैं। यदि थोड़े ही दिनों तक यह काम और भी जारी रहा तो इस भूमि पर चरखा अपना जड़ जमा लेगा।

## सूतके धागेमें स्वराज्य

मुक्ते आशा थी कि दौरेसे लौटकर आप लोगोंसे मिलूंगा, सलाह मसलहत तथा सुख दुःखकी वातें कहंगा और अपनी यात्राके अनेक अनुभवोंमेंसे कुछ आप लोगोंको भी सुना-उस समय मुर्फे पता न था कि जो संदेसा आज दो दिनसे मैं जिसे तिसे दे रहा हूं वही मैं आपको भी दूंगा। आज-की यह चीज कुछ नई नहीं है। यह वस्तु सदासे मेरे मनमें वसती आई है। मैं समय असमय इसका विचार तथा अंमल भी करता रहा हूं। पर अपने जीवनमें किन्हीं किन्हीं वस्तुओंको मैं कुछ खास समयों में ही दिनके प्रकाशकी भांति देख सकता हूं। जैसे शैलट ऐक्ट आन्दोलनके समय नदियादमें मुक्ते एक दिन यकायक स्भी कि विनय पूर्वक कानून तोड़नेके लिये जनता अभी तैयार नहीं है। निद्यादमें में स्वयं रहा था और अपनी समभके अनुसार वहां मैंने वड़ेसे वड़ा काम किया था। पर वही आदमियों ने ऐसी भूल की जिसकी हद नहीं। इससे मुक्ते जान

पड़ा कि कानूनको विनय पूर्वक वही तोड़ सकता है जिसने भयसे नहीं विकि समक्तिर ज़िन्दगीभर उसका आदर किया हो।

मुक्ते अपना अस्त्र वापस लेना पड़ा। इसी प्रकार कोई कोई वात खास समयमें ही स्क पड़ती है। विद्यार्थी अवस्थामें रेखाम- िणत मेरी समक्तमें विलक्कल न आता था। पर वादको १३ वीं शक्तलको जिस समय शिक्षकने वोर्डपर समकाया उस समय यकायक मेरे हदयमें प्रकाश हो गया और तबसे मैं शौकसे रेखा- गणितका अभ्यास करने लगा। इसी तरह आज तीन चार दिनसे मुक्ते एक चीज़ स्की है। अगर हम असहयोगकी सफलता चाहते हों, विद्यार्थियोंसे इसमें भाग लिबाना चाहते हों, और एक वर्षमें स्वराज्य लेना चाहते हों तो हमें क्या करना चाहिये? जिस चीज़को मैं पहलेसे मानता आया हूं वही इस समय आफ्के सामने पेश कर रहा हूं। मेरा तो इस चीज़में आदिसे ही अटल विश्वास था तथापि यह क्यों था इसका एक रख मैंने इस बार जैसा समक्ता वैसा पहले नहीं समक पाया था।

में कुलपितके नाते आपसे कुछ कहने नहीं आया हूं। बड़े भाई अथवा किसी बुजुर्गकी भांति सलाह देने और मसलहत करने आया हूं। वह सलाह आग्रह पूर्वक देता हूं किन्तु जितनी दृढ़ता और विश्वाससे आज में इन चीज़ोंको कहूंगा उतनी दृढ़ता और विश्वाससे पहले कभी मैंने इस वातको आपके सामने न रखा था। अगर आप कहें कि पाठशालायें छोड़ना —शिक्षाशून्य होना दो अपद्यात करनेके समान है तो मैं आपसे कहूंगा कि पाठशालामें

ž.

आद्मियों ने ऐ

तरहका खिलीना है। इस समय देशमें हजारों चरखे चल रहे हैं। गरीवोंके घरोंमें इस समय हजारों रुपये बांटे जा रहे हैं। यदि थोड़े ही दिनों तक यह काम और भी जारी रहा तो इस भूमि पर चरखा अपना जड़ जमा लेगा।

सूतके धागेमें स्वराज्य AND FRANCE MERITA THE THAT THE FRANCE भूग है अनुसारी है आप लोगोंसे भी हैक्स बाला है। भारतकार्यक समाप्त साथकी जानेका कारण व्यवस्थितिकांगाः क्षति । विस्तुवसार्वी यह सारानेका कोई सरमा प्रत्या नी WHEN WHICH THE END THE ENDER OF अवस्थित । स्ट्रिकी प्रकार्यका सहस्र **张州都想**被称为 सर अन्त्रा वर्ता प्रतिय THE PROPERTY SERVICES AND TO an. ক্রন্ত Miles March Courses जैसे ५ Stores with the state. यकायक MAN ALL FAIRS अभी तैयार Arm with समभके अनु

करोड़ पाउंड स्त विदेशसे मंगाता है। इतना स्त तो अपने धरमें ही कात लेना चाहिए। चुननेवालोंकी अपने यहां कमी नहीं है, अभाव कातनेवालोंका ही है। चुननेवालोंकी ठीक संख्या तो मुझे अभीतक नहीं मिली है। पर ५० लाखसे अधिक ही होगी। इस द्रव्यको बचाना हो तो हमें स्त कातनेमें छुट जाना चाहिये। ६० करोड़ रुपयेका व्यापार अपने देशमें ही होनेसे कितने आदमियोंको रोजी मिलेगी ज़रा इसका विचार कीजिये। कपड़ेको घीकी भांति वर्त्तना चाहिए। इस समय हम भरपूर कपड़ेका व्यवहार करनेकी हालतमें नहीं है। एक पहिरावेसे काम चले तो दूसरा कुछ न पहनना चाहिए। ओछी धोतियोंसे काम चला सके तो लम्बी न पहननी चाहिए। ६० करोड़की बड़ी रकम बनानेके लिए उतना ही बड़ा वलिदान करना पड़ेगा।

विद्यार्थी इस सालभरमें इसी कामको उठा लें तो महा-संभाके प्रस्तावानुसार एक वर्ष के अन्दर स्वराज्य लिया जा सकता है पर इसके लिये महा प्रयत्न करनेकी जरूरत है। किसी खास शर्तसे ही आप अपना ध्येय प्राप्त कर सकते हैं। विद्या-र्थि योंको अपनी पढ़ाई रोक कर हिन्दुस्थानके लिये मजदूर बनना चाहिए। अपनी मजदूरीके लिये आप कोई मेहनताना न लें तो आपकी मेहरबानी है, पर जिन्हें लेना हो वह खुशीसे ले सकते हैं।

अगर आप मुक्ते सलाह देने योग्य समभें तो मैं कहूंगा कि आप अपने कालेज छोड़ दें। स्वराज्यके संग्राममें अपनी ओरसे पूरा भाग लेना चाहें तो हिन्दुस्थानके लिये जितना सुत कात

जानेकी बात मुम्हे अच्छी लगती है। जापान, विलायत और अमरीकाकी लूट बन्द करनी हो तो हमें अपनी जरूरतका सारा कपड़ा अपने ही घरमें पैदा कर लेना चाहिए। जवतक हम स्त पैदा नहीं करते तब तक अपनी जरूरतके मुआफिक कपड़ा नहीं बुन सकते। अनुभवी व्यापारियोंका कथन है कि अपनी जरू-रतका सारा कपड़ा मिलोंकी मार्फत छेनेकी इच्छा कीजिए तो उतनी मिलें खड़ी करनेको पचास वरस चाहिए। फिर नौ महीनेमें यह काम के से पूरा पड़ेगा। मिलोंसे आप करोड़ोंका उद्धार कदापि न कर सकेंगे। हम अपने अनेक नंगे घूमते हुए भाई वहनोंके तन मिलके स्तरे न ढांक सकेंगे। आज तक कोई भी देश केवल खेती पर नहीं टिक सका और न टिक सकता है। खेतीके साथ दूसरे किसी धन्धे का सहायक होना ज़रूरी है। वह कताई ही है। उसके पुनरुद्धार न करने तक उसे सीख न लेने तक और सारी पढ़ाई फजूल है।

इन बातोंसे मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि यदि यह सत्य जान पड़ती हो—और देशकी राष्ट्रीय महासभाने प्रस्ताव पास कर इस बातकी सत्यता प्रगट रूपसे स्वीकार कर ली है तो अब आपका क्या करना चाहिये? जो नौ महीनेमें स्वराज्य लेना हो तो विद्यार्थियोंके लिये सच्ची विद्या यही है कि हिन्दुस्थानसे कपड़ेका अकाल दूर करें। आज हिन्दुस्थानमें कपड़ेका जितना अकाल है अनाजका उतना नहीं। इस कपड़ेके पीछे हर साल साठ करोड़ रुपये विदेश चले जाते हैं। हिन्दुस्थान आज ४० करोड़ पाउंड स्त विदेशसे मंगाता है। इतना स्त तो अपने घरमें ही कात लेना चाहिए। युननेवालोंकी अपने यहां कमी नहीं है, अभाव कातनेवालोंका ही है। युननेवालोंकी ठीक संख्या तो मुझे अभीतक नहीं मिली है। पर ५० लाखसे अधिक ही होगी। इस द्रव्यको बचाना होतो हमें स्त कातनेमें जुट जाना चाहिये। ६० करोड़ रुपयेका ज्यापार अपने देशमें ही होनेसे कितने आदमियोंको रोजी मिलेगी ज़रा इसका विचार कीजिये। कपड़ेको घीकी मांति वर्त्त ना चाहिए। इस समय हम भरपूर कपड़ेका व्यवहार करनेकी हालतमें नहीं है। एक पहिरावेसे काम चले तो दूसरा कुछ न पहनना चाहिए। ओछी धोतियोंसे काम चला सके तो लम्बी न पहननी चाहिए। ६० करोड़की बड़ी रकम बनानेके लिए उतना ही बड़ा विलदान करना पड़ेगा।

विद्यार्थी इस सालभरमें इसी कामको उठा हैं तो महा-संभाके प्रस्तावानुसार एक वर्ष के अन्दर स्वराज्य लिया जा सकता है पर इसके लिये महा प्रयत्न करनेकी जरूरत है। किसी खास शर्तसे ही आप अपना ध्येय प्राप्त कर सकते हैं। विद्या-र्षियोंको अपनी पढ़ाई रोक कर हिन्दुस्थानके लिये मजदूर वनना चाहिए। अपनी मजदूरीके लिये आप कोई मेहनताना न हें तो आपकी मेहरवानी है, पर जिन्हें लेना हो वह खुशीसे हे सकते हैं।

अगर आप मुक्ते सलाह देने योग्य समक्तें तो मैं कहुंगा कि आप अपने कालेज छोड़ दें। स्वराज्यके संग्राममें अपनी ओरसे पूरा भाग लेना चाहें तो हिन्दुस्थानके लिये जितना सूत कात

सकते हों उतना कातें। रोज छः घर्ष्ट नहीं तो कमसे कम चार घण्टे तो जरूर कातनेमें लगाइए। मैं आग्रह नहीं करता कि आपः अध्ययन बिलकुल छोड़ दें। पर छोड़ देनेसे आपकी विचार शक्ति घट जायगी, यह मैं नहीं मानता। जिसका मन मलीन न हो तो उसकी विचार शक्ति कभी नहीं घटती । मेरा अपना अनुभव तो यह है कि जब मैं जेडमें था, मुक्ते पढ़नेको कोई पुस्तक न मिलती थी तव मैं ज्यादा विचार कर सकता था । हमारे दिमागः पढ़ते पढ़ते सड़ गये हैं, इसीसे मैंने आपको छः घण्टे कातने और शेष समयमें पढ़नेकी सलाह दी है। आपको तो मैं यह भी कहता हूं आप कातनेके काममें कुशल हो जायंगे तो आप गांवोंमें जाकर रह सकते हैं। आपमें इतना आत्मविश्वास न हो तो आप कालेजमें भी रह सकते हैं। पर यह तो पक्की वात समिन्छ कि जब तक सब लोग चार, छः घण्टे कातनेमें न लगावें तब तक हमें स्वराज नहीं मिल सकता। एक महीनेमें या अधिकसे अधिक तीन महीनेमें आप कातना सीखकर गांवोंमें पहुंच जानेके लिए तैयार हो जायंगे और वहां उसका प्रचार कर सकेंगे। सूनका अकाल मिटाकर हम हिन्दुस्थानको [जितना आगे वढ़ा. सकते हैं उतना और किसी उपायसे नहीं बढ़ा सकते। दूसरे अब तो आपको महासभाके संगठनके अनुसार मददाता संघ तैयार करने हैं। अगर आप गांवोंमें न फैले तो वह कैसे तैयार होंगे ? गुजरातके श्रामोंको आज मैं क्या पैगाम पहुंचा सकता

हुं ? अंग्रे जों को गालियां देनेको कहूं ? क्या उन्हें तलवार, बन्दूक दे दूं ? नहीं तो और उनसे क्या कहूं ? आज मेरा यही सन्देशा है कि सब लोग जुट जाइए। एक ग्रामीण अहमदाबादसे कपड़ा खरीद कर ले जाता है, यह मुन्ते बहुत अखरता है। हमारा स्व-देशी धर्म यह है कि प्रत्येक ग्राम अपनी ज़रूरतकी चोजें स्वयं ही पैदा कर ले। इस प्राचीन प्रधाको अगर हम फिरसे ला सकें तो इस हिन्दुस्थानको कोई टेढ़ी निगाहसे न देख सकेगा। आचार्य महाराज और अध्यापकों से मैं प्रार्थना करता हूं कि एक वर्ष के लिए आप यही ढंग अख्तियार की जिए और विद्यार्थियों को गांचों में जाने के लिए तैयार कर दी जिए।

इस सालमें आपकी इतनी शिक्षा हो जाय तो काफी है। अपनी गुजरातो सुधारें, अंग्रेजीका त्याग करें हिन्दुस्तानीं सीखें। उर्दू लिपिका अभ्यास करें और चर्खा चलाना सीख लें। इतना कर लेनेके बाद हम लोग आगामी वर्षके लिए ताजा हो जायंगे। मैं तो चाहता हूं कि स्वराज्य मिलने तक यही कम चले। यह न हो तो कमसे कम एक वर्ष तो ज़हर रखें। यही मेरा आजका सन्देसा है।

तुम वेथड़क ही कर अपनी शंकाओंका समाधान कर छो। मैं नहीं जानता कि इस विषयपरे श्रद्धारहित कोई भी विद्यार्थी यह काम करे। तुम्हारी बुद्धि और हृद्य स्वीकार करे तभी मेरी बात मानना।

#### सवाल जवाब।

विद्यार्थी—मा वाप कहेंगे कि तुग्हें महाविद्यालयमें पढ़ने मेजा था, चर्चा कातने नहीं।

्रगांधीजी—उन्हें कहिए कि चर्खा कातना भी पढ़ना ही है।

विद्यार्थी—मा वाप गांवोंमें जानेकी इजाज़त न देंगे, कहेंगे

गांधीजी—तो अच्छा है, आप घर बैठकर कातिए। कातनेका भी निषेध करें तो विनय पूर्वक उन्हें समक्षाइए। दिनभर चर्छा कातनेवाले लड़केको मां वाप एक दिन, दो दिन, बहुत तो चार दिन लड़ेंगे लेकिन अन्तमें तो समक ही जायंगे। मैंने ऐसे भी मां वाप देखे हैं कि जो लड़केको क्रूठ बोलनेको कहते हैं। लड़का क्रूठ न बोले तो नाराज होते हैं, लेकिन दो चार दिन नाराज हो हवाकर अपने आप चुप हो जाते हैं। आपमें इतनी दृढ़ता होनी चाहिये और कालेजके विद्यार्थियोंमें तो इतनी दृढ़ता-की आशा मैं जरूर ही रखता हूं।

विद्यार्थी—चरखेसे असहयोगके संग्राममें क्या सहायता मिलेगी?

्राप्त गांधीजी चरखेसे हिन्दुस्थानके लिये आर्थिक स्वतन्त्रता श्राप्त की जा सकेगी। आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त किये विना हम स्वराज्य भोग ही न सकेगे। आप साबुन विना, दियासलाई विना, आलपीन विना काम चला सकते हैं। लेकिन कपढ़े विना नहीं चला सकते। इस समय हम बाहरसे जितना माल लेते हैं उतना दे नहीं सकते। इसीसे हर साल हमारी आर्विक हानि वढ़ रही है। हमें सरकारी सेनाका भीषण खर्च उठाना पड़ता है। ६० करोड़ रुपये कपड़ेके लिये दे देने पड़ते हैं और दूसरी विकार जहरतोंमें जो जाता है वह अलग। ऐसी दशामें हमें आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी बहुत अधिक आवश्यकता है। जो ६० करोड़ रुपये हम बचा सकते हैं वह तो बचा ही लेने चाहिये। ६० करोड़ बचा लेंगे तो और भी बचानेकी शक्ति आं जायगी। उस समय दूसरी चीजें वाहरसे लेनेकी शक्तिभी रहेगी। सई या घड़ीका कारखाना हिन्दुस्थानमें न हो तो इससे हिन्दुस्थान कुछ अनाथ न हो जायगा। पर कपड़े विना तो हिन्दुस्थान वास्तवमें अनाथ हो रहा है।

विद्यार्थी—चरषेके प्रवेशसे विद्यार्थियोंमें फिर्हलचल मच जायगी।

गांधीजी—हलचलसे तो विद्यार्थी उन्नत होते हैं। हलचल करना तो मेरा और अध्यापकोंका धर्म है। इस समय विद्यार्थी जागृत होनेपर भी सोये हुए हैं। मा वापसे, संसारसे, अपने साथियोंसे इस तरहका भगड़ा हो जाय तभी जाग सकते हैं। उसमें हानि नहीं हैं।

निद्यार्थी—विद्यार्थियोंके सिवा आप दूसरोंसे कातनेको क्यों नहीं कहते हैं। विद्यार्थियोंसे अध्ययन क्यों छुड़वाते हैं ? गांधीजी कातनेको शिक्षा न समभना यह आपकी पहली भूछ है और विह्यानको शिक्षा न समभना दूसरी भूछ। यदि कल सब छड़कोंकी समभमें आजाय कि अध्ययनका विह्यान करके देशसेवा करनी है तो उसी क्षण में समभूंगा कि मेरा एक वर्षका काम पूरा हो गया।

विद्यार्थी—चरखेसे जीवन निर्वाह के से हो सकता है ?
गांधीजी—चुद्धिसे काम छेनेवाछे कमा भी सकते हैं। छेकिन
इस समय तो मैं चरखेको आपद्धर्मकी भांति पेश कर रहा हं।
हिन्दुस्थानके सब छड़के रोज चार घएटा सूत कातनेकी प्रतिज्ञा
कर छें तो क्योंने भरमें सूतके दाम घट जायं।

विद्यार्थी पाठशालाओं मधाः इस फेरफारसे असहयोगके आन्दोलनको धका न पहुंचेगा ?

गांधीजी—नहीं, सरकारी स्कूले छोड़नेवाले सरकारी शिक्षाको बुरा समक्तिर ही छोड़ते हैं। अगर बेह् इस विद्यालयके लालचसे ही छोड़ते हों तो उन्हें वही कालेज मुवारक रहे। जिन्हें केवल अक्षर ज्ञान ही देना हो वे भले ही वैसे अलग कालेज खोलें। हमें अपना यही कर्तव्य स्कृता हो कि वरस भर यह काम करनेसे देशका कल्याण होगा, हम स्वराज्य प्रातिके साधनभूत होंगे, तो हमें यह काम जरूर ही करना चाहिए।

विद्यार्थी—आप मानते हैं कि आपके नये विचारके लिए देशका वातावरण आ में यकायक प्रजाको विकट सितिमें गांधीजी—में वातावरणको तैयार सममता हूं। इसीसे तो में यह वात कर रहा हूं। गत तीन महीनोंमें देश बहुत आगे वढ़ा है। वातावरण रेळकी चाळसे नहीं विक्त वरफ पड़नेकी मांति भूमितिकी रीतिसे सरपट बढ़ रहा है। मैंने आठ वर्ष पहळे ळिखा था कि हिन्दुस्थानको यह मार्ग ग्रहण करना होगा, उस समय मुझे माळूम न था कि १६२१ की १३ जनवरीको में आपसे यह वात करूंगा।

विद्यार्थी—क्या देशसेवासे पहले कुटुम्ब सेवा कर्तव्य नहीं है?
गांधीजी—जरूर है। पर कुटुम्बसेवा लोकसेवामें वाधक
नहीं हो सकती। पहले अपनी सेवा फिर कुटुम्बसेवा, फिर ग्रामसेवा और तब देशसेवा में यह कम मानता हं, पर कोई भी
जगतके कल्याणके विरुद्ध न होनी चाहिये। देशकी इस दरिद्रावस्थामें कुटुम्बसेवाके नामपर बहनके व्याहमें बीस हजार रुपये
खर्च करना उचित न समका जायगा।

विद्यार्थी—देशरक्षार्थ पुलिसकी जरूरत होगी। चरखा कत-चानेके वदले कवायद सिखाकर आप विद्यार्थियोंको उस कामके लिये क्यों नहीं तैयार करते ?

गांधीजी पुलिसका काम मैं आपको कैसे सिखा सकता हैं ? जहां भय है वहां जाकर हटनेकी शक्ति आनी चाहिये। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि उच्च शिक्षा पूरी कर लेनेपर स्वराज्यकी पैरवी करेंगे ?

🐃 सवाल—स्वराज्यके माने क्या हैं 🕍 🕾 🦠 🚎 🚎

जवाब सेनाविभागका, आमदनी खर्चका, कर स्थिर करने-का और अदालतोंका अधिकार हमारी मुद्दीमें आनेका नाम ही स्वराज्य है। ऐसा स्वराज्य मिलनेपर हम लोग सब अत्या-चारोंको दूर कर सकते हैं। इसमें आर्थिक स्वतन्त्रता तो इतनी आवश्यक है कि उसे आजकी घड़ी प्राप्त कर लेना भी अच्छा है। बह चरखेसे ही मिल सकती है। देश आज ही कदाचित् इस वस्तुको न भी चरदास्त करे।

सवाल—आप वरावर 'लड़ाईकी स्थिति' 'लड़ाईकी स्थिति' किया करते हैं तो क्या वह वालंटियर आर्मी वनाये विना सम्भव है ? विद्यार्थियोंको सैनिक शिक्षा भी देनी ही चाहिये। तो क्या इस समय चरखेके बजाय उसपर ज्यादा जोर देनेकी जरूरत नहीं है ?

गांधीजी—यह सैनिक शिक्षा तो आनन फाननमें दी जा सकती है। सैनिक शिक्षाके माने क्या है? वहादुरी। (गांधीजी-को मालूम था कि प्रश्नकर्का विद्यार्थी भाई पुराणीके अखाड़ेका भी शागिद हैं) वहादुरी क्या अटापटा खेलनेसे आती है? लहरमें पीछसे तूफान मचे और लोग घर जलाने लगे तो तुरन्त दौड़कर जो बीचमें पड़कर कहे कि मुझे मारनेके बाद ही आप घर जला सकोंगे वही सच्चा बहादुर है। उस बक्त क्या हुक्म देने और सुननेका समय होगा? 'मार्च' 'किक्मार्च' सुननेके लिये ठहरना होगा? उस बक्त कवायद भी गायव हो जायगी। ऐसे प्रसंगपर तो मैं यही उस जगह पहुंच जाओ। मैं तो ऐसा समय आनेपर कुछ भी साथ लिये विना जूते पहनता होऊ तो उन्हें भी पहनना छोड़कर दौडूं और आगे बढ़कर भस्म हो जाऊ। मैं जो इस तरह भस्म न होऊ तो कहियेगा कि गांधी व्यर्थ ही बड़ी बड़ी वाते हांका करते थे।

एकने पूछा कि अगर केवल खिलाफतके मांगके सिवा अपनी और सव मांगे सरकार पूरी कर दें, तोभी क्या वास्तवमें यह लड़ाई चलती रहनी चाहिये।

जवाव जरूर, मैंने अनेक बार कहा है कि इस्लामके वचानेमें मैं हिन्दू धर्मके वचानेकी शिक्षा पा रहा हूं। इस्लामके वचानेमें ही गोरक्षा निर्भर है और जवतक हिन्दुष्णानमें एक भी गाय मरती है तवतक मेरा मांस, स्नायु और रुधिर पानी हो रहा है। मैं गायको वचानेकी तालीम ले रहा हूं, तपश्चर्या कर रहा हूं, अनेक फल लाभ कर रहा हूं मैं इस गोरक्षाका मन्त्र जपते जपते ही मरू गा।

सवाल-अगर सब केवल चरखेका ही ध्यान करेंगे नो वर्तमान शिक्षा विसर जायगी, इसे क्या आप नहीं मानते हैं?

जवाव—चरखेकी प्रवृत्तिसे स्वतन्त्र होकर अक्षर ज्ञान प्राप्त करनेके लिये हम सची योग्यता प्राप्त करेंगे। अतएव इस चरखेकी प्रवृत्तिसे तो इस समयकी शिक्षा सतेज हुई रहेगी।

# गीतामें चरखा

कवीवर श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरने, एक धार्मिक विधि समभ कर चरला कातनेके विषयमें, जो आक्षेप (माडर्न रिन्यूमें) किये हैं उनके उत्तर देनेका प्रयत्न मैंने ('यंग इिएडया' में) किया है। मैंने उसमें अपनी पूरी नम्रतासे काम लिया है और वह कविवरके तथा उनके सदृश विचार रखनेवाले लोगोंके समाधान करनेके हेतुसे लिखा है। पाठकोंको यह जानकर कुत्हल होगा कि मेरे इस मतको अधिकांशमें भगवद्गीतासे गति मिलो है। इस विषयसे सम्बन्ध रखने वाले भगवद्गीतासे कुछ श्लोक (अध्याय ३ से) यहां उद्धृत किये जाते हैं।

"नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो द्यकर्मणः।

3,6

11411

非

यज्ञार्थात्कर्म णोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म वन्धनः।
तद्धं कर्म कौन्तय मुक्तसंगो समाचर ॥६॥
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट् वा पुरोवाच प्रजापितः।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्ट कामधुक् ॥१०॥
देवान् भाषयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥
इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः।
तैर्दत्तानप्रदायभ्यो यो मुंत्ते स्तेन एव सः॥१५॥
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किद्विवैः।

भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यातमकारणम् ॥१३॥ अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः ॥१४॥ कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ॥ तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥१५॥ एवं प्रवर्तितं चन्नं नानुवर्तयतीह यः। अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥१६॥

यहां कामसे अभिप्राय निस्सन्देह शारीरिक श्रमसे ही है और यज्ञके रूपमें किया जानेवाला कर्म तो एकमात्र वही हो सकता है जो सब लोगोंके लाभके लिये सब लोगोंके द्वारा किया जाय। और ऐसा कर्म — ऐसा यज्ञ अकेला चरखा कातना ही हो सकता है। यहां मैं यह स्चित करना नहीं चाहता हूं कि भगवद्गीताके रचियताने चरावेको ही लक्ष्य करके यह लिखा है। उन्होंने तो व्यवहारके मूलभूत सिद्धान्तका प्रति-पादन किया है। और भारतवर्षमें बैठकर उसका मनन करते हुए तथा भारत पर उसको घटाते हुए मेरे ध्यानमें तो योग्यसे योग्य और अधिकसे अधिक मान्य यज्ञ-रूप शरीर-कर्म के स्थान पर चरलेके सिवा और कुछ नहीं आता। कोई भी इससे अधिक उच्च और स्वाभाविक वात मेरे दिमागमें नहीं आ रही है कि हम सब प्रतिदिन एक घएटा वही काम करें जो गरीव आदमीको अवश्य ही करना पड़ता है और इस तरह हम उनके साथ और फिर सारी मनुष्य-जातिके साथ अपना तदातम्य कर छें। मुझे ईश्वरकी पूजाका इससे वढ़ कर साधन स्क ही नहीं सकता कि हैं उसके नाम पर गरीवोंके लिए वैसी ही मिह-नत किया क वे खुट के हैं। मुभसे कहा कि इन लाचारोंके लिये काम तलाश करनेके हेतुं सरकारने सड़क तोड़वाकर उसकी फिरसे मरम्मत करवाई। उसके लिये चाहे सरकारको सड़क तोड़वानी पड़े या नहीं, पर ऐसे अवसरोंपर सरकार केवल यही काम लेती ही है। इस तरह गिट्टी तोड़कर एक आदमी दस पैसा और एक औरत एक आनासे पांच पैसे कमा लेती है। दूसरी ओर मैंने देखा कि आठ घण्टे चरखा चलवाकर कांग्रेस कमेटियां तीन आना प्रतिदिन दे रही थीं।

जिस दरसे उन्हें दिया जारहा है उसी दरसे वही काम अन्य अकाल पीड़ित पुरुषों और स्त्रियोंको भी दिया जा सकता है। इन जिलोंमें पुरुषोंके लिये भी तीन आना रोज वहुत है। चरखेमें आमदनीकी जो सम्भावना है अन्य कामोंमें नहीं है। रूई घुननेसे लेकर विनंडल निकालना, ओटना पिडनी वनाना, सूत कातना और विनना आदि भिन्न भिन्न काम इसमें होता है। इन जिलोंमें चरखा कातना बड़ी आसानीसे सिखाया जा सकता है। यदि भारतकी आवश्यकता भर कपड़ा चरखों द्वारा ही तैयार करनेका संकल्प कर लिया जाय तो हजारों घरोंकी रक्षा और पाकन हो सकता है। इस तरह हजारों आदमियोंको घर वैठे काम मिल सकता है। जितने काम करनेवाले मिले सवीने यही कहा कि इमलोगोंको आशा हो गई है कि चरखेका प्रचार अपना निर्दिष्ट काम वड़े मजेमें कर सकता है और इसी लिये हमलोग इसके अचारमें विशेष दत्तवित्त हो रहे हैं। कातनेवालीने भी यही

बात दोहराई। कितने आदमी ऐसे भी मिले जो मुक्से कहने लगे कि जब आपने शुरू शुरूमें लिखा कि चरखेसे अकाल पीड़ितोंकी रक्षा हो सकती है तो हमलीग इसकी हंसी उड़ाते थे पर इस समय प्रत्यक्ष प्रमाणसे विदित हुआ कि आपका कहना सर्वथा सच है।

में भलीभांति समभता हूं कि अभी यह परिवर्तनका आरम्भ हो रहा है। पर जिस समय यह आरम्भ हो जायगा, एक भी स्त्री या पुरुष विना काम या विलविलाते या भूखों मरते नहीं दिखाई देंगे। आज जहां कहीं अकाल पड़ जाता है वहांका दृश्य देखिये। हजारों आदमी दान और सदावर्तके सहारे जीवन यापन करते हैं और वेकार बैठे रहकर अपना जीवन नष्ट करते जाते हैं तथा अपनी मर्यादा खोते जाते हैं। इतने पर भी भर पेट भोजन नहीं मिलता।

इसीलिये प्रत्येक कांग्रे स कमेटियों तथा खिलाफत कमेटियों-को मैं प्रति दिन यही सलाह देता रहता हूं कि अन्य कोई काम न करके आपलोग सबसे पहले अपने अपने ग्रामोंमें चरखेका प्रचार कर डालिये। हम लोगोंको इस वातके लिये शर्म आनी चाहिये तथा उद्योग करना चाहिये कि कोई भी स्त्री और पुरुष बेकार न बैठा रहे या काम विना भूखों न मरे। धनिक वर्गसे मेरी प्रार्थना है कि विना समझे बूझे दान देनेकी प्रथाको त्याग दें। यदि आज हम भारतको दान देने वाले और दान लेने वालोंमें विभक्त कर देते हैं तो भावी सन्तित इसके लिये आपको और हमें कोसेगी तथा गालियां देगी। यदि हम राष्ट्रका आत्मा-भिमान और आत्मगीरवकी शिक्षा देना चाहते हैं तो हमें उचित है कि अभीसे ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे अकालकी पीड़ा कोई सहने न पावे, उसका किसीको आभास न हो। इसलिये जो गरीबोंको दान दिया करते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि उनके लिये चरसेका प्रदन्ध कर दीजिये और सीखनेकी सुविधा कर दीजिये।

#### करघेका अधिक प्रयोग

-:0:-

( मई ११, १६२१ )

श्रीयुत सम्पादक, यंग इण्डिया,

महाशयजी, जिन्हें देशकी भलाईका कुछ भी ध्यान है वे एक स्वरसे यही कहते हैं कि भारतको अपने कपड़ेकी आवश्यकता आप पूरी कर लेनी चाहिये अर्थान् भारतको न तो विदेशी कपड़ा खरीदना चाहिये और न विदेशी सत। पर प्रश्न यह उठता है कि इस काममें शीव्रतासे शीव्र सफलता किस तर प्राप्त हो सकती है। महात्मा गांधीका कहना है कि यह काम चरकके प्रचारसे सफल हो सकता है। पर हमलोगोंकी धारणा है कि इसके अतिरिक्त और भी तरीके हैं जिनके द्वारा यह काम और आसानीसे, शीव्रतासे तथा अच्छी तरह निस्पन्न हो सकता है। लोग पूछ सकते हैं कि यह कीनसा

तरीका है। इसिल्ये हमलोग यहांपर उनका दिग्दर्शन करा देना उचित समभते हैं। (१) भारतमें करघेकी संख्या बढ़ाकर (२) लोगोंको इस वातकी शिक्षा देकर कि उन्हें भारतके बने सूतके मोटे और गाढ़े कपड़ोंसे ही सन्तोष करना चाहिये और विदेशी पतले और महीन स्तसे वने मुलायम कपड़ेका त्याग करना चाहिये/। इसका विस्तृत विवरण कर देना उचित होगा। थोड़ी देरके लिये मान लीजिये कि देश मोटा कपड़ा पहननेके लिये तैयार है। ऐसी दशामें यदि चरखा चलाकर केवल भारतीय मिलोंसे बने तागोंके प्रयोगसे करघोंमें कपड़े विने जायं तो भारतकी कमीकी आवश्यकता पूरी हो सकती है। आप जानते ही हैं कि प्रतिवर्ष इस देशसे १४३००००० पौंड सूत विदेश जाता वस इस सूतका कपड़े बिननेका प्रवन्ध कर दिया जाय तथा देशको मोटा कपड़ा पहननेके लिये तैयार कर लिया जाय तो कपडेकी समस्या आपसे आप ही हल हो सकती है। प्रश्न यह उठता है कि क्या वर्तमान करघे इतने सूनका कपड़ा बुन सके गे ? इसका उत्तर सिवा "नहीं" के और कुछ नहीं हो सकता। ऐसी दशामें क्या करना चाहिये। साधारणतः यही उत्तर मिलेगा कि करघोंकी संख्या वढाइये। इसमें भी हाथसे चलनेवाले करधे ही वढ़ाये जा सकते हैं, क्योंकि मशीनसे चलने वाले करघे इतनी आसानीसे नहीं चढ़ाये जा सकते। इसके लिये विदेशोंसे मशीनोंके मंगान की आवश्यकता पढ़ेगी।

ं इसके लिये अनेक तरहकी कठिनाइयों, दिककों और विनि-

मयकी दरकी कमी वेशीका खतरा उठाकरभी दो तीन वर्ष तक उनके लिये ठहरना पड़ेगा। पर हाथसे चलाये जानेवाले करघोंको वैठाना कोई कठिन काम नहीं है। यहीं स्थान स्थान पर ये वड़ी आसानीसे तैयार किये जा सकते हैं और इनमें खर्चभी अधिक नहीं पड़ सकता। गणना विभागने जो अङ्क १६१६ में प्रकाशित किया था उससे स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान करघोंकी संख्या दूनी कर देनेसे ही हमारा काम चल सकता है। इसलिये मेरी सानुरोध प्रार्थना है कि इस पत्रके पाठक मेरे इस प्रबन्धपर गौरसे विचार करें और यदि इसे उपयोगी समझें तो कार्यमें इसे परिणत करने की चेष्टा या यह करें।

कलकत्ता ) आपका विश्वासपात्र १६ अप्रेल ) एस० वी० मित्र

इस पत्रके लेखकने इस बातको ताख पर रख दिया है कि चरखेके साथ साथ करघेकाभी प्रचार होगा। यदि चरखेके सूत करछे पर नहीं विने जायंगे तो कपड़ेकी समस्या नहीं हल हो सकती। पर केवल करघोंके प्रचारसे यह प्रश्न नहीं हल हो सकता। हाथसे कपड़ा बिननेकी कला अभी तक कहीं नहीं है। इस समय हाथसे चलाये जानेवाले करघोंकी संख्या कलसे चलाये जानेवाले करघोंकी संख्या से अधिक है। पर उनमें अधिकतर विदेशी सुतही काममें लावे जाते हैं। इस वात-को वड़ी प्रसन्नतासे स्वीकार करते हैं कि हमें मोटे कपड़ेसे ही सन्तोष करना चाहिये और जुलाहोंको देशी सुतका प्रयोग

करनेके लियेही मजबूर करना चाहिये। इसके साधही साथ इस पत्रके लेखकको मिलके मालिकोंसे भी इस बातके लिये प्रार्थना करनी चाहिये कि वे मिलके सूतको विदेशोंमें भेजनेकी चेष्टा न किया करें। पर यही कठिन है क्योंकि जो लाभ उन्हें सून भेजनेसे होता है उसको छोड़ देना या उसमें कमो करना उनके लिये कठिन है। विदेशी बस्तों के पूर्ण अधिकारको सफल वनाना केवल मिल मालिकों और एईसोंके हाथमें है। यदि ये दोनों अपना कर्तव्य समक छे और देशकी आवश्यकताको वात इनके दिमागमें समा जाय तो ये इसको सहजमें हल कर दे सकते इतनेपरभी चस्बेकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि केवल विदेशी कपड़ों के वहिष्कारसेही सारा प्रश्न नहीं हल हो जाता। उन करोडों किसानोंके लिये किसी सहायक पेशेके प्रवन्धकी नितान्त आवश्यकता है। पहलेकी भांति उन्हें इस समयभी अपने फालतू समयके लिये किसी सहायक पेरोकी नितान्त आवश्यकता है। जो छोग विना**ंकाम धन्धेके भूखों** मर रहे हैं उनके लिये किसी व्यवसायकी आवश्यकता है जिससे उनका पेट पालन हो सके। यह केवल चरखेसे साध्य है। इस पत्रके लेखकने जिस वातकी ओर ध्यान आकृष्ट किया है वह ्चल ही रहा है। करघोंकी संख्या दिन दिन वढ़ती जा रही है, जनता भी मोटे कपड़ेकी ओर रुचि बढ़ाती जा रही है। पर वर्तमान समयकी दरिद्रताका प्रतिकार एकमात्र चरखेसेही हो सकता है। हम अपने विश्वासको और भी जोखार भाषामें

रखना चाहते हैं। हमारी तो यही धारणा है की विना नरखे-के भारतवर्ष आत्मनिर्भर, निर्भीक तथा आत्मावलम्बी नहीं हो सकता।

# चरखेका सन्देश

--:0:--

#### ( जून २६, १६२१ )

इिएडयन सोशल रिफार्मरके किसी सम्वाददाताने चरखेकी उपयोगिताकी प्रशंसामें एक लेख लिखा है। यह लेख सोशल रिफार्मरमें प्रकाशित हुआ है। इस लेखमें लेखकने एक वातपर ध्यान आरुष्ट किया है कि चरखेका प्रयोग इतनी तेजीके साध नहीं होना चाहिये जिसमें कातनेवाले घवरा जायं। मि० असूत लाल थक्कड काठियावाडमें इसके प्रयोगका अनुभव कर रहे हैं। उसके सम्बन्धमें उन्होंने टिप्पणी लिखी है कि किसानोंकी स्त्रियां चरखेका प्रयोग तेजीस कर रही हैं। लक्षणसे मालूम होता है कि वे उससे घवरा नहीं जायंगी, क्योंकि यह उनकी जीविकाका सहारा है और पूर्वकालकी भांति उनकी सहायता स्त कातनेका काम उन्होंने इस लिये छोड़ दिया था क्योंकि उनके काते स्तकी पूछ उठ गई थी। नगरके लोग मुम-किन है इससे घवरा जायं यदि उन्होंने केवल क्षणिक जोश या फ़ैशनके फेरमें पड़कर चरखा चलाना शुरू किया है। इस पर वे ही लोग अटल रह सकते हैं जो इसे अपना कर्तव्य समभकर

उठाते हैं और इसे राष्ट्रीय आवश्यकताका परम आयोजन सम भकर ग्रहण करते हैं और अपना फालतू समय इसमें लगाते हैं। . स्कूलमें पढ़नेवाले लड़के तीसरे दर्जिके कातनेवालोमें हैं। राष्ट्रीय पाठशालाओंमें चरखेका प्रयोग वड़ा ही उपकारी होगा, इसकी मुभो हुढ़ आशा है यदि इसका प्रयोग उचित तरीकेसे किया जाय और यदि शिक्षक लोग इस वातको समभते हैं कि इससे: भारतके सात लाख ग्रामोंकी शिक्षाकी व्यवस्था वड़ी आसानीसे हो सकती है और यदि इस विश्वास पर वे लड़कोंको चरखा चळाना सिखावें तथा उन्हें उद्यत करें तो इससे पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। इसमें घवराहट और थकाहटकी कोई सम्मा-वना नहीं है विदेक उलटे राष्ट्र सार्वजनिक शिक्षाका प्रश्न विना किसी अतिरिक्त करके लगाये अथवा बुरे तरीकोंसे ( शराबखोरी आदि ) आमदनी किये विना इस पृथाको हल कर सकते हैं । सोशल रिफार्मरके सम्वाददाताका कथन है कि चरखों पर पतले स्त भी काते जाने चाहिये। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हुं कि थोड़े विनोंके वाद यह भी सम्भव हो जायगा। इसी चरहेसे ढाकाके मलमलका मुकाविला किया जायगा। स्त कातनेका काम सितम्बरसे आरम्भ हुआ और दिसम्बरमें अर्थात् ४ मासके वाद ही भारतका विश्वास जम गया यह साधारण वात नहीं है।

े लेखकने इस बात पर खेद प्रगट किया है कि चरखेके सतका प्रयोग पूरी तरहसे नहीं किया जा रहा है। यह बात ठीक है। पर इसका उपचार करघोंकी संख्या बढ़ानेसे नहीं हो सकता। इसके लिये जुलाहोंको समभाना चाहिये कि वे चरखेके स्तका अधिक पूर्योग करें। स्त कातनेसे कपड़ा विननेका काम कुछ कठिन होता है। सूत कातना केवल सहायक पेशा है। यही कारण है कि यह सूत कातनेकी तरह एकदमसे नष्ट नहीं हो गया। इस समय भी भारतमें इतने काफी करघे हैं कि यदि उन्हें पूरी तरह चलानेका प्रवन्ध किया जाय तो भारतके वस्त्रका पृश्न उसी दिन हल हो सकता है। इस बातको सदा घ्यानमें रखना चाहिये कि मद्रास तथा महाराष्ट्रके हजारों करघे जापान और क्षेनचेस्टरसे सूत मगाते हैं और उनका प्योग करते हैं। इन करघोंमें चरखे के सुतका पुर्योग करवाना चाहिये। इस कामको सफल करनेके लिये सबसे पहले देशकी रुचि वद-लनेकी आवश्यकता है। आज तक जो लोग महीन और मुलायम कपड़ा पहनते आये हैं उन्हें मोटा कपड़ा पहननेका अभ्यास कराना है। मलमलके बनानेमें कोई लाभ नहीं है। जिस मलमलसे शरीर ढकनेके बजाय खुला रह जाय उसके तैयार करनेसे क्या लाभ। कलाके जो भाव हम लोगोंके दिमागमें अब तक घुसे हैं उनमें परिवर्तन होना चाहिये। यदि पतला या मेहीन कपड़ा विनना लोगोंकी रुचिके अनुसार आवश्यक है तो भी इस समय, जबिक हम स्वतन्त्रताके युद्धमें परिणित हैं, जब हम स्वतन्त्र होनेके लिये जी जानसे चेष्टा कर रहें हैं, ऐसी अव-सामें तो हमें उन्हीं कपड़ोंसे सन्तोष करना चाहिये जो हमारे देशमें आसानीसे उत्पन्न हो सकते हैं। इस लिये हमें फीशन-वाजोंसे पूर्थना करनी है कि इस समय मोटे कपढ़ेसे ही सन्तोष कीजिये। पर साथ ही साथ हमें कातनेवालोंसे भी पूर्थना करनी है कि वे धीरे धीरे अपना हाथ वैठाते जायं और महीन सूत कातते जायं।

लेखकने लिखा है कि मिलके मालिक कपड़ों पर मनमाना निफा बैठा रहें हैं! उन्हें दाम कम करना चाहिये। इसके लिए हमलोग मिलके मालिकोंको मजबूर कर सकते हैं पर इसका एकमात्र तरीका चरखोंका चलाना और हाथसे कते सतका करघोंमें प्रयोग करना तथा देशवासियोंको मोटे कपड़े पहननेके लिए तैयार करना है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा तरीका नहीं है। जिनका काम ही अधिकाधिक लाभ उठाना है उनसे देश-भिक्तके नाम पर किसी तरहकी आशा करना व्यर्थ है।

लेखकने लिखा है कि लोग खहर धारण करनेमें वड़ी वेह-मानी दिखाते हैं अर्थात् सार्वजनिक जलसोंपर वे खहरधारी वन जाते हैं पर अन्य अवसरोंपर फेशनेबुल सूट [कोट पैएट] पहन कर निकलते हैं। इसके अलावा खहर पहनकर भी कीमती सिगार मुंहसे नहीं निकाल फें कते। पर यह सब बातें एक दिनमें नहीं छूट सकतीं। ज्यों ज्यों नये फेशनका पूचार होता जायगा पुराना आपसे आप ही गायव होता जायगा। इसमें मेरा पक्का विश्वास है कि जिस दिन हमलोग स्वदेशीका काम भूरा कर लेंगे उसी दिन हमलोग इतने उन्नत हो जायंगे कि हम

लोग अपने राष्ट्रीय जीवनका संगठन सादगी और सरलताके आधार पर कर सके गे। उस समय हमें साम्राज्यवादका भय नहीं रह जायगा जिसने अध्यात्मिकताका नाश करके उसके स्थान पर भौतिकताको ला पटका है और उसीमें लिप्त होकर कम-जोरोंका रक्त चूसता जा रहा है। उस समय साम्राज्यवादके स्थान पर हमलोग सर्व सम्मत राष्ट्रकी खापना करेंगे। वह राष्ट्र ंअपनी योग्यतानुसार संसारको कुछ न कुछ उपयोगी वस्तु ्दे सकेगा, संसारकी रक्षाका साधन बनेगा, पर वह पशुवलके हटानेका ही यत्न करेगा और आत्मवल तथा आत्मयातनाके सहारे दुर्वल राष्ट्रोंकी रक्षाकी योजना करेगा। असहयोग इसी बातकी क्रांतिकी योजना कर रहा है। और यह परिवर्तन केवल चरखेकी सफलता पर निर्भर हैं। भारत इस योग्यताका पुमाण तभी दे सकता है जब वह पुळोभनों और वाहरी आक-मणोंका शिकार नहीं वन सकतेको योग्यता पुदर्शित कर दे। ्और यह तभी सम्भव है जब उसकी दो आवश्यकताओंका पृश्न इल हो जाय, अर्थात् भोजन और वस्त्र ।



(normal of a no a)

(अगस्त १८, १६२१)

परमातमा अकेला जानता है कि मैंने कितनी बार भूलें की हैं। जो लोग यह समभते हैं कि मुभसे भूल नहीं होती वे मुभ नहीं पहचानते। मेरे निजी अनुभवोंने तो मुभ यही सिखा-या है कि हम नम्रतापूर्वक इस बातको जानें और माने कि भूलोंके साथ संग्राम करना ही जीवन है।

१६१६ में जब मैंने बड़े हर्षके साथ सत्याग्रह आरम्भ किया, मैंने देखा कि मैंने बड़ी भारी गलती की। ज्यों ही मैंने निद्याद ं( गुजरात ) में दूर देशीका अभाव पाया त्यों ही मैंने उसे "हि-मालयके वरावर गलत—अन्दाजी " वताया। इसमें कोई अत्युक्ति नहीं थी। और यदि इससे भारतकी नैतिक उन्नतिमें े हानि नहीं हुई है तो इसका कारण यह है कि भूलको साफ और पूरे तौरपर कुवूल करलेनेकी बुद्धि मुक्तमें थी। अव अगले कुछ सप्ताहों में " स्वदेशी " का आंदोलन एकाग्र होकर करना है। ऐसे समय, मैं एक और भूल स्वीकार कर लेना चाहता हू। अध्यापकों और विद्यार्थियोंके साथ वातचीतमें तो मैंने उसे पहले ही कुबूल कर लिया है। परन्तु अपने चित्तकी शांति और साथही वर्तमान स्वदेशी प्रचारके कार्य्यके लिए उसे सव लोगोंके सामने अधिक निश्चित रूपसे स्वीकार कर लेनाः

आवश्यक है। इन नौ महीनोंके अनुभवोंने यह बात पक्की कर दी है कि सरकारी शिक्षा—संस्थाओंका वहिष्कार करना ठीक ही था। परन्तु उस समय विद्यार्थियोंको जो मार्ग वताये गये उन-में मेरी कमजोरी थी। इसमें कमजोरी इसलिए कहता हूं कि मेंने अपने विश्वासका निश्चय दूसरेको करा देनेकी अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं किया। मैंने इसके नतीजेको भगवान-के भरोसे छोड़ देनेके वजाय खुद ही उसकी चिंता की और इससे मुक्तमें दुर्वलता आगई एवं लड़कोंसे कहा कि मद्रसे छोड़ देने पर, चाहो गिलयोंमें घूमते फिरो, चाहे वैसी ही पढ़ाई पढ़ो या, सवसे वेहतर, स्वराज्यके स्थापित होने तक हाथ कताईके काम में लग जाओ। परन्तु नागपुर कांग्रेसके प्रस्तावके बाद ही मैंने जान लिया कि लड़कोंको बहुतेरे मार्ग बताकर मैंने गलती की। परन्तु अकाज तो पहले ही हो चुका था। वह-पिछले सितम्बरमें शुरू हुआ और जनवरीसे मैं उसे सुधारने लगा। परन्तु मरम्मत तो हमेशा पेंवदका काम देती है। और इसी तरह अधिकतर असहयोगके विद्यालयोंमें चरखा कातना एक अनावश्यक कार्य्य या कालक्षेपका साधन हो गया है। मुझे साहस करके सारी सची वात कहनी चाहिये थी और वताना चाहिये था कि हाथसे कातना और वुनना शिक्षा संस्थाओं के वहिष्कारके प्रस्तावका अभिन्न अंग है। हां, यह सच है कि इससे बहुत थोड़े छड़कोंने स्कूछ छोड़े होते। परन्तु उन्होंने उन लड़कों की बनिस्पत जिन्होंने इस मार्गके विषयमें

जिससे यह वताया जा सके कि उसमें कौन वस्तु कितनी होती है। वह काम किसी तजरिवेकार जुलाहे--वुननेवाले--से जानना चाहिये।

सूत सांधनेकी किया भी अलहदा सीखनी चाहिये। साय-कल पर बैठना सीखनेकी तरह इसमें भी कुछ तरकीवसे काम लेना पड़ता है, जो कि आसानी से आ सकती है।

अव रही बुनाई। यह केवल अभ्यासकी वात है। इसका तत्व एकही दिनमें समभूमें आजाता है। मैं दावेके साथ कहता हूं कि इसकी किया वड़ी आसानीके साथ सीखी जा सकती है। पाठक इसपर आश्चर्य न करें। सारा आवश्यक और स्वाभाविक कार्य्य आसान है। बस, प्रवीणता प्राप्त करनेके किये सिर्फ लगातार अभ्यासकी जाहरत है, और यह कामके पीछे पड़े रहने से होता है। कामके पीछे पड़े रहनेकी योग्यता ही स्वराज्य है। यही योग्य है। और न पाठकोंको वही काम चार बार करते हुए उकता ही जाना चाहिए। एकरूपताः अर्थात् एकही वातका बार वार होना तो प्रकृतिका नियम ही है। सूर्यको देखिये, किस तरह वह वार वार उदय होता है। यदि सूरजा, लहरी वनकर, कहीं मनोरंजन करनेमें अटक जाय तो खयाल किजिये, दुनियां पर कैसी आफतका पहाड़ टूट पड़े? एकरूपता ही से रक्षा और एक रूपता हीसे संहार होता है। आवश्यक कार्यों की एकरूपता से प्रफु ब्लता और जीवन मिलता ंहै । कारीगर अपनी कारीगरीसे कभी नहीं उकताता । जो सूनकार

स्त कातनेकी विद्यामें निपुण है वह निश्चय ही विना थकावरके लगातार काम करता रहेगा। स्त कातनेमें जो संगीत निकलता है उससे अच्छा कातनेवाला तुरंत हो आनंद लाम करने लगता है और जब भारत वर्ष स्त कातने के बलगर स्व-राज्य को प्राप्त कर लेगा तो उसका यह काम सौंद्र्य सृष्टिके नाम से प्रसिद्ध होगा, और सदाके लिये आनंदका विषय होगा। परन्तु यह चरखेके विना नहीं हो सकता। अतएव ारतवर्षके लिये सबसे श्रेष्ट राष्ट्रीय शिक्षा यही है कि वृद्धि पूर्वक चरखें-के कामको हाथमें लिया जाय।

### जानकार चाहिए

(सितस्वर २२, १६२१)

चरखेके प्रयोगपर अनेक तरहके आक्षेप किए जारहे हैं। इतनेपर भी मेरा यही विश्वास है कि जबतक इसका प्रयोग भारतकी प्रत्येक जनता नहीं करने छगेगी स्वराज्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके छिए मुक्ते अधिक छिखनेकी आवश्यकता नहीं। साधारण वात यह है कि जबतक भारत अपने पैरोंपर खड़ा नहीं हो सकता उसका जिवित रहनाही कठिन है। और जबतक किसी तरहका सहायक पेशा हाथमें नहीं आजाता, भारतवर्ष अपने पैरोंके वछ नहीं खड़ा हो सकता। इसछिए यदि हम अपने पैरोंके छए मिछोंपर ही मिर्भर रहें तो हमारा अभीष्ट नहीं

सिद्ध हो सकता। यदि घर घरमें चरलेका प्रचार हो जाय तो वस्त्रोंसे जो करोड़ों रुपये वचेंगे उसका कुछ न कुछ भाग प्रत्येक घरोमें पहुचेगा और इसके टिए किसी तरहके जटिल यन्त्रोंका प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। भारत अपनी आवश्यकता भर कपड़ा तैयार कर सकता है। यह निश्चय है कि जिसदिन चरलेका प्रचार हो जायगा उसी दिन जुलाहे भी पुराने पेशोंको पुन: ग्रहण करनेके लिए सन्नद्ध हो जायंगे। चरलेका यह आर्थिक उपयोग है।

इससे हम लोगोंके स्त्रियोंकी इउजतकी रक्षा होगी जिसे उन्हें मजबूरन गंवाना पड़ता है। भीख मांगकर खानेका व्यापार उठ जायगा। हम लोगोंसे बेकारी उठ जायगी, हम लोगोंके मन-में स्थिरता आजायगी और जिस समय हम इसे परम पवित्र कर्तव्य मानकर स्वीकार करेंगे उस समय हमारा प्रेम ईश्वरकी ओर भी अधिकाधिक बढ़ने लगेगा। यह चरखेकी धार्मिक उपयोगिता है।

जिस समय नरनारीके हाथमें चरखा शोभा देने छगेगा और जिस दिन विदेशी वस्त्रोंका प्रयोग हमारे छिए अनीत काछकी वात हो जायगी उस दिन यह प्रत्यक्ष हो जायगा कि भारत तत्पर है, शानत है और अपने संग्रामकी अहिंसात्मक वृक्तिको जानता और समकता है।

सम्प्रति विदेशियोंको उस वातका विश्वास नहीं है कि हम-लोग चरखे और करवेके प्रयोगसे अपने आवश्यकता भर कपड़ा तैयार कर लेंगे और विदेशी वस्त्रोंका पूर्णतया वहिष्कार कर सकेंगे। पर जिस दिन हम इसे चिरतार्थ कर देंगे उसी दिन हमारी वातें भी उन्हें माननी पड़ेगी और उस समय यदि आवश्य-कता पड़ी तो केवल पूर्णरूपसे सविनय अवज्ञा करके सरकारका सिर नीचा कर देंगे। यह चरखेका राजनैतिक महत्व है।

इसलिए मुझे इस बातका अत्यन्त खेद था कि वंगालमें चरखेकी ओर पूर्ण उदासीनता दिखलाई जारही है। एकभी ऐसा व्यक्ति नहीं हैं जो इस काममें कुशल हो और अपना समय देकर लोगोंके पास तक इसका सन्देश पहुंचाता हो। साथही मैंने यह भी देखा कि जनता इसके प्रयोगके लिए है तो तैयार भी उसको सिखाने वाला तथा राह दिखानेवाला कोई नहीं है। यही बात प्रायः सभी प्रान्तोंमें है। प्रत्येक प्रान्तमें हमें एक तरह का चरखा चलाना चाहिए और उसके लिए कुछ ऐसे सुचतुर लोग होने चाहिए जो इसकी शिक्षा दे सके और लोगोंको असानीसे सिखा सके'। यदि कोई सुचतुर व्यक्ति इसकी शिक्षा देनेवाला हो तो इसमें भी बुद्धिका कम खर्च नहीं है। नेशनल कालेज कलकत्ताके भवनमें पन्द्रह तरहके चरखे प्रदर्शित किए गये थे। उसके लिए एक ऐसे सुचतुर व्यक्तिकी आवश्य-कता थी जो ६न्हें देख भालकर वताता कि इसमें उपयोगी कीन है। मैंने भिन्न भिन्न खानोंमें भिन्न भिन्न तरहके चरखेका प्रयोग देखा। पर मैंने एकभी ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जिसमें इसके पहचानकी योग्यता हो। इस समय वंगालमें हजारों चरखे चल रहे हैं। पर इसकी जांच करनेवाला कोई नहीं है कि

किसमेंसे कितना काम हो रहा है। इसलिये प्रत्येक कांग्रेस कमेटियोंको चाहिये कि कमसे कम ६ पुरुष और ६ स्त्री जो पूरी योग्यता रखते हों और विश्वसनीय हों—इस कामके लिये नियुक्त कर दें। सत्याग्रह आश्रम से उन्हें किसी तरहकी शारीरिक सहायता नहीं दी जा सकती। जो कुछ सम्भव है इस तरहके छेखोंद्वारा वतला दिया जाता है। जो लोग इसमें योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें उचित है कि इन छेखोंको ध्यानसे पहें। पर केवलमात्र उन लेखोंके पढ़नेसे कोई भी दक्ष नहीं हो सकता। दक्षता केवल प्योग और अनुभवसे हो सकती है। सर्वसाधारण उसका पृयोग अपनी आमदनी बढ़ानेके लिये करेगा, कुछ लोग धार्मिक चस्तु समक्तकर इसका उपयोग करेंगे पर कुछ ऐसे भी होने चाहिये जो इसका प्योग वैज्ञानिक ढंगसे करें। इन लोगोंको आरम्भमें ही कमसे कम आठ घएटा प्रतिदिन लगाना चाहिये और इन्हें सूतकी वारीकी पर सदा ध्यान रखना चाहिये। उन्हें प्रतिदिनका हिसाव रखना चाहिये कि अमुक दिन उन्होंने कितने समयमें कितना काता। उन्हें ताना तानने और विननेका भी काम सीखना चाहिये। भिन्न भिन्न तरहके रुईयों और चरखोंका ज्ञान होना चाहिये। साथ ही साधारण मरमात कर छेनेकी भी उनमें योग्यता होनी चाहिये।

जब तक हमलोगोंका संगठन पूर्ण एकताके आधार पर नहीं होगा हमलोग स्वराज्य नहीं प्राप्त कर सकते। स्वदेशी राष्ट्रीय आवश्यकताकी दूसरी प्रधान वस्तु है। इसको सफल करनेके माने हैं राष्ट्रीय उपयोगिताकी दूसरी प्रधान आवश्यकतामें सर-कारसे असहयोग करना।

हमलोग विदेशी चरखोंका विहण्कार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चरखे कात कर और करघे चलाकर कपड़ा वनानेके लिये तैयार हैं। पर जब तब इस परिवर्तनके युगमें हम लोगोंमेंसे पृत्येक व्यक्ति चरखा चलानेके लिये तैयार नहीं है हमलोग विह-ण्कारके प्रश्नको पूर्णतया हल नहीं कर सकते। इसके लिये प्रत्येक प्रान्तको अपने लिये वस्त्र तैयार करना होगा और इसके लिये दक्षोंकी आवश्यकता है। विना उनके यह काम नहीं साध्य है।

### खादीके नाशका प्रयत्न

#### ( सितम्बर २, १६२१ )

खादी टोपीके उत्पर भारतके भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें सरकारी अधिकारियोंने जो चक्र चलाया है उससे तो हमलोग परिचित ही हैं। परन्तु विहारमें मैंने सुना कि एक मजिस्ट्रेट ने द्र असल फरी लगाने वालोंको भेजा कि जावो विलायती कपड़ा बेचो ? मारवाड़में नाम पैदा करने वाले मि॰ पेंटर तो और भी आगे वढ़ गये हैं। उन्होंने सरकारी तौर पर एक सरकूलर निकाला है, जसमें वे कहते हैं—

"जिला मजिस्द्रेट और कले कृरके मातहत तमाम अफसरों को चाहिए कि वे लोगों को यह वतलावें कि जहां तक हिन्दुस्तान अपने तमाम लोगों की जरूरतसे कम माल तैयार करता है विलायती कपड़ेका वहिष्कार करने से अथवा उसके जलाने या वाहर भेजनेसे कपड़ेके दाम जरूर ही बहुत बढ़ जायं गे। इसका नतीजा यह हो सकता है कि बड़ा गोलमाल फैले और यह सव सरकारके किसी कामसे नहीं, बिलक श्रीयुत गांश्रीके आन्दोलन के बदौलत होगा।"

इसके बाद, दो हिस्सोमें उन्होंने यह भी बताया है कि इस स्वदेशी—पुचारका मुकाबला किस तरह किया जाय:— (१) सभायें की जांय और—(२) जो व्यापारी वहिष्कारके खिलाफ हों उन्हें नियत समय पर कड़ेकृ के दफ्त में बुडाया जाय । मद्रास सरकार ने तो इससे भो वढ़ कर अपनी विद्या बुद्धि दिखानेवाला एक संस्कूलर निकाला है। हुक्मनामोंका मतलव साफ है। यह व्यापारियों और दूसरे लोगों पर दवाव डालता <del>है जिससे वे वहिष्कारमें साथ न दे</del> स्कें। अव नीचके हुकाम इसमें इतनी आजादीसे काम हें गे जितना कि उन सुरक्षलरोंके निकालनेवालोंने सोचा भी न होगा। परन्तु अब देशके सोभाग्यसे हाकिमोंकी इन धमिकयोंका असर लोगों पर कुछ भी नहीं, या वहुत थोड़ा होता है और हाकिम छोग दवे-छुपे अथवा खुछे आम न्याय नीतिको, ताकमें एवं कर अथवा भलमन्सीके साथ, चाहे

कितना हो विरोध करें, स्वदेशी आन्दोळन तो आगे बढ़ता ही रहेगा।

हाकिम लोग इतने अज्ञान और हठीले हैं कि जिस "गोलमाल और लूट-मार" का डर उन्हें हो रहा है उसको टालनेका रामवाण उपाय वे नहीं करने, और वह यही कि स्वदेशी पुचारमें लोगोंका साथ दें और देशी माल तैयार करने में उत्ते जना दें। पर वे तो, विलायती कपड़ोंके खिलाफ उठायें गये इस आन्दोलनको चांछनीय और आवश्यक समकता तो एक ओर रहा, उलटा उसे दवाने योग्य खराबी सममते हैं और फिर भी जो मैं इस शासन व्यवस्थाको जो कि जनताके संदुभावपूर्ण आन्दोलनको रोकना चाहती है, 'शैतानी' कहता हूं तो शिका-यत की जाती है। देशी कपड़ोंकी तंगी यहां क्यों होनी चाहिये? क्या हिन्दुस्तानमें कपास काफी नहीं है? क्या यहां ऐसे स्त्री पुरुषोंकी संख्या काफो नहीं हैं जो सून कात सकते और कपडा चुन सकते हैं ? क्या यह मुमिकन नहीं है कि जरूरतके लायक तमाम चरले थोडे ही दिनोंमें वन कर तैयार हो जायं? हर एक घरमें ंजिस प्रकार अपना भोजन बनाया जाता है उसी प्रकार अपना कपड़ा भी क्यों नहीं तै यार होना चाहिए? अकालके दिनोंमें क्या अकाल पीड़ितोंको कच्चा अनाज बांटना ही काफी नहीं है ? फिर, जो लोग कपड़ेके मोहताज हैं उन्हें कोरा कपास ही देना क्यों काफी न होना चाहिए ? तब फिर क्यों यह कपडेकी तंगीका पाखंड भरा यह झूठमूठका शोर मचाया जाता है जविक विनाही कळ—

कारखानोंकी सहायताके भारतमें एक महीनेके अन्दर उसकी जरू-रतके मुताबिक काफी कपडा वन सकता है ? लोग विचारे अवतक ज्ञानवूभ कर अथवा वेजाने वृझे अंधरेमें रक्खे गये हैं! उन्हें जो यह विश्वास करना सिखाया गया है कि अपनी जरूरतके मुता-विक कपडा हिन्दुस्तानके घरोंमें प्राचीन समयकी तरह, नहीं वनाया ज्ञा सकता, विल्कुल गलत है। अगर अलङ्कारकी भाषामें कहें तो वे पहले अप ग वना दिये गये हैं और फिर विलायती या मिलके बने कपड़ोके बिना उनका काम ही न चलने लगा। अच्छा हो कि बे लोग जिनके यहां वे सरकूलर निकाले गये हैं, इसका वैसाही योग्य और गौरव—पूर्ण उत्तर दें वे फौरन् अपने सारे विलायती कपड़े जला डालें या बाहर भेज दें। और हिम्मत और जवांमदींके साथ यह करद करलें कि अपनी जरूरतके लायक हम खुदही कार्ते और खुदही बुनेंगे। निकम्मे और सुस्त आदमीको छोड़कर हरएक-के लिए ऐसा करना वाये हाथका खेला है।



#### नया निश्चय

अपनी जिन्दगीमें अवतक जो जो फेर-बदल मैंने किये हैं वे महान् प्रसंगोंके आ जानेपर हो किये हैं। और वे सब मैंने इतने सोच विचारके बाद किये हैं कि उनके लिए मुझे शायद ही कभी पछताना पड़ा हो। फिर वे परिवर्तन मैंने उसी हालतमें किये हैं जब मैंने देख लिया कि इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। ऐसा हो एक परिवर्तन मैंने मदरासमें अपने पोशाकमें किया है।

सबसे पहले बरीसालमें यह खयाल मेरे दिमागमें आया। खुलनाके अकाल पीड़ित लोगोंके लिए जब मुक्से व्यंगमें यह कहा गया कि एक ओर तो यहांके लोग भूखों मर रहे हैं और नंगे बदन फिर रहे हैं और दूसरी ओर आप ये कपड़ोंकी होलियां जलाते हैं, तब मैंने सोचा कि मैं भी अपना कुरता-टोपी और धोती उतारकर डाकुर रायके हवाले कर दूं और सिर्फ अंगोछा ही पहना कहां। लेकिन मैंने अपने उभारको रोका। क्योंकि उसमें अहंकारकी भावना थी। मैं यह जानता था कि इस तानेमें कुछ भी जान नहीं है। खुलनाको सहायता पहुंच ही रही थी और सिर्फ एक ही वंगाली जमीदार उसका निवारण करनेमें समर्थ थे। मुझे वहांके लिये कुछ भी करनेकी जहरत नहीं थी।

दूसरा मौका उस समय आया जब मेरे साथी महम्मद्अली, मेरे आंखों देखते, पकड़े गये। उनकी गिरफ्तारीके जरा ही देर बाद में एक समामें गया। उसी समय मैंने कुरता और टोवी उतार डालनेका इरादा किया, परन्तु मैंने यह सोचकर कि इसमें दिखावा करनेका दोष हो सकता है उस समय भी अपने आवेश-को रोक रखा।

तीसरा प्रसंग आया मद्रासकी मुसाफिरीमें! लोग मुझे कहने लगे कि हमारे पास तो काफी खादी हुई नहीं। और जो खादी कहीं मिलती भी है तो हमारे पास पैसा नहीं। "मजदूर बेचारे अपने विदेशी कपड़े जला डालें तो फिर खादी कहांसे लावें ?" यह बात मेरे दिलमें पैठ गई। इन दलीलोंमें मुझे कुछ सार दिखाई दिया। 'गरीव वेचारे क्या करें' इस ध्वनिते मुझै बेचैन कर दिया। अपना यह दुई मैंने मोलाना आजाद सोवानी, श्रीराजगोपालाचारी, डाकृर राजन् इत्यादिसे कह सुनाया और उन्हें जताया कि अब मुन्ने केवल अंगोछा पहनंकर ही रहना चा-हिये। मोळाना साहबने मेरे दर्दको पहचाना। उन्हें मेरा यह खयाल वड़ा पसन्द आया। पर दूसरे साथी सोचमें पड़ गये। उन्होंने समका कि मेरे इस प्रकार वस्त्रान्तरसे लोग व्याकुल हो उंडे गे। कुछ लोग उसका मर्म नहीं समकेंगे और कुछ लोग मुझे दीवाना वतायंगे और उसकी नकल करना सब लोगोंको असम्मव नहीं तो कमसे कम कठिन जरूर मालूम होगी।

मैं चार दिनोंतक इस प्रश्नपर वरावर विचार करता रहा और दलीलोंपर दिमाग छीलता रहा। इत्रर मैं अपने भाषणोंमें कहने लगा कि "अगर तुन्हें खादी न मिलती हो तो लंगोटी ही पहनकर रहो, पर विदेशी कपड़ा तो वदनपरसे निकाल ही डालो।" परन्तु जवतक में खुद कुरता-टोपी पहनता था तवतक मेरी वातका कुछ जोर नहीं पड़ता था।

फिर मदरासमें मैंने स्वदेशीका भी अभाव पाया। इससे भी मेरा जी व्याकुछ हुआ। लोगोंमें प्रोम तो खूब दिखाई दिया, पर वह मुझे कखा मालूम हुआ।

अव फिर दिलमें तूकान उठा। फिर अपने साथियोंसे चर्चा की। उनके पास नई दलोल तो थी ही नहीं। इसी बीच सित-म्बरका अन्त आंखोंमें तैरने लगा। सितम्बरके अखीरमें वहिष्कार पूरा हो जाना चाहिये। यह कैसे हो? या मैं उसके लिये क्या उपाय कर सकता हूं?

इसी तरह विचार करते हुए हम २२ ता० की रातको मदुरा पहुंचे। मैंने निश्चय किया और यह तय किया कि कमसे कम अक्टूबरके अन्ततक तो वस, मैं सिर्फ अंगोछा भर पहनकर ही रहूंगा। सोरे मदुराके जुजाहोंकी ही सभा थी। वहां मैं सिर्फ अंगोछा पहनकर ही गया। आज यह तीसरी रात है।

मोलाना साहबको तो यह बात इतनी पसन्द पड़ी है कि खुद उन्होंने भी अपने पहनावमें उतना फेर-बदल कर डाला है जितना कि शरीबतके अनाविक वे कर सकते थे। अब वे पजामेके बदले एक छोटी सी लुंगी पहनते हैं और बदनमें सिर्फ एक निमा-स्तीन! हां, नमाजके वक्त सिरपर टोपी दे लेते हैं, क्योंकि उस समय सिरपर कोई कपड़ा होना जकरी हैं। दूसरे साथी लोग शान्त हैं। मदरासके सामान्य श्रेणीके लोग दांतों उंगली दवाकर देखते रहते हैं।

पर मुझे हिन्दुस्तान पागल कहे तो इससे क्या? अथवा साथी लोग नकल न करें तो इससे क्या? यह कार्य इसलिए तो किया ही नहीं गया है कि साथी लोग नकल करें। इसके द्वारा तो जन-समाजको घोरज देकर रास्ता बताना है और अपना रास्ता साफ करना है। जबतक में खुद अंगोला न पहनूं तबतक में दूसरोंकों कै से कह सकता हूं कि तुम्हें अंगोला ही पहनना पड़े तो परवा नहीं। हिन्दुस्तानमें जब कि लाखों आदमो नंगे बदन रहते हैं तब मेरी कौन कथा? आखिर सवा महीना अंगोलेपर रहकर तजरिवा ही क्यों न कर्फ? कमसे कम यह सन्तोष तो प्राप्त कर्फ कि मुक्से जो कुल हो सकता था उतना तो मैंने कर डाला?

यह सोचकर मैंने यह काम किया है। अब मेरे सिरका तो बोभ उतर गया। यहांकी आबोहवा ऐसी है कि सालमें आठ मास तो कुरते आदिकी जहरत हो नहीं रहती। फिर मदरासमें तो साल भरमें सरदी वराय नामके भले ही होती हो। और मद-रासमें जो लोग भले आदमी माने जाते हैं वे भी धोतीके सिवा दूसरा कपड़ा बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं।

भारतके करोड़ों किसानोंका पोशाक तो वस अंगोछा या धोती ही है। मैं चारो ओर यही देखता हूं कि इससे अधिक कपड़े वे छोग नहीं पहनते हैं।

इन सबका निचोड़ में यही निकालना चाहता हूं कि पाठक

मेरे मनके सन्तापको पहचानें। में यह नहीं चाहता कि मेरे साथी अथवा पाठक खुद भी अ'गोछा भर पहनकर रहें। पर मैं यह जरूर चाहता हूं कि वे विदेशी कपड़ेंके वहिष्कारका अर्थ अच्छी तरह समभें और वहिष्कार करनेके छिए तथा खादी उत्पन्न करनेके छिए उनसे जो कुछ हो सके उसे करनेमें कोई वात वाकी न उठा रखें और यह समभें कि इस स्वदेशीमें ही हमारा सर्वस्व है।

# लंगोटी ही ऋच्छी

ーーンでとうこ

श्रीगांधीजीने जनतासे नीचे लिखी अपील की है-

"राष्ट्रीय महासभा-समितिने विदेशी कपड़ेके विहण्कारका को फरमान जारी किया है उसको पूरा करनेकी मीयादके अव यहुत ही थोड़े दिन वाकी रह गये हैं। अगर कांग्रे सका हरएक कार्यकर्ता, चाहे वह पुरुष हो वा स्त्री, अपना सारा ध्यान विहण्कारको सफल वनानेमें ही लगा दे तो अब भी वक्त है। अगर हर आदमी यह महसूस करता हो कि स्वदेशीके विना अर्थात् विदेशी कपड़ेके विहण्कार और उसकी जगहपर आवश्यक तमाम कपड़ा चरखेके स्तसे हाथ करघोंपर बुनकर तैयार किये विना स्वराज्य नहीं प्राप्त हो सकता, और विना स्वराज्य नहीं प्राप्त हो सकता, और विना स्वराज्य के न तो खिलाफतके न पञ्जावके मामलेका निपटारा हो सकता है तो इस चिहण्कारको कामयाव बनाना और आवश्यक कपड़ा तैयार करना कोई कठिन बात नहीं है। हां, यह बात मैं जानता हूं कि

कितने ही लोग अपने तमाम चिदेशी कपड़ोंकी जगह आज ही सब स्वदेशी कपड़े न प्राप्त कर सकों । लाखों लोग इतने गरीब हैं कि वे विदेशी कपड़ोंको त्यागकर उनके बजाय काफी खादीको न खरीद सकों । उनके लिए मेरे पास एक ही सलाह है—वहीं जो मैंने मदरासके समुद्र-तटपर दी थी। वस, वे सिर्फ अंगोछा या लंगोटी लगाकर ही अपना काम चला लें। हमारे देशकी आबोहवा ही ऐसी है कि गरमीके दिनोंमें हमें तो शरीरकी हिफा-जतसे ज्यादा कपड़ा पहननेकी जरूरत ही नहीं है। पोशाकके सम्बन्धमें भूठी लज्जाकी कोई जरूरत नहीं। हिन्दुस्थानमें कभी इस बातपर जोर नहीं दिया गया है कि पुरुषके लिये अपने सारे बदनको ढांक रखना जरूरी है, और वह भी इस खयालसे कि थह सम्यताकी कसोटी है।

मैंने अपनी जवाबदेहीका खूव अच्छी तरह खयाल रखकर यह सलाह दी है। और मैं खुद भी इसका उदाहरण वननेका विचार करता हूं। कमसे कम ३१ अक्तूबर तक मैं अपनी टोपी और कुरता पहनना छोड़ दूंगा और सिर्फ अंगोछा या लंगोटी पहनकर ही रहूंगा। कभी जहरत मालूम हुई तो महज शरीरकी रक्षांके लिए सिर्फ चहरको काममें लूंगा। मेरे इस वेपान्तरका यह कारण है कि आजतक मैंने लोगोंको कोई वात ऐसी नहीं वर्ताई है जिसे करनेके लिए मैं खुद तैयार नहीं रहा हूं। दूसरे मैं इस वातके लिए उत्सुक हूं कि स्वयं आगे वढ़कर उन लोगोंका रास्ता सुगम कर दूं जो कि विदेशी कपड़ेके त्यागसे होनेवाले

विपान्तरसे हिचिपचाते हैं। टोपी और कुरतेके त्यागको में इसि किये भी आवश्यक मानता हूं कि यह शोक-चिह्न है। और मेरे
गुजरात प्रान्तमें नंगा सिर और खुळा वदन मातमका ही निशान
माना जाता है। ज्यों ज्यों इस साळके समाप्त होनेके दिन नजदीक आ रहे हैं और ज्यों ज्यों में देखता हूं कि अभी
तक हम स्वराज्य-हीन ही हैं, त्यों त्यों यह खयाळ कि हम शोक
प्रस्त हैं मेरे दिमागमें अधिक ही अधिक प्रवळ होता जाता है।
यहां में यह साफ साफ वतला देना चाहता हूं कि में अपने
साथियोंसे यह उस्मीद नहीं कर रहा हूं कि वे भी टोपी और
कुरतेका पहनना छोड़ दें—हां, जब उन्हें खुद अपने स्वीकृत कार्यके लिए ऐसा करना जरूरी मालूम हो तबकी वात दूसरी है।

मेरा यह निश्चित मत है कि अगर काफी तादादमें काम करनेवाले लोग हों तो हर एक प्रान्त और हर एक जिलेमें अपनी जरूरतके लायक कपड़ा एक महीनेमें तैयार किया जा सकता है। और इसलिए मैं यह सलाह देता हूं कि एक महीनेतक 'स्वदेशी' के सिवा दूसरे तमाम काम मुल्तवी कर दिये जायं। मैं तो शरावकी दूकानोंका पहरा उठा देनेके लिये भी कहूंगा। यह भरोसा रखकर कि शरावखोर लोग आत्मशुद्धिके इस नये तेजको पहचान जायंगे। मैं हरएक असहयोगीको सलाह देता हूं कि आप लोग जेल जानेको अपने जीवनकी एक मामूली घटना समभें और उसके विषयमें जरा भी आगा-पीछा न करें। अगर हम सिर्फ इतना ही भर करें कि इस अक्तूवर महीनेमें

कपड़ा तैयार करनेके लिए ठीक ठीक व्यवस्था कर दें और विदेशी कपड़ा घर घरसे इकट्टा करा छें तथा ऐसा करते हुए न तो कोई सभा करें और न किसी तरहकी उत्ते जनासे काम छें तो हम ऐसा शान्त वायुमएडल तैयार कर सकेंगे कि जिसमें विना खरखशा वा अदब कानूनको तोड़नेके लिए अगर उस वक्त उसकी जरूरत मालूम हुई तो कदम बढ़ा सकेंगे। लेकिन मुझे इस वातका पक्ता यकीन हो चुका है कि अगर हम अपने चरित्र-वल-का संगठन-क्षमताका और अनुकरणीय संयम-शक्तिका जो कि पूर्ण 'स्वदेशीके लिए आवश्यक है, परिचय देंगे तो हम विना ही अधिक प्रयासके स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे।"

# संहकारिता

#### (नवम्बर ३, १६२१)

शायद ही किसीने इस वातपर ध्यान दिया है कि अधिकाधिक चरखेका प्रचार अधिकाधिक सहकारिताका द्योतक है।
यह सहकारिता उन लाखों प्राणियों के बीच है जो इस भूमिपर
इधर उधर फैले हुए हैं और अपनी रोटी कमा रहे हैं। यह
निर्विवाद है कि खेतीमें सहकारिताकी आवश्यकता पड़ती है पर
बरखेकी सहकारिता उससे कहीं प्रचल होती है। जयतक कि
उसको कातनेवाले वे करोड़ों व्यक्ति आपसमें पूर्ण सहकारिता
न रखे चरखेका काम असम्भव है। हम लोगोंको वैसी स्थित

वना लेना है जहां कते सूनको बेचने तथा पीउनी वनी रुईको खरीदनेकी वाजार हमें ते यार मिले। यदि में यह कहूं कि चरखेसे जन समुदायकी बढ़ती दरिद्रता दूर हो सकती है तो मैं किसी तरहकी अत्युक्ति नहीं करता। एक अंग्रेज मित्रने मेरे पास किसी समाचारपत्रका कतरन भेजा है। उसमें यह दिखलाया गया है कि चीनमें कलोंने कितनी जल्दी उन्नति की। उन्होंने इस चातको मान लिया है कि चरखेके प्रचारकी शिक्षा देनेमें मैं कलोंके विरुद्ध अपने सिद्धान्तका प्रतिपादन कर रहा हूं। यह वात सर्वथा सच नहीं है। यदि आज कोई मुझे सावित करके दिखला दें कि कलोंके प्रयोगसे भारतकी वढ़ती दिखता दूर हो सकती है तो मैं उसके लिये तैयार हूं। मैंने चरखेके प्रयोगपर केवल इसीलिये जोर दिया है कि इसके द्वारा भारतकी द्रिद्रता दूर हो जायगी, कहत और अकालोंकी सम्मावना कम हो जायगी और कपड़ेसे वचा हुआ रुपया सवके हाथोंमें पड़ जायगा। चरला भी तो एक तरहका उपयोगी यन्त्र है। भारतकी विशेष अवस्थाके अनुरूप मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार सुधारकी भी योजना की है। कोई भी मनुष्य जिसके हृदयमें भारतके लिये कल्याणके भाव भरे हैं, उसके लिये केवलमात्र विचारणीय विषय यह है कि किस उपायसे भारतके कल्याणकी योजना की जाय ं और उसकी हीनता तथा दरिद्रता दूर की जाय। सिंचाव तथा ंकृषि आदिके काममें किसी तरहका मी सुधार—जो मनुष्यकी बुद्धिके अनुसार किया जा सकता है इस विकट प्रश्नको नहीं

के साथ कह सकता हूं कि यदि काम करनेवाले कटिवद्ध हैं तो इसका सर्वव्यापी प्रयोग अति सहजमें हो सकता है। जितना प्रयत्न किया जारहा है उसीसे इसका प्रचार भी परिमाणमें वढ इसका संगठन करनेके लिए सुचतुरोंकी आवश्य-कता है। जनता इसके अपनानेके लिए तैयार है। एक बात और है। यह कोई नयी चीज नहीं है जिससे प्रयोगमें उन्हें किसी तरहकी कठिनाई उपस्थित हो सकती है, विक अभी थोड़ा दिन पहले भक्त लोग इसका प्रयोग करते आये हैं। इससे इसकी अवस्थासे जानकारी रखते हैं। इसके पुनः प्रचारमें उद्योग-की आवश्यकता है और दक्षताकी आवश्यकता है, साथही साथ पहले द्रजेकी ईमानदारी और सहकारिताकी आवश्यकता है। यदि भारत इस एक काममें पूरी सहकारिता प्राप्त कर है तो कौन अस्वीकार कर सकता है कि केवलमात्र इसके वलपर ही भारत स्वराज्य प्राप्त कर सकता है।



# भारतीय ऋर्थशास्त्र

#### ( दिसम्बर ८, १६२१ )

भारत सरकारकी आज्ञासे मिस्टर ए० सी० कोब्रा सी० वी० ई० ने भारतके कपड़ेके व्यापारका पर्चा तैयार किया है। उसकी एक प्रति मेरे किसी मित्रने मेरे पास भेजी है। उस परचेके आर-म्भमें निम्न लिखित नोट दिया गया है: भारत सरकार इस 'सुचनाके द्वारा सवको जता देना चाहती है कि इस चिट्टे के आर-म्ममें जो मत दिये गये हैं वे इस परचेके लेखकके निजी मत है। पर यदि यही बात है तो भारत सरकारने करदाताओंके रुपयेको इस तरहको फजूल काममें क्यों लगाया। इस परचेका १६ वां नम्बर मेरे पास है। क्या इनमें उस प्रश्नके दोनों पहलपर विचार कया गया है, जो परचा मेरे हाथमें है ?और जिसपर मैं विचार करना चाहता हूं वहस्वदेशी आन्दोलनके उत्तरके रूपमें तैयार किया गया है। यह परचा एक तरहका विस्तृत चिट्टा है जिसमें आंकडोंद्वारा यह दिखलाया गया है कि वाहरसे कितना माल आता है तथा घरोंमें कितना माल तैयार होता है और इसमें हाथके तैयार किये वस्त्रोंका कितना भाग है। पर इससे इस अन्दोलनकी प्रग-तिकी जांचमें किसी तरहकी सहायता नहीं मिलती। इस परचेके लेखक महोदयने जहां इसे तैयार करनेमें इतना कप्र उठाया वहां इस वर्तमान आन्दोलनकी समीक्षा परीक्षा करनेमें तथा इसपर

विचार करनेमें जराभी प्रयत्न नहीं किया। जिस व्यवस्थाके अनुसार ये परने निकाले जा रहे हैं तथा इनमें जो बातें दी जाती हैं, तथा भारतीय वीमाके प्रश्लोपर जिस तरह विचार किया जाता है उसे देखकर यही कहना पडता है कि भारत-सरकार प्रजाकी ओरसे चलाये गये किसी भी उन्नतिशील और सहकारिता युक्त आन्दोलन या प्रयासको घुणाकी दृष्टिसे देखती है और उस काममें जनताकी सहायता न करके उन्हें हमें तसाह तथा अधीर वना देन ने के लिये बेकार और निरर्थ क प्रतिवादों में प्रजाका द्रव्य करती है।

स्वदेशीके व्यापारके विषयमें इन परचोंके लेखकने लिखा है:-

- (१) यदि यह आन्दोलन सफल हो गया तो इससे व्यापा-रिक नीति संरक्षित न हो कर निवोधित हो जायगी।
- (२) इससे भारतीय पूंजीपतियोंके जेव नित्यप्रति गरम होते. जायंगे और प्रयोग करनेवालोंकी अवस्था गिरती जायगी।
- (३) इससे वाहरसे आनेवाले मालपर किसी तरहका असर नहीं पड सकता क्योंकि जो माल वाहरसे आता है वह भारतमें तैयार नहीं किया जाता।
  - (४) इस तरह विदेशी कपड़ोंके वहिष्कारसे कपड़ेकी दर चड़ जायगी पर इसके वदलेमें किसी तरहका लाभ नहीं होगा।
  - (५) इस तरह वहिष्कार मांग और पूर्तिके नियमोंके प्रति-कुल होनेके कारण तथा प्रयोग करनेवालोंके स्वार्थके प्रतिकूल होनेके कारण अन्तमें अवश्य असफल होगा।

- (६) चरखेका प्रचार उठ जानेके लिये हमें भी शोक है पर जैसा हमने दिखलाया है इसका कारण कुछ दूसरा ही है अर्थात् वैज्ञानिक उन्नतिके कारण ऐसे यन्त्रोंका निर्माण होना जिनसे समयकी वहुत ही अधिक वचत होती थी, इसके हासका अनि-वार्य कारण हुआ।
- (७) भारतीय किसानोंकी तवाहीकी जिम्मेदारी उनके सिर पर कुछ कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कपासकी खेतीकी ओर उत्साह नहीं दिखाया और उसे एकदम बन्द कर दिया। किसी जमानेमें कपासकी खेती यहां वड़ी ही उत्तम होती थी।
- (८) इस लिये हमारी समभमें किसानोंका सबसे अधिक उपकार वही व्यक्ति कर सकता है जो उन्हें इस वातकी सलाह दें कि वे कपासकी खेतीमें तत्परता दिखावें तथा इसमें दत्त-चित्त हों।
- (६) यदि हमलोग इस तरहके व्यर्थके आन्दोलनमें अपनी शिक्तका हास न करके कपासकी खेतीको वढ़ानेका उद्योग करें तथा लम्बे रेशेवाली रूई अधिक संख्यामें उगानेका प्रयत्न करें तो इसका लाभदायी परिणाम आजही नहीं दृष्टिगोचर होगा विक इसका फल चिरस्थायी होगा।

इस तरह इस परचेको पढ़नेसे स्पष्ट हो जाता है कि जिन वातोंको मैं भारतके आर्थिक उद्धारका मूल कारण सम-भता हुं उन्हींको इस परचेके लेखक महाशय भारी भूल और पूर्ण मूर्खता वनलाते हैं। इस लिए इनके मत औरमेरे मतमें किसी तरहका सानिद्ध्य नहीं हैं। तमाशातो यह है कि एक तरफ भारत सरकार अपनी पहळू वचानेकेळिये यह सूचना निकालती है कि ये पत्रलेखकके निजी मत हैं और दूसरी ओर लेखक महाशय चही मत देते हैं जो सरकारके मृत हैं, जहांतक स्वदेशीका सम्बन्ध है मैंने प्रत्येक व्यक्तिको-चाहे वह सहयोगी हो, असहयोगी हो, सरकारी मुलाजिमहो या और कोई हो-इस वस्त्र-समस्याको इल करनेकेलिये निमन्त्रित किया है। यदि उनका विश्वास स्थिर नहीं है तो वे उसकी राजनैतिक उपयोगितापर विश्वास न करें और यदि चरखेंके प्रयोगके वह जानेसे उनकी आशाके अतिकूल जनताकी राजनैतिक शक्ति वह जाती है तो उसके लिये किसी भी तरह दु:खी नहीं होना चाहिये। खादीके खिलाफ इस प्रकार शस्त्र लेकर खडे न होकर वे लोग इसके प्रयोगमें सहायता कर सकते हैं और इस तरह देशी किसानोंके वलपर विदेशी व्यापारी जो अतुललाभ उठा रहे हैं उसका निवारण करते और उसके प्रति उनके चित्तमें यदि किसी तरहकी आशंका होती : तो उसे दूर करते। मैं सदा उनसे इस काममें हाथ मिलानेके लिये तैयार रहता हूं। चाहे राजनैतिक आन्दोलनको जो रूप दिया जाय, उसका संचालन चाहे जिस तरह किया जाय पर इतना तो अनिवार्य है कि यदि भारतवर्षकी द्रिताका नाश करना है तो स्वदेशी आन्दोलनको इसी तरह जारी रखना होगा और इसी रूपमें इसे चलाना होगा।

इतना लिखनेके वाद अब में उचित समभता हूं कि मिस्टर

कोब्राके मन्तव्योंके विषयमें भी कुछ लिखकर उनकी धारणाओं-का उचित उत्तर दे दिया जाय।

- (१) इस आन्दोलनका यही उद्देश्य है कि विदेशी मालका आना आपसे आप रुक जाय।
- (२) इससे न तो पूंजीवालेही किसी तरहसे अनुचित लाभ उठा सकते हैं और न प्रयोग करनेवालों कोही किसी तरहकी क्षित होसकतीहै। इस परिवर्तनको प्रारम्भिक अवस्थामें यह सम्भव है कि घरके वने कपड़ों की दर वढ़ जाय पर इसका असर बहुतही कम दिन रहेगा, क्यों कि थोड़ेही दिनों में स्वयं प्रयोग करनेवाले. उत्पादक हो जायंगे। इस तरह यह घरेलू धन्या रसोई पानीकी तरह घरका साधारण काम होजायगा और इसमें किसी तरहके बहुज्यिताकी आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रायः २५ करोड़ नागरिक अपने लिये सून अपने हाथों तैयार करेंगे और आसपासके गावों में जुलाहों हारा बुनवालेंगे। यह २५ करोड़ जनता एकमात्र खेतीपर निर्भर करती है और प्रायः चार मासतक वेकार वैठी रहती है।

इस फालत् समयमें जब वे अपने लिये स्त कात लेंगे और उसीका कपड़ा बनवा कर पहनने लगेंगे तो किसीभी मिलके बने कपड़े इनकी प्रतियोगिता नहीं कर सकते। और यह कपड़ा किसी भी मिलके कपड़ेसे सस्ता होगा। यदि शेष जनता इस कामको न भी करे तो भी उन २५ करोड़के प्रयाससे जो स्त तथा कपड़ा तैयार होगा उससे सबकी आवश्यकताकी पूर्ति हो जायगी।

- (३) यह बात में स्वीकार करता हूं कि जिन आयातोंसे भारतीय बस्त्रोंकी प्रतियोगिता है उनके मुकाबिलेमें जिनकी किसी तरहकी प्रतियोगिता नहीं है उन्हींका ही आयात अधिक है। पर मैंने जो ज्यवस्था निश्चित की है उसमें इस तरहका प्रश्न उठताही नहीं। मैंने देशको यह आदेश इसलिये नहीं दिया है कि विकेशी वस्त्रज्यापारियोंके साथ हम ज्यवसायिक संग्राम करें बिल मेरा अभिप्राय तो उनकी उस बेकारीके समयके लिये कुछ काम देनेका है जिसमें वे सुस्त बैठे रहते हैं और अपनी जीविकाका कोई प्रवन्ध नहीं कर सकते। इस प्रकारसे अपना प्रवन्ध वे कर लेंगे और धीरे धीरे उस बढ़ती दरिद्रताको दूर कर सकेंगे।
  - (४) ऊपरके विचरणसे मैंने स्पष्टतया दिखला दिया है कि चिदेशी वस्त्रोंके वहिष्कारका परिणाम कपड़ेकी दरमें बढ़ती नहीं होसकती।
  - (५) जिस तरहके विहिष्कारकी व्यवस्था की गई है उसमें उत्पादन और मांगके नियमोंके विरोधी भाव कहींसे भी नहीं आते। उत्पादन तो इससे वढ़िही जायगा। इससे मांगकी आव- श्यकता पूरी होगी, फिर मांग वनी कहांसे रह सकती है कि दर वढ़ नेकी सम्भावना हो। हां, इसमें थोड़ त्याग की अवश्य आव-श्यकता है। जो लोग विदेशी तड़क भड़कके चक्करमें पड़ गये हैं, जो लोग पतला और मेहीन कपड़ा पहनते चले आये हैं उन्हें अपनी रुचिमें परिवर्तन डालना होगा और पतलेके स्थान पर मोटा पहनना होगा।

### कपड़ेकी समस्या

### ( अगस्त ४, १६२० )

अभी हालमें ही लंङ्काशायरके कपड़ेके न्यापारियोंकी एक कमेटीके सामने प्रोफेसर जोन ए० टाईने १६२० की कपासकी स्थितिपर एक गम्भीर भाषण किया है। उन्होंने अमरीकाकी कपासके संम्वन्धी सम्भावनाओंकी पूरी अलोचना की है।

उन्होंने अपने भाषणमें स्पष्ट शब्दोंमें कहा है: अमरीका अवः हमारी कपासका प्रधान जरिया नहीं रहा और यह वात अवः सदाके लिये स्थिर समिभये। मेरे अनुमानसे कुछ दिनके वाद हमलोगोंको कपासके लिये वड़ी कठिनाईका सामना करना पडेगा।" अमरीका सबसे अधिक कपास उत्पन्न करता है। जब वह इंगलैएडकी मांग नहीं पूरा कर संकेगा तो स्वभवतः इंग-हैएडको भारत और मिस्रका मुंह ताकना पड़ेगा। अमरीकासे<sup>.</sup> कपासके चालानमें कमी होनेकी संम्भावना यूरोपके कपड़ेके: व्यापारियोंको पहलेसे ही होगई थी, इससे उन्होंने इसके प्रति-कारका उगय भी कर लिया था। मिस्नमें कपासकी खेतीका काम ६० फी सैकडे चढ़ा दिया गया था। अन्तर्शद्वीय कपासः संघने भारत सरकारका भी द्रवाजा खटखटाया और उससे कुछः काम भी हुआ। युद्धके ठीक पहले भारतकी कपासकी उपजमें

द्नेकी बढ़ती हुई थी अर्थात् ३,०००,००० गांठसे ६,०००,००० हो गई थी। यदि दस वर्ष तक पूर्ण शान्ति रह जाती तो भारतकी कपासकी उपज अमरीकाका मुकाबिला करने लग जाती। यही सर चार्ल्स मकेराका भी मत है। यह विदेशियोंके प्रयाससे हुआ है। इससे हमलोग भलीभांति समक सकते हैं कि कपासके मामलेमें हमारी क्या खिति है। इस समय संसारकी कपासकी मांग बढ़ रही है और माल काफी नहीं मिल रहा है। ऐसी हालतमें हम एक विशेष अवस्था पर पहुंच गये हैं, क्योंकि हमारे यहां जितनी कपास पैदा होती है उतनेसे हमारी आवश्यकता तो मजेमें पूरी हो सकती है।

3,2

इसके अतिरिक्त कपडेका प्रश्न केवल रुईपर ही निर्भार नहीं करता। मिस्टर राडलेने भारतके सिल्कके संबन्धमें जो पुस्तक किसी है उसे देखनेसे स्पण्ट हो जाता है कि भारतका यह प्रधान आमदनीका जरिया एक दम पीछे फेंक दिया गया है। उक्त पुस्त-कके लेखकने इस विषयपर भारतीय वाजारके आधारपर प्रकाश नहीं डाला है विल्क इंगलैएड और फ्रांसके वाजारके आधार पर इसका निरूपण किया है। इस वातको हमें नहीं भूल जाना चाहिये कि सम्प्रति भारतमें प्रायः २,०००,००० पौंड सिल्क प्रतिवर्ष आता है और सवका सब खर्च हो जाता है। यदि विदेशियोंके अनुसन्धानसे यह वात विदित होती है कि हमारी आवश्यकता भरके लिये हर तरहका कच्चा माल हम तैयारकर

छेते हैं और इसकी बढ़तीके लिये हमारे पास साधन भी मौजूद है और साथ ही हम इसमें तरकी भी कर सकते हैं तो ऐसी अवस्थामें हम विदेशोंसे कचा माल या कपड़ा क्यों मंगाते हैं? इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी मिलोंकी संख्या इतनी पर्याप्त नहीं कि जितनी कपास या रेशम हम प्रतिवर्ष उत्पन्न कर करते हैं उनका प्रयोग वे सम्पूर्णतया कर सकें। और भविष्यमें वहुत दिनोंतक पर्याप्त यन्त्रादि मंगालेनेकी भी संभावना नहीं हैं। इस लिये चरखों और करघोंका प्रयोग ही एकमात्र अव-लम्ब है जिससे हमारी रक्षा हो सकती है। इसे भी मैं स्वीकार करनेके लिये तैयार हूं कि हाथके सूतका करघेंमें विना हुआ कपड़ा सशीनके कपड़ेसे कही महंगा होगा। पर हमें इस वातका सदा ध्यान रखना चाहिये कि हमलोग अपने व्यापार और रोजगारकी मजबूत दीवार एव दिनमें नहीं खड़ी कर सकते और विना किसी भारी त्यागके इस ातकी संभावना भी नहीं है। जिस समय इंगलैएड अपनी व्यवसायिक विकासमें लगा ्हुआ था उसे कम त्याग और प्रतीक्षः गहीं करनी पड़ीथी। १३वीं सदीमें कानून बनाये गये कि प्रत्येक व्यक्तिको घरका बना कपड् पहनना पड़ेगा और उसकी उन्नतिकी चेष्टा करनी पड़ेगी। अंग्रेजी पार्लि मेंटका जनमदाता सिमन डे माएड फोर्डने विदेशी ्प्रतिस्पर्धासे रक्षा करनेके निमित्त घरके वने मोटे कपड़ोंके प्रयोगके निमित्त पहला कानून बनाया। विदेशी पुतियोगितासे भारतके नव जात वस्त्र व्यवसायकी रक्षाके लिये इसी तरहके कानूनोंके

निर्माणकी आवश्यकता है। क्या हमारी पार्छि मेंट या जिम्मेदार सरकारके कार्यकर्तागण इस आवश्यक वातकी ओर अपना ध्यान छे गये हैं। पर जब किसीतरहका रक्षा कानून नहीं बना है तो ऐसी अवस्थामें हमारी रक्षाका एकमात्र उपाय घरोंमें कप-ड़ेको तैयार करनेसे ही सम्पन्न हो सकता है।

#### करघा या कल

#### ़ ( जुलाई २८, १६२० )

जय कभी हाथके कते सूत और करशेसे वने कपड़ेकी चर्चा चलती है—जैसािक इस समय चलरही है—तो लोग भोहें तनेन करके यह कहने लगते हैं कि क्या इस मशीनके युगमें हाथके पुरुषार्थसे मशीनोंका कारवार वन्द कर देनेकी लोग चेन्टा करते हैं। लोग कहते हैं कि भला हाथसे चलाये जानेवाले करशे मशीनसे चलाये जाने वाले करशेका मुकािवला कहां तक कर सकते हैं। जमना भूमिके एक संवाददाताको भी इसी प्रकार भूम उत्पन्न हो गया है। घरेलू धन्धोंके पुनरुत्थानका जो प्रयास होरहा है उससे चिढ़कर असाधारण कोध प्रगट करते हुए इस लेखकने लिखा है:—"इस समय इन दोनोंके बीचमें (अर्थात् मशीनोंके बने कपड़े तथा हाथके करशेसे बनाये कपड़े) यह प्रश्न नहीं है कि किसके द्वारा हम अपने करोड़ों देशवासियोंका पेट

पालन तथा वक्त पूरीकरनेकी आवश्यकता सहजमें हल करलेंगे पर प्रश्न यह है कि हमारी राजनैतिक और आर्थिक शक्तिका यल किसके द्वारा बढ़ेगा। यह काम हाथसे चलाये जाने वाले करग्रे द्वारा अति सहजमें हो सकता है या मशीनसे चलाये जाने वाले करग्रोंद्वारा। प्रधान विचारणीय पृश्न यह है कि हमारे व्यवसा-यका आधार क्या होगा हाथकी कारीगरीया मशीनोंका पृयोग।

इस कथनसे यह नहीं विदित होता कि देशके राजनैतिक 'तथा आर्थिक वलसे लेखकका क्या अभिगाय है। यद्यपि लेखक-के लेखसे यही। भाव टपकता है तथापि हम सहसा इस वात पर विश्वास नहीं कर सकते कि वह भारतकी राजनैतिक और ्ञार्थिक समृद्धिका उत्पादन और संपन्नता विना उन हजारों और ेळाखोंका पेट भरे और तन ढाके हो सकता है। जो इस समय . अन्त तथा वस्त्रके अभावसे निरीह अवस्थाको पृाप्त हो गये हैं। . इस समयमें भी—जब देशमें मशीनों तथा कल कारखानोंकी पुधानता सर्वव्यापक होरही है—देशका वल इन मशीनों तथा ः कल कारखानों पर नहीं अवलम्वित है बल्कि उन हजारों वलिप्ट ं और शक्ति सम्पन्त देश दुलारों पर। कल पुर्जे तथा मशीन : आदिमें जर्मनीका कोई पृतिस्पधी नहीं था पर जर्मनीका पतन ्हुआ और इसका मुख्य कारण यह था कि अन्तिम समयमें जर्मनीके बीर हताश होगये। हम लोग अपनी राष्ट्रीय शक्तिका . संगठन करना चाहते हैं। इसका सम्पादन केवल उत्पादनकेसाध-- नोंको सर्वोत्तम वना देनेसे नहीं होगा विक उसके विभाजनको

नको भी ठीक कर देनेसे होगा। यहांपर हमें केवल कपड़ोंके उत्पादनपर विचार करना है। इसको दो तरहसे पूरा किया जा स-कता है। (१) नयी मिलोंको खोलकर और उनमें अधिकसे अधिक यन्तोंको वैठाकर तथा वर्तमान यन्तोंको उत्पादक शक्तिको वढ़ाकर (२) करघोंकी संख्या वढ़ाकर और उनमें सुधार लाकर। ये दोनों काम एक साथही हो सकते हैं। प्रोफेसर राधाकमल मुकर्जीन अपनी पुस्तक "फौण्डेशन आफ इण्डियन इकोनोमिक्स" नामी पुस्तकमें वड़ी योग्यताके साथ दिखलाया है कि हाथसे चलाये जानेवाले करघोंमें तथा मशीनोंमें किसी तरहकी पृतियोगिता नहीं हो सकती। जिन लोगोंका विचार इसके प्रतिकूल है वे भ्रममें हैं।

हाथके करघे मिलोंके साथ किसी तरहकी पृतियोगिता नहीं करते विक निम्न लिखित पृकारसे वे उसकी सहायता करते हैं।

- (१) उससे जो माल तैयार होता है वह मिलोंमें नहीं तैयार हो सकता।
- (२) जिस तरहके सूतका उपयोग वह करता उसका प्रयोग इस समय मिलोंमें नहीं हो सकता।
- (३) मिलोंमें जितना स्त तैयार होता है सबकी खपतका प्वन्य मिलोंमें नहीं हो सकता। इससे बहुतसा स्त बाहर भेजा जाता है। करघोंके चलानेसे यह स्त घरमें ही खप जायगा और इस तरह वह विदेशोंमें नहीं भेजा जायगा।
- (४) गृह-शिल्प होनेके कारण स्थानीय आवश्यकताओंकी इससे पूर्ति हो जायगी। थोड़ी पूंजीवालोंको रोजगारका

सहारा मिल जायगा और जुलाहों तथा ग्रामके अन्य कारीगरों-को काम मिल जायगा ।

(५) शिक्षित भारतवासियोंके लिये भी इसके द्वारा नेक पेशेका सहारा मिल जायगा जिसकी आंवश्यकता बहुत दिनोंसे प्रतीत होती थी।

कर्घोंके लाभका यह संक्षिप्त विवरण है। पर इतना ही वस नहीं है। मिलोंके द्वारा स्वदेशीके लिये असीम सहायता मिल सकती है। पर इसके कारण हमारा चारित्रिक अधःपतन किस तरह हुआ है इसका पूरा विवरण स्वर्गीय मिस्टर रमेश-चन्द्र दत्तने दिया है । इस अधःपतनको किनारे रखकर भीः यह प्रश्न उठता है कि क्या इससे वह समस्या हल हो सकती है जिसके लिये एक मात्र स्वदेशीके सहारेका प्रयत किया जा रहा है और जिसकी उत्पत्ति भी स्वदेशीके त्यागसे ही हुई है। जिस किसीने भारतके वाणिज्य व्यवसायपर कुछ लिखनेका साहस किया है, चाहे वह किसी भी परिणामपर क्यों न पहुंचा हो, भारतके भविष्य वाणिज्यके विषयमें उसके मत कैसे भी क्यों न हों, उसने यह वात तो जोर देकर लिखी है कि भारतमें ब्रिटिश शासनकी स्थापनाके वहुत दिन वादतक कृपिके वाद वरखा और करघा ही भारतका पृथान राष्ट्रीय व्यवसाय रहा है। किसान-लोग अपने फालतू समयको चरखा कातनेमें विताते थे और इस तरह अपने रोजगारकी सहायता करते थे। मिस्टर दत्तने फ्रांसिस बुकायनके आर्थिक आंकड़ोंसे अवतरण दिया है। ये आंकड़े उक्त डाकृर साहवने दक्षिण भारतकी अवस्थाकी जांचकर १७६८--१८१४ में लिखे थे। उन्होंने दिखलाया है किस तरह लाखों नर नारी इस काममें लगे रहते थे। अपना फालतू समय इस काममें व्ययकर वे पृतिवर्ष करोड़ों रुपया कमा लिया करते थे।

हमारे इस घरेलू धन्धेकी यह अधोगति किस प्रकार हुई, इसमें पतनका क्या कारण था यह वात किसीसे छिपी नहीं है इसलिये इस विषयमें कुछ लिखना निरर्थक है। हमें केवल इतनाही कह देना है कि हम अपने देशमें उस तरहकी राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवस्था नहीं करना चाहते जिसके कारणसे आज पश्चिम इस्त है, जिसका परिणाम जातिमें, वर्गमें तथा पूंजी और मजूरीमें घोर संत्राम है। हम लोग एकमात्र स्वदेशीकी सहायतासे अपना आर्थिक और राजनैतिक सुधार चाहते हैं। हमारी स्वदेशीकी समस्या उन ८० प्रति सैंकड़े देशवासियोंकी समस्या है जो अपना ६ मासका समय वेकारीमें विताते हैं और कामकी लाचारीसे भूखों मरते हैं। उस फालतू समयके लिये उनके योग्य कोई काम आवश्यक है। हमें उन्हें राष्ट्रकी शक्तिका आधार और कारण बनाना है। इसकी सम्भावना एकमात्र स्वदेशीपर ही निर्भर है।



## मिलका कपड़ा

#### ('फरवरी २३, १६२२)

एक सवाल अक्सर पूछा जाता है-यदि हाथ-कती और हाथ-चुनी खादी ही, फिर वह चाहे रईकी हो, ऊनकी हो अथवा रेशमकी हो, इस्तैमाल करना वर्तमान कालका धर्म हो तो फिर देशकी आर्थिक व्यवस्थामें मिलके कपड़ का कौनसा स्थान है ? यदि देहातमें रहनेवाले लाखों लोग आज चरखेका सन्देश पा सकें, उसका रहस्य समक सकें और उसका व्यवहार भी कर सकें तो मैं कह सकता हूं कि हमारी घरैलू आर्थिक व्यवस्थामें मिलके कपड़ेके लिये-फिर वह चाहे विदेशी हो चाहें हिन्दु-स्तानी-कहीं भी जगह नहीं है और यदि ऐसा हो तो मिलके कपड़ेके इस पूर्ण अभावसे देशकी दशा वेहतर ही होगी।

इस कथनका सम्बन्ध न तो यन्त्र-सामग्रीसे है न विदेशी कपड़ेके वहिष्कारके प्रचारसे है। यह तो केवल भारतीय जनता-की आर्थिक स्थितिका प्रश्न है।

परन्तु जवतक वह जगदीश्वर सहायताके लिये हाथ न वढ़ा-वे और सहसा चमत्कार दिखाकर लोगोंका ध्यान चरखेकी और न खींचे और वे उसे अपना आश्रय-स्थान समम्कर न दौड़ पड़े' हिन्दुस्तानी मिलोंको कुछ न कुछ खादी कुछ सालतक अवश्य ही तैयार करके देनी होगी। लोग सचे दिलसे यह चाहते हैं कि भारतक वड़े बड़े मिल-मालिकोंसे यह विनय अच्छी तरह की जायांकि मिलोंको उद्योगको आपाएक राष्ट्रीय दुस्ट समितये और आपको यह भी जानना चाहिये कि इसका उचित स्थान क्या है। मिल-मालिक जनताको हानि पहुंचाकर रुपया पैदाःकरनेकी इच्छा नहीं कर सकते। बरिक इसके विपरीत उन्हें अपने व्यव-सायको आदर्शक्षप और राष्ट्रीय आवश्यकताओंके अनुकूल बनाना चाहिये और उस निन्दाक कारणोंको दूर कर देना चाहिये जिसका आरोप वंगःभंगके आन्दोलनके समय उनपर किया गया था और जो ठीक भी था। अब भी कलकत्ते से तथा दूसरे स्थानोंसे ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि हिन्दुस्तानकी मिलें अपनी घोतियोंके दाम मैंचेस्टरवालोंसे भी अधिक लेती हैं. यद्यपि उनकी धोतियां भैंचेस्टरवालोंसे हळके दरजेकी हैं। यदि यह खबर सच हो तो यह बड़ी देश-धर्मके विपरीत वात है और इस धन खींचनेकी नीतिसे देश और देश कार्य दोनोंको हानि पहुंचनेकी सम्भावना है। ऐसे समयमें जवकि भारत-माता प्रसव-वेदनासे पीड़ित हो रही है, असाधारण दाम लेना निंद नहीं तो और क्या है ? ऐसा करना केवल इस लोकप्रिय आन्दो-ळनसे अलग खड़े रहना ही नहीं, विका सचमुच बुरी तरह उससे उदासीन रहना है।

मिल-मालिक लोग, यदि स्थितिका विचार व्यापक दृष्टिसे करेंगे, तो खादीके आन्दोलनका रहस्य समक्त जायंगे, उसकी कद्र करेंगे और उसका पोषण करेंगे तथा लोगोंकी जरूरतोंको जान-कर देशकी नवीन आवश्यकताओंके अनुसार माल तैयार करेंगे।

पर वे लोग ऐसा करें चाहे न करें, देशकी आजादीकी गति किसी संस्थापर अथवा मनुष्य-मंडलपर अवलिम्बत नहीं रह सकती। यह तो जनताके हृद्यका प्रतिविम्ब है। जनता मुक्ति-की ओर तेजीसे दौड़ रही है और इन पूंजी-पितयोंकी मदद उन्हें मिले चाहे न मिले उसकी गति तो हक ही नहीं सकती। अतपव यह आन्दोलन पूंजी-पितयोंसे विल्कुल अलग रहकर चलना चाहिये; पर फिर भी उनका विरोध इसमें न होना चाहिये। पर यदि पूंजीपित लोग जनताकी सहायताके लिये आगे वढ़ चलें तो इससे उनकी कीर्ति भी वढ़ेगी और भावी सुखके दिन जल्दी नजदीक आ जायंगे।

पहले यहां यही हालत थी। भारतके इतिहासमें कभी पूजी-पित और श्रमजीवियोंका सम्बन्ध बुरा नहीं रहा है। बार वणों-की यह व्यवस्था केवल धार्मिक दृष्टिसे ही नहीं, बिक आर्थिक और राजनैतिक दृष्टिसे भी की गई है। और मुसल्मानी संस्कृतिके मिश्रणसे भी उसकी स्थित खराव नहीं हो गई है। क्योंकि मुसल्मानी संस्कृति अनिवार्यतः धार्मिक अतएव गरीवोंके लिये कल्याणकर है। इसलाम जिस प्रकार नाजायज सूर्खोरीको मना करता है उसी प्रकार वह पूंजीपित वननेके भी खिलाफ नजर आता है।

और इस वर्तमान समयमें भी यह कहना सम्भवनीय नहीं है कि पूंजीपति लोग इस आन्दोलनसे दूर रह रहे हैं। तिलक स्वराज्य-फएडमें इस उदारतासे रुपया किसने दिया ? विनय- शील प्जीपितयोंने ही। लेकिन यह बात भी दुःखके साथ कबूल करनी पड़ती है कि दुर्भाग्यवश अधिकांश मिल-मालिक इससे अलग ही रहे हैं। इस देशमें सबसे वड़ा उद्योग अगर कोई है तो वह है "पीस गुड़स" तैयार करना। अब समय आगया है कि वह अपना मार्ग निश्चित कर ले। वह इसे अपनावेगा या इससे दूर रहेगा?

---:0:---

## पवित्रताकी हद

मेंने यह कई वार कहा है कि खादीकी पवित्रता केवल उसके स्वदेशीपनमें ही है। गेहं पवित्र अन्न है। पर उसे सन्यासी भी खाते हैं और चोर भी खाते हैं। इसी प्रकार पवित्र खादीको पाखण्डी और पुण्यवान दोनों पहनते हैं। हिन्दुस्तानके शारीरका जो धर्म है उसका जो लोग त्याग करते हैं वे भूल करते हैं और भारतको हानि पहुंचाते हैं। इस संक्रमण कालमें खादीपर दूसरे गुणोंका आरोपण हो रहा है और पाखण्डी लोग खादी पहनकर अपने ढोंग-ढको सलेका पोषण करते हैं। यह सच है। पर यह सिल्सिला अधिक दिनों तक नहीं चल सकता। जव खादी पहनना हमारा सहजधर्म हो जायगा तव उसकी वही कीमत की जायगी जो वास्तवमें उसकी होगी। जो खादी पहनने तथा उसे पैदा करनेके धर्मका मर्म समक्ष गये हैं वे तो खादीका

दुरुपयोग होते हुए भी अपने-उसे पहननेके-धर्मको कभी न छोड़ेंगे।

एक मित्रने कुछ धर्म संकटके प्रश्न उठाये हैं। उनको हल करनेमें अब दिकत नहीं हो सकती। यह सद्भाग्य है जो देशमें अव विवाह तथा मृत्युके अवसरोंपर खादीका उपयोग करना आवश्यक माना जाने लगा है। अहमदावादमें हालमें ऐसे कितने ही विवाह हुए हैं जिनमें सोलहों आना तो नहीं, पर प्रधा-नतया खादीका ही उपयोग किया गया था। सुनते हैं कि एक , दूलहराजने तो यहां तक निश्चय किया था कि यदि दुलहिनको खादीकी साड़ी न पहनाई जायगी तो मैं शादी ही न करूंगा। प्रश्न-यह उत्पन्न हुआ है कि क्या हमें खादीको उत्ते जना देनेके लिये आक्षेपयोग्य विवाहोंमें भी जाना उचित है ? न जानेसे कहीं उन वर-वधूको दुख हो और वे खादीका त्याग कर दें तो ? इस प्रश्नमें भीरुता है। खादीका स्वीकार हम घूसके तौरपर तो करही नहीं सकते। हर चीज़की कौमत उसके गुण-दोषको तौलकर ही आंकनी चाहिये। साठ वरसका बुड्ढा यदि वारह वरसकी कन्याको गेर्छ् खादीपहनाकर अपने गलेमें रुद्राक्षकी माला डालु-कर और ललाटपर खीर मलकर विवाह करने लगे तो भी, खादीको उत्ते जना देनेके खातिर उस विवाहमें शरीक होकर उसकी सादगीकी तारीफ न करनी चाहिये। उसी प्रकार यदि पचीस वरसका युवक अपनी पत्नीका स्वर्गवास होते ही श्मशानमें दूसरी स्त्रीके साथ सगाई करे और दूसरे ही दिन वरातकी तैयारी

करे तो वहां भी न जाना चाहिये। खादीका तथा विवाहका नैतिक स्वरूप भिन्न २ है। जिस प्रकार हम उचित विवाहमें यदि खादीका उपयोग न हो तो जानेमें आनाकानी करें उसी प्रकार खादीसे सजे हुए अनुचित बेजोड़ विवाहोत्सवमें भी हमें न जाना चाहिये।

इस विषयपर एक और मित्रने पत्र लिखा है। उसमें वे लम्बी सांस खींचकर लिखते हैं "खादीकी महिमा तो जानी 🗈 पर ऐसी जगह क्या करना चाहिये जहां विवाह-मण्डली तो खादीमय हो, स्त्रियां भी खादी मिएडत हों पर वे ऐसी गालियां और सीठने गाती हों कि जिनके मारे कानके दैवता क्रच कर: जाते हों ? खादीके खातिर इन गालियोंको सुनें या खादीकी पोषाकका ख्याल न करके इन सीठनोंसे अपने कानोंको अपवित्रः होनेसे वचावें।" यह सवाल मैंने जवाव देनेके लिये नहीं उद्धृत किया है। पत्र-छेखकने जवावकी गरजसे पूंछा भी नहीं है। उन्होंने तो चर्चाके मिस इस कुप्रथाकी ओर मेरा ध्यान आक-ं र्षित किया है। स्त्रियां जब अश्लील गीत गाती हैं तब उन्हें उनकी अश्लीलताका ध्यान शायद ही रहता हो। इन कुप्रथाओंके अव तक न मिटनेके दोष-भागी पुरुष छोग ही हैं। पुरुष-वर्ग आसानीसे वहुत सत्याग्रह कर सकते हैं। पुरुष-वर्गने इस वातका विचार ही नहीं किया है कि हमें जिस वातका ज्ञान ं या ध्यान है वह स्त्रियोंको भी करावें। यह जमाना तो नवज-वानोंका है। वे यदि नीतिमान और नम्र हों तो इन दोपोंको

तुरन्त दूर कर सकते हैं। पढ़ी लिखी स्त्रियां भी इन रिवाजोंके खिलाफ सत्याग्रह करके उन्हें दूर कर सकती हैं। हर एक -पाठिका इन वातोंको ग्रहण करके ऐसी कुप्रधाओंका विरोध -कर सकती हैं। समभदार स्त्रियां यदि ऐसे कार्यों में शरीक ही -न हुआ करें तो यह कुरीति तुरन्त दूर हो जाय।



# पू—बहिष्कार

### बहिष्कार और स्वदेशी

( जनवरी १४, १६२० )

मिस्टर विसत्ताने यह दिखठानेकी चेष्टा की है कि वहिष्कार स्वदेशी ही नहीं विक उससे भी बढ़कर है। अपने कथनके समर्थनमें उन्होंने कहा है कि एक तो यह घरके बने कपड़ेके अयोगके िक छोगोंको उत्साहित करता है और दूसरे विदेशी चल्ल-व्यवसायियोंकी आमदनीपर चेट पहुंचाकर दूसरी तरह-का असर पैदा करता है। मिस्टर वितस्ताने यह भी कहा है कि बहिष्कारकी मेरी (महात्माजीकी) धारणा अर्थात् आत्मवलकी धारणा उनके दिलपर जरा भी असर नहीं करती। विहण्कारको वे लोग सदासे नियमवद्ध और उपयुक्त साधन मानते आये हैं।

जो लोग वहिष्कार और स्वदेशीको एक वतलाते हैं उन्होंने न तो स्वदेशीका तात्पर्य समका है न वहिष्कारका। स्वदेशी एक अविहित सिद्धान्त है जिसके प्रति असावधानी दिखलानेसे असंख्य हानियां उठानी पड़ती हैं। स्वदेशीके माने हैं अपने ही देशमें माल तैयार करना और लोगों तक पहुंचानेको ज्यवस्था

करना। इसके वर्तमान संकुचित अभिप्रायमें यह मतल्ब निकला कि इस तरह स्वदेशीके प्रचारसे वर्तमान जन संख्याका प्रयोगकर प्रति वर्ष अपने देशका ६० करोड़ रुपया वचा छेना। साथही साथ ७७ प्रति सैंकड़े मनुष्योंको सहायक पेशा देनेका भी अभिप्राय सिद्ध हो सकता है। स्वदेशी विधायक कार्यक्रम है । वहिष्कार निर्पेधात्मक है । इसके द्वारा ब्रिटिश जनताकी आमद्नीपर चोट पहुंचाकर हम उन्हें लाचार कर देना चाहते हैं। इसलिये अपनी अभीष्ट सिद्धिके लिये वहिष्कारका इस तरह अनुचित प्रयोग करना उसका दुरुपयोग करना है। स्वदैन शी वस्त्रोंको अधिकाधिक तैयार करनेकी प्रवृत्ति वहिष्कारके द्वारा तभी आनेकी सम्भावना है जब इसका प्रचार बहुत दिनोंतकः होता रहे नहीं तो इससे अन्य विदेशी वस्त्रोंके प्रचारकी भी सम्भावना है क्योंकि वहिष्कारमें केवल ब्रिटनके मालकी योज-ना है । इससे अधिक सम्मावना इसी वातकी है कि अन्य देशोंके जैसे अमरीका तथा जापानके वस्त्रोंका प्रचार बढ़ जायगा 🕼 जापानका व्यापार भारतीय बाजारमें जिस तरह अपना प्रभुत्व 🦠 जमाता जा रहा है उसे मैं सदा आशंकाकी दृष्टिसे देखता हूं। वहिष्कार जवतक सर्वव्यापी न हो, अर्थात् जवतक इसको स्वीकार करनेके लिये सम्पूर्ण जनता तैयार न होजाय इसका असर लाभदायक नहीं हो सकता पर स्वदेशीका अवलम्बन जित-ने ही लोग करते जायंगे उतना ही लाभ होगा। यदि एक आदः मीने भी स्वदेशी स्वीकार किया तो राष्ट्रका कुछ न कुछः

कल्याण इसके द्वारा अवश्य हो सकेगा। केवल कोध, रोष और आवेश उत्पन्न करनेवाले साधनोंके सहारे ही बहिष्कारकी सफलता सिद्ध हो सकती है। इससे असमावित शोकजनक घटनायें भी उपस्थित हो सकती हैं और इससे दोनों दलोंका आजन्म वैमनस्यका भी वीजारोपण हो सकता है। इसपर भिस्टर विप्तताका लिखना है कि यदि मेरे (महात्माजीके) सदूश कोई व्यक्ति इसकी देखरेख करनेवाला हो तो इससे किसी तरह-के उत्पातको सभावना नहीं हो सकती पर मैं इस वातको द्रढतासे कह सकता हूं कि मिस्टर वितताको यह कल्पना निर्मू छ है। जिस मनुष्यपर घोरतम अत्याचार किये गये हैं, जो उत्योडनके वोभमें अन्दर द्वा कराहें है रहा है उसे जरा भी वहाना उत्ते जित कर देगा। ब्रिटिश चस्तुके वहिष्कारमें वुराई करनेवालेको द्राडप्रदान करनेका आन्तरिक भाव छिपा है। इस शस्त्रके प्रयोगसे वह अत्यन्त प्रसन्न होगा। दण्ड देनेके निमित्त वह अतिशय प्रसन्नताके साथ इस शस्त्रको व्रहण करेगा। पर आप जानते हैं कि दएड देनेका भाव ही कोध और हिंसाकी प्रवृत्तिसे भरा है।

मिस्टर जहूर अहमदने भी मेरी वातोंकी आलोचना करते हुए लिखा है कि सहयोग-त्याग और वहिष्कारमें कोई भेद नहीं है। दोनों एकही वातें हैं भेद केवल इतनाही है कि इसका प्रयोग सुगमताके साथ नहीं हो सकता इससे असल अभिवा-ञ्चित फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि में किसी पापीके साथ सहयोग करता हूँ तो में भी पापाचारमें शामिल होता हूं। इसिलिये जिस समय पापी ने पापाचारकी मात्रा वढ़ बाती हैं। उस समय उसके साथ सहयोग त्याग करना आवश्यक हो जाता है। और यदि एक आदमी भी उसके साथ से सहयोग खींच लेता है तो उतना असर उसके कामपर अवस्य पड़ता है। पर विहिष्कार एक प्रकारका द्राडप्रदान है और द्राडप्रदान कभी कर्तव्यकी कोटिमें नहीं आ सकता। इसिलिये जवतक विहष्कार अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता तवतक उसके लिये जो कुछ किया जाय केवल निष्फल है और परिश्रमको व्यर्थ खोना है। कुछ थोड़े आदमियों द्वारा विहष्कारका वही फल होगा जो हाथीको मदारके फलसे मारनेसे होता है।

में इस वातको स्वीकार करता हूं कि वहिण्कारका विरोध में आत्मवलकी योजनापर ही करता हूं। अर्थात् में आत्माके नियमोंको राजनैतिक क्षेत्रमें भी लाना चाहता हूं। मैं इस वातको माननेके लिये तैयार नहीं हूं कि ब्रिटनके लोग इसे नहीं समकेंगे। दक्षिण अफ्रिकाके यूरोपियनोंको मैंने इस सिद्धान्तको वड़ी आसानीसे समकाया और इसे समक्तकर इसकी व्यापकताकी उन्होंने हृद्यसे प्रशंसा की। इसे चरितार्थ करनेके लिये आत्मवलकी प्रेरणासे कोई उसी तरहके कार्यसाधनकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती मेरा कहना केवलमात्र इतनाही है के सहा असानीस असे वड़ी आसानीस मेरा असे वड़ी आसानीस मेरा उसपर

अाचरण भो वड़ी आसानीसे हो सकता है। यदि आत्मवलकी प्रेरणासे किया हुआ भी कार्य व्यवहारिकतापूर्ण नहीं है तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। यह तो ठीक उसीके बराबर हैं कि हमारा हाथ गन्दा है और उसे धोकर साफ करनेके लिये कोई मुफसे कहे और मैं उससे कह कि मैं आपका अभिप्राय नहीं समभता। गन्दे हाथको साफ करना वड़ाही सहज काम है पर यह सदाचारके नियमके आधारपरही है और उसीमें अधिष्ठित है। पर जिस तरह सदाचारिक नियमकी आवश्य-कता न भी स्वीकार करते हम हाथको साफ करनेकी आवश्य-कता न भी स्वीकार करते हम हाथको साफ करनेकी असफलता और असहयोगकी आवश्यकताको स्वीकार कर सकते हैं और इसके लिये हमें इनके सदाचारिक या आत्मिक अंशको समभनेके के लिये किसी तरहकी प्रतीक्षा नहीं करनी है।

तो क्या चिह्निकार सम्भव और व्यावहारिक है ? मिस्टर बिह्निता ब्रिटिश मालके बिह्निकारके पक्षपाती हैं। मेरा कथन यह है कि जिस वातमें देशका स्थायी और अमिट कल्याण है उसका प्रभाव यदि व्यापारियोंपर यह असर नहीं डाल सकता कि वे स्वदेशीका पक्ष ग्रहण करें और इस तरह विदेशी बस्त्रोंका बिह्निकार करें तो ब्रिटिशसे न्याय करानेके लिये ब्रिटिश बस्तुओंके बिह्निकारके लिये व्यापारियोंसे अपील करके किसी तरहका लाभ उठानेकी संभावना व्यर्थ है। उससे कुछ भी नहीं हो सकता। जब कोई घटना होशयी तो उसपर बिह्निकार किसी तरहका प्रभाव नहीं उत्पन्न कर संकता। यदि उस घटनाके परिणामपर बहि-प्कारका कोई असर डालना है तो वह तात्कालिक होना चाहिये। मेरी धारणा है कि तात्कालिक कार्यवाहीके लिये हममें पूर्ण संगठन नहीं है। क्षणिक सूचनाद्वारा जो संगठन हम कर सकते हैं उससे जो फल निकल सकता है उसका प्रभाव बहिष्कार-पर कुछ नहीं पड़ सकता। बहिष्कार उसके दायरेंके बाहर है। इसके अतिरिक्त ब्रिटनके लोग दूसरी तरकीबसे भी अपना माल भारतमें भेज सकते हैं। कई वर्ष पहले जिस तरह जर्मनी दूसरे देशोंद्वारा अपना माल यहां भेजता रहा उसी प्रकार ब्रिटन भी दूसरे देशोंद्वारा जैसे अमरीका या जा-पानकी सहायतासे भारतीय वाजारमें अपना माल गांज सकता है।

स्वदेशीका आधार विकासवाद है। जिस तरह इसका अयोग किया जायगा उसी तरह इससे सुधार होता जायगा। इसीलिये में स्वदेशीकी शपथ ग्रहण करता हूं। इसकी सहायता छोटेसे छोटे संगठनद्वारा भी हो सकती हैं। शासकवर्ग—वाहे वह ब्रिटन हो या कोई अन्य हो—के न्याय या अन्याय आचरणसे यह रहित है। अर्थात् इसपर उसका कोई असर नहीं पड़ सकता। इसका पारितोषिक वही है। अर्थात् आचरणही पारितोषिक है। इसमें असफलता और शिक्तहास-की सम्भावना नहीं। इस धर्मपर शनैः आचरण भी मनुष्यको भारी भयसे बचा लेता है। इसलिये स्वदेशी और वहिष्कार

प्यकत्र होकर एकदमसे भिन्न और उलटे हैं। दोनों एक दूसरेके अतिकृल हैं।

--:0:--

# बहिष्कार श्रीर श्रसहयोग कार्यक्रम

#### ( अगस्त २५, १६२० )

मद्रासमें समुद्रके किनारे भाषण करते हुए मैंने असहयोग कार्यक्रमके प्रथम-चरणकी व्याख्या की थी। उसके समर्थनके पक्षमें मैंने जो कुछ कहा था उसका मिस्टर कस्तुरीरंग ऐयरने विरोध किया है। केवल उपाधियों के परित्यागके पक्षमें वे हैं, नहीं तो उन्होंने अन्य सभी कार्यक्रमोंसे अपना मतभेद प्रगट किया है। अन्यकार्यक्रमोंके खानपर उन्होंने विदेशी मालके वहिष्कारकी सिफारिश की है। मिस्टर कस्तूरीरंग ऐयर सहश नेताने इस बातका (वहिष्कारका) समर्थन और प्रतिपादन किया है इससे आवश्यक हो गया है कि मैं इसपर अपना मत पुनः प्रगट कर्क और ऐसा करनेमें मुझे पुनः उन्हीं वातोंको दोहरानी पड़ेंगी किन्हें में यंगइण्डियामें एकवार लिख चुका हूं। इसके लिये यंगइ-ण्डियाके पाठक मुझे क्षमा करेंगे।

सवसे पहले बहिष्कारकी योजना दएड देनेकी अभिलापासे की गई है। इससे असहयोग कार्यक्रममें उसका कोई खान नहीं हो सकता। क्योंकि असहयोगका आधार आत्मत्याग और विख्यान है। इसिलिये वह एक तरहका परम पवित्र कर्तव्य है।

दूसरे यदि हम लोग दण्ड देनेकी ही योजना करते हैं तो उस-के लिये हम लोग जो दण्डविधान निर्धारित करते हैं वह तेज, निश्चित और उपयुक्त होना चाहिये और जिस वातको चरितार्थ करनेके लिये हम लोग उसका प्रयोग करना चाहते हैं उसके मुका-विलेका होना चाहिये। इसलिये वहिष्कारका वैयक्तिक प्रयोग किसी तरहका फलप्रद नहीं हो सकता। और जवतक उससे किसी तरहके फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती उससे सन्तोष भी नहीं होसकता। इसके विपरीत असहयोगका प्रत्येक कार्य-कम फलप्रद, इसलिये सन्तोषप्रद है।

तीसरे ब्रिटिश मालका विहण्कार हरतरहसे असम्भव हैं।
क्योंकि इसके लिये करोड़ोंका त्याग होना चाहिये मेरी समक्रमें यह सबसे कठिन काम है। वकीलको वकालत छोड़तेमें
उतने त्यागकी आवश्यकता नहीं, उपाधिधारियोंको उपाधियोंके
छोड़तेमें उतने त्यागकी जरूरत नहीं और यदि आवश्यकता आपड़े
तो अभिभावकोंको अपने बालकोंकी शिक्षा वन्द कर देनेमें भी
उतना त्याग नहीं करना पड़ेगा जितना त्याग ब्रिटिश वस्तुओंके
बिहण्कारमें करना पड़ेगा। इसके साधही साथ इस बात परभी
विचार करना है कि हालमें ही ज्यापारी लोग राजनीतिमें भाग
लेने लगे हैं। इसलिये वे अवतक राजनीतिको सशंक नेत्रोंसे
देखते हैं और डरते हैं। पर असहयोग सबसे पहले जिन वर्गी

पर अपना बोम डालना चाहता है वह वही वर्ग है जो राजनीतिमें सदासे भाग लेता आया है। उसकी गति और चाल ढालको सदासे सममता आया है और त्याग करता आया है। इसलिये त्यागकी मीमांसाको सममानेके लिये भी उसे किसी वातकी आवश्यकता नहीं है।

ब्रिटिश वस्तुओंके वहिष्कारकी योजना भी हो सकती है जब इसे सारा देश एक साथ ही स्वीकार करे और एक साथ इसका प्रयोग आरंभ हो। नहीं तो इसे नहीं अपनाना चाहिये ! बहि-ष्कार एक तरहका घेराव है। घेरावमें आपको तभी सफलता मिल सकती है जब आपके पास घेराव डालनेके लिये पर्याप्त आदमी हों और साथ ही जिस पर घेराव डाला गया है उसे नष्टकर डालनेके लिये आपके पास पर्याप्त साधन हो । ऐसा न करके यदि कोई एक आदमी जाकर उस स्थानकी दीवारको अपने नाखूनसे खुरचने लगे तो सिवा अपने नखमें चोट पहुंचानेके वह और क्या कर सकता है। उस स्थानको तो वह किसी तरहकी क्षति नहीं पहुंचा सकता। यदि एकही उपाधिधारीने अपनी उपाधि त्याग दी तो उसकी आत्माको इस वातका तो अवश्य सन्तोष हो जायगा कि जिस पापाचारसे यह सनी हुई थी उसके भारसे मैं मुक्त हो गया। चाहे उसके अन्य समकक्षी अपनी अपनी उपाधियोंका परित्याग मलेही न करें पर उससे उसकी किसी तरहकी क्षति नहीं हो सकती। पर वहिष्कारका आन्तरिक भाव द्ण्डप्रदान है इसलिये उसमें उन व्यवहारिक

वातोंका सर्वथा अभाव है जो असहयोगमें पाई जाती हैं। यदि हममें दण्डप्रदानकी अभिलापा उठती है तो निश्चय जानिये कि हममें दुर्वछता है। इसेछिये असहयोग शक्ति प्रदान करनेवाला तथा शुद्ध करनेवाला शख है। इससे दोनों का लाभ हो सकता है। जो इस तरहके आत्मत्यागके लिये प्रोरित करता है उसका तथा जिसे इस तरहके त्यागके लिये प्रेरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि भारत संसारके सामने कुछ नई वातें उपस्थित करना चाहता हैं, यदि संसारको किसी नये ज्ञान और प्रकाशकी शिक्षा देना चाहता है तो उसे पश्चिमी जातियोंके संदिग्ध शस्त्रका प्रयोग नहीं करना चाहिये और इस तरहसे आत्मत्यागकी शुद्धता और मर्यादा कलंकित नहीं कर देनी चाहिये। असहयोगमें जिस त्यागकी आवश्यक-ता है और जिसे करनी पड़ेगी वह निष्कपट है और ईश्वरकी द्रष्टिमें भी परम पवित्र है।



# विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार कैसे हो ?

#### ( जुलाई ६,१६२१ )

इस अवस्थापर पहुंच कर अब यह वतलानेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कि विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार प्रतिहिंसाके किसी तरहके भावसे प्रेरित होकर नहीं किया गया है बल्कि राष्ट्रीय जीवनको कायम रखनेके लिये वह उतनाही आवश्यक है जितना प्राणकी रक्षाके लिये साफ हवा। इसलिये इसको जितना शीघ्र निस्पन्न किया जायगा देशका उतनाही अधिक कल्याण होगा। विना इसके न तो स्वराज्यकी स्थापना ही हो सकती है और स्थापना हो जाने पर भी वह स्थायी नहीं रह सकता इसलिये यह जान लेना सबसे आवश्यक है कि आगामी पहली अगस्तके पहले ही हम इसे किस प्रकार सम्पन्न कर लें।

इस्रलिये वहिष्कारको पूर्णतया सफल वनानेके लिये निम्न-लिखित वातोंकी आवश्यकता है:— (१)मिलके मालिकोंको चाहिये कि वे अपना नफा वांधलें और ऐसी वस्तु उत्पन्न करें जो भारतको मांगके उपयुक्त हो। (२) मारू मंगानेवाले ज्यापा-रियोंको उचित है कि वे विदेशी वस्त्रोंको मंगाना छोड़ दें। इसके लिये तीन प्रकार विदेशी वस्त्रोंके ज्यापारियोंने आरम्भ भी कर दिया है (३) प्रयोग करनेवालोंको चाहिये कि वे हर तरहके विदेशी कपड़ोंको खरीदना छोड़ दें और जहांतक सम्भव हो केवल मात्र खादी खरीदें (४) प्रयोग करनेवालोंमें जो जानकार हैं उन्हें चाहिये कि मिलोंके कपड़े तो गरीव भाइयोंके लिये छोड़ दें क्योंकि उन्हें देशी और विदेशीके पहचाननेकी तमीज नहीं हैं (५) जवतक पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्ति न हो जाय और खादीकी तैयारी न वढ़ जाय तवतक केवल उतनेही वस्त्रोंका प्रयोग करना चाहिये जितने से तन ढक जाय। (६) जिनके पास विदेशो कपड़े हों उन्हें उचित है कि वे विदेशी कपड़ोंको उसो तरह त्याग दें जिस तरह नशा न छूनेकी शपथ लेने पर नशीली वस्तुओंको नष्ट कर देते हैं। इसके दो उपाय हैं। या तो देशसे कहीं वाहर भेज दीजिये या उसे जला दीजिये या गन्दा काम करनेमें उसका प्रयोग कर उसे फाड़ डालिये।

इस वातकी पूर्ण आशा की जाती है कि जिन लोगोंके लिये ऊपर कहा गया है वे उन वातों पर उचित ध्यान देंगे। और सन्नद्ध होकर काम करनेके लिये तैयार हो जायंगे। पर अन्तिम सफलता प्रयोग करनेवालों पर ही निर्भर करती है। यदि उन्होंने दृढ़ ता और तत्परता दिखलाई तो विजय निश्चित है। उन्हें केवल मात्र इतनाही करना है कि वे इस वातकी शपथ उठालें कि दासताका यह चिन्ह अब क्षणभरके लिये भी हम अपने शरीर पर न रखेंगे।

## विनाश क्यों हो

#### ( जुलाई २८, १६२१ )

मैंने विदेशी वस्त्रोंके जलानेकी योजना की है। इससे कोग हमसे विगड गये हैं और चारों ओरसे वौछारें आरही हैं। ्ळोगोंने अपनी अपनी घारणाके अनुसार इसके विरुद्ध युक्तियां चेशकी हैं पर समस्त युक्तियोंको देखकर मुक्ते विवश होकर यही कहना पड़ता है कि विदेशी वस्त्रोंके लिये इससे उपयुक्त दूसरा कोई उपचार नहीं है। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंने लोगोंको इस वातकी स्वतन्त्रता दे दी है कि चाहे लोग विदेशी वस्त्रों-को जलादें या स्मिनी तथा अन्य किसी देशमें भेज दें। इस अकार देशके सामने विनाशके अतिरिक्त एक उपाय और भी हैं जिसका अवलम्बन वह कर सकता है। और इसी अवस्थामें इस प्रश्न पर विवाद करना भी इतना महत्व-थूर्ण नहीं हो सकता जितना उस अवस्थामें होता यदि एकमात्र उपाय विनाश ही होता। विनाशकी आवश्यकता लोगोंकी भावनासे उत्पन्न होती है। विदेशी वस्त्रोंके त्यागकी जितनी अधिक भावना लोगोंके हृद्योंमें होगी उतना ही तेज शस्त्र उसके विनाशके लिये होना चाहिये। जिस तरह कोई नरोवाज नशाके व्ययोगको छोड़ देनेकी शपथ छेनेके बाद वह अपनी बची ख़ुची

नशीली वस्तुको अपने पड़ोसीको देनेकी धृष्टता नहीं कर सकता उसी तरह जिस व्यक्तिने स्वदेशीका व्रत व्रहण किया है वह अपने पासके विदेशी वस्त्रोंको अपने पड़ोसीको कभी भी नहीं देगा। मैं दावेके साथ कह सकता हूं कि इस देशमें विदेशी वस्त्रोंका उतनाही बुरा असर पड़ रहा है जितना नशेका। ्संभव है किसी किसी अंशमें वह खरावसे खराव असर पहुं-चाता हो। विगत १५० वर्षी से भारतवर्ष अपने घरेलू धन्धे अर्थात चरखे और करवेके गलेपर छुरी फेरकर विदेशोंसे ्चस्त्र मंगाकर अपनी आवश्यकता पूरी कर रहा है। स्व-मींय श्रीयुत रमेशचन्द्र दत्तने अपने इतिहासमें दिखलाया है कि देशी वस्त्र-व्यवसायको नष्ट करनेके लिये धीरे धीरे किस ्तरहकी योजना की गई और इसका परिणाम यह हुआ कि ्विहार प्रान्त तो किसी समय सबसे सदृद्ध प्रान्त था उसका ुकारोबार नष्ट कर दिया गया और वह अति दिख् प्रान्त बन गया यदि हम लोग कंपनीके अत्याचारोंकी कल्पना मात्र करें यदि इस लोग केवल एकबार इस वातपर विचार करें कि हम लोगोंने क्.म्पर्नाके गुमास्तोके चक्करमें पड़कर अथवा उन प्रलोभनोंमें ्यडकर जो समय समयपर कम्पनीकी ओरसे हमें दिये गये थे-हम लोगोंने अपना नाश जिस प्रकार किया तो मारे शर्मके हमें ् अपना सिर नीचा कर हेना पड़ता है। यदि हम होग उस समय ्डस तरह नहीं दव गये होते तो आज हमारा राष्ट्रीय व्यवसायः ्दस त्रह नष्ट नहीं हो गया होता, हमारी माताओं, बेटियों और

बहनोंको इस तरह सड़कोंके खोदनेका काम नहीं करना पड़ाः ्होता और यदि स्वदेशीका कारोबार आज उसी तरह चलता होता तो इस देशके थोड़े मनुष्य सालका अधिकांश भाग वेकारी और निरीह अवस्थामें नहीं विताते होते। इसलिये मेरी समभमें जिस वस्त्रके साथ इतनी कालिमा लगी है, जिसको देखने से हमें उन **रुज्जाजनक** और अपमानकारी घटनाओंका स्मरण हो आता है उसका इस तरह विनाशही सबसे उपयुक्त उपचार है। इसे गरीवोंको देना किसी भी तरह उचित नहीं है। जिस वातकाः हम दासताका चिन्ह समभते हैं उसे उन्हें देते समय हमें उनके हार्दिक भावों तथा राष्ट्रीय संस्कृतिपर उचित ध्यान देना चाहिये। क्या भारतके गरीवोंमे राष्ट्रीयताका भाव नहीं भरा है ? क्या उन्हें भी मर्यादा और आत्म सम्मानका वही भाव नहीं रखना चाहिये जो हममें वर्तमान है ? मैं नहीं चाहता हूं कि हममें साधारणसे साधारण और नीचसे नीच व्यक्ति भी ऐसा हो जिसमें राष्ट्रीयताः और देशाभिमानका भाव न भरा हो। इसलिए जिस तरह हम उन्हें सड़ा भोजन अथवा जो भोजन हम लोग नहीं खाः सकते उसके देनेसे हिचकते हैं, उसी तरह हमें उन्हें वह वस्त्र भी नहीं देना चाहिये जिसे हम नहीं पहन सकते या जिसके पहननेसे हम अपनेको कलंकित समभते हैं। यदि स्थिर होकर क्षण कालके लिये हम विचार करें तो यह भी: व्यक्त हो जायगा कि जिन उत्तम और वहुमूख्य कपड़ेको हम फेंकनेकी योजना कर रहे हैं वह गरीवोंके लिये निष्प्रयोजन तथाः

जीर स्मिर्ना

वहिष्कारका

किर्धाक है। जिन हैटों और टोपियोंको हम छोड़ रहे हैं, जो हमारे श्रीरके पसीने और तेलके मैलसे वदबूदार हो गयी हैं उन्हें लेकर है क्या करें ने अथवा उन महीन मलमल, तंजेब तथा जरीके कपडोंको और किमखाव आदिको ही वे लेकर क्या करेंगे। जो लोग इनका प्रयोग कर रहे थे उनके अंतिरिक्त अन्य किसीके ेिळये इन चस्तुओंका कोई मूल्य नहीं है। इन वस्त्रोंसे अकाल पीडितोंकी आवश्यकताकी पूर्ति नहीं हो सकती। जिन वस्तु-अोंसे उनका कुछ भी उपकार हो सकता है उनकी संख्या क्यूनातिन्यून है। पर मैं विनाशकी योजना इस**लिये न**हीं करता कि ये वहा किसो भी प्रकार हमारे लिये उपयोगी नहीं हैं। मेरी योजनाका आधार कि है और हमारे हृदय-को ि इटिश के अन्तःस्तलतक पहुंचा हुआ है। अण्डेपर कटा<u>श्चलको तो</u> एक स सममता है क्या का हमें ह्ये और **ः**अपमानितः अणके लिए सच्चे लाखों और ्रा उर्ह र्फिर यदि स्ंैं करतेके लिये ृहमें अपने उ

है। पर इस तरह वाहर भेजनेके लिए उतना भीषण विरोधका भाव नहीं है जितना देशमें रखकर उसका प्रयोग किसीके द्वारा होनेमें।

# -:o:-वम्बईमें बस्रोंकी होली

#### ( अगस्त ४, १६२१ )

जुलाई ३१, १६२१ को विदेशी वस्त्रोंके पूर्ण वहिष्कारकी चोज़ना की गई। उस दिन उसके बहिष्कारका सबसे उत्तम उपाय उन्हें जला देनाही वतलानेके हेतु वम्बईमें वहुमूल्य और उत्तम २ चस्त्रोंकी वृहत् होलिका जलाई गई। उसके दूसरे दिन स्वर्गीय वाल गंगाधर तिलककी वरसी मनानेके लिये एक महती सभा की गई। उस सभामें महात्माजीने उपस्थित जनतामें निम्न क्रिखित परचा बांदा था:-

स्वर्गीय लोकमान्यके नाममें विचित्र जादू भरा है। उनके नाम प्यरही कल मिस्टर सोवानीके मैदानमें प्रायः दो लाख जनताकी भीड़ उपिश्वत थी। उस दृश्यको देख देखकर मेरा हृद्य उछल पडता था। बम्बईने कल जो दीपक जलाया है वह पारसियोंकी पवित्र अग्निकी भांति सदा प्रज्वलित रहेगा और अपनी शिखा द्वारा हमारे सभी पापोंको जलाकर भस्म कर देगा जिस तरह

कल उसने हमारी वाहरी अपवित्रता या पाप अर्थात् विदेशी वस्त्रोंको जलाया। हमें यहींसे दृढ़ संकल्प करलेना चाहिये कि आजसे हम विदेशी वस्त्र छूयेंगे नहीं। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, जैन, ईसाई तथा अन्य जातियां जिन्होंने इस देशको अपनी जन्म-भूमि वनाली है उन्हें विदेशी वस्त्रोंको अछूता समभनेको अपना धर्म वना छेना चाहिये। भारतकी प्रत्येक जातियोंको इसे अपना साधारण और सम्मिछित धर्म मान छेना चाहिये। पतित जातियोंको अद्भूत माननेमें प्रत्येक हिन्दू जितना निन्दनीय काम करता है इन विदेशी वस्त्रोंको अञ्जूत समभनेमें हम उतनाही पुन्य काम करते हैं। इस ख्यालसे कल हम लोगोंने जो त्याग किया वह अतिशय उदार और प्रशंसनीय था। कलके त्यागसे वर्म्बईने दिखला दिया कि हम लोकमान्यकी वरसी मनानेके सर्वथा उपयुक्त हैं। उनके आतम-त्याग,वल,पौरुष,साहस,तथा सरलताको हमें सदा स्मरण रखना चाहिये। देशभक्तिही उनका परम धर्म था। जिस स्वराज्यका उन्होंने स्वप्न देखा था, जिसकी प्राप्तिमें उन्होंने अपना जीवन गंवाया था, भाइयो उसीके लिये हम अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर दें। यदि हम उनकी स्पृति चिरस्थायी करना चाहते हैं तो इसका एक मात्र उपकरण भारतमें स्वराज्य स्थापित कर देना है। विना इसके दूसरे किसी भी उपायसे आप उनके लिये उपयुक्त स्मारकः नहीं खड़ा कर सकते।

्जैसा मैंने कल कहा था भारतकी मुक्तिका एक मात्र उपायः स्वदेशी है। विना स्वदेशीके स्वराज्य नहीं मिल सकता। कल जिस अग्निको हम लोगोंने प्रज्वलित किया है वही वलिदानकी बेदीकी सच्ची अग्नि है।

जो बात हम अपने बाहरके विषयमें कह सकते हैं वह भीतर-के लिये भी चिरतार्थ हो सकती है। कल जिस अग्निको हम लोगोंने प्रज्वलित किया है हमारी दृष्टिमें वह अग्नि हमारे हृद्यस्य प्रज्वलित भावोंका प्रतिस्वरूप है जो भीतर ही भीतर हमारी कमजोरियों, दुर्वलताओं, तथा अन्य मानसिक तथा हृद्यस्थ वुरा-ह्योंको जलाकर दूर कर देगी। इस तरह शुद्ध होने पर हमारी आत्मा और हमारा मनस्व हमें स्वदेशीकी आर्थिक उपयोगिताकी शिक्षा देगा। और हमारा शुद्ध हृद्य हमें विदेशी वस्त्रोंकी चमक दमक प्रलोभनमें पड़नेसे बचावेगा। भारतके बाहर वह कितना हो उपयोगी और लाभप्रद क्यों न हो, पर भारतके लिये तो न वह उपयोगी ही है और न लाभप्रद ही है।

जो दीपशिखा हम लोगोंने कल प्रज्वलित किया है, यदि वह हमारे हृद्यके सच्चे भावोंसे प्रे रित है, आजका यह समारोह यदि हृद्यकी सच्ची भक्ति और भावनासे प्रे रित है तो हमें पक्का विश्वास है कि हम उसी तरहकी चेष्टा करते रहेंगे जिससे हम देशको किसी तरहसे धोखेमें न डाल सकें। खादी हमारा पोशाक वननेके लिये हर तरह से उपयुक्त है। समारोह या उत्सवके अवसरोंपर अब भविष्यमें हमारे शरीरकी शोभा वढ़ाने-के लिये विदेशी मलमल या किमखावको नहीं पहनेंगे बिक्क शुद्ध और पवित्र खादीही हम लोगोंके शरीरको विभूषित करेगी।

यदि कलके त्यागका यही अभिप्राय है यदि आजका समारोह उसी भावको व्यक्त करनेके लिये हुआ है-जहां १२ मास पहले हमने अपने प्यारे और पूज्य नेताका अन्तिम संस्कार किया था तो हमें इस स्थानसे एक कदमभी पीछे नहीं रहना चाहिये हमें अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहना चाहिये, हमें केवल क्षणिक जोश या दिखौआपनसे ही काम नहीं चळाना चाहिये। सदाके लिये विदेशी वस्त्रोंकात्याग कर देना चाहिये। जिस तरहसे फटा दूध हम पीने योग्य नहीं समक्ते और उसे फेंक देते हैं उसी तरह हमें इन विदेशी वस्त्रोंको समभना चाहिये और उनका त्याग कर देना चाहिये। यदि हम लोगोंने यह दूढ़ विचार कर लिया है कि आजसे हम विदेशी वस्त्रोंका प्रयोग नहीं करेंगे तो अपने पास विदेशी कपड़ोंका गहर बांधकर रखना सिरपर वोक लोदना े ही है। यूरोपकी ही हालत लीजिये। जो वस्त्र उनके फैशनके खिलाफ हो जाता है उसे वे फौरन उठाकर फेंक देते हैं। मैं यह चेतावनी इसो खलपर केवल इसलिये दे देता हूं कि मैं जानता हूं कि बहुतसे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी अपना बहुतसा कपडा इसलिये वचाकर रखा है कि यदि समय आवेगा तो वे उसका प्रयोग करेंगे। विदेशी वस्त्रोंका संग्रह रत्नों और जवाहि-रातोंके संग्रहकी तरह नहीं है कि केवल अंश मात्र दे देनेसे काम चल जायगा । इसके विपरीत विदेशी वस्त्रोंका परित्याग करके कुड़े करकटकी भांति ् जिसे चतुर और मिहनती ् गृहस्थ सदाः साफ करके वाहर फेंक देगा और घरमें तिनका तक नहीं रहने

देगा। यदि विदेशी वस्त्रोंको बेचनेवाली दूकानें हमारे शहरमें रह भी जायं तो हमें अपनी रुचिको इस तरह बदल देनी होगी किः हम उनकी तरफ ताके तक नहीं। हमें नकलके लिये कमी तैयार नहीं होना चाहिये। यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो इस बातकी भी सम्भावना है कि विदेशोंसे नकली खादी तैयार हो हो कर हमारे पास आने लगे। इस समय जव तक हम लोग परिव-र्तनके युगमें है मोटी खादी ही हमारे लिये सबसे उपयुक्त होगी। में स्वदेशीका व्रत इसलिये धारण करता हूं कि इससे हमें अपनी समस्त इन्द्रियोंके प्रयोगका अवसर मिलता है और प्रत्येक भारत-वासी-चाहे वह बालक हो, जवान या वृद्ध हो, स्त्री हो या पुरुष हो, की जांचका अवसर मिलता है। इसमें सफलताकी आशाः तभी की जा सकती है जब भारतवर्षके सभी प्राणी एक दिल्ह होकर काम करनेके लिये सन्नद्ध हो जायं। यदि भारतने स्वदेशीमें इन वातोंको चरितार्थ किया तो उसे स्वराज्यका रहस्य विदित हो जायगा । उस समय उसे विनाश और निर्माण दोनोंकी योग्यताः हो जायगी और वह सुचार रूपसे इसका उपयोग करने लगा जायगा ।

जिस स्थानपर कल हम लोगोंने अपने पापके एक अशको जलाया वह स्थान हमारे लिये परम पवित्र तीर्थक्षेत्र हो गया। हमें पूरो आशा है कि जिस उदारताके साथ मिस्टर सोवा-नीने इस राष्ट्रीय काममें योगदान किया है तथा अपने पुत्रको मातृमूमिकी सेवाके लिये उत्सर्ग कर दिया है उसी उदारताका-

यदि कलके त्यागका यही अभिप्राय है यदि आजका समारोह उसी भावको व्यक्त करनेके लिये हुआ है-जहां १२ मास पहले हमने अपने प्यारे और पूज्य नेताका अन्तिम संस्कार किया था तो हमें इस स्थानसे एक कदमभी पीछे नहीं रहना चाहिये हमें अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहना चाहिये, हमें केवल क्षणिक जोशः या दिखीआपनसे ही काम नहीं चलाना चाहिये। आजसे हमें सदाके लिये विदेशी वस्त्रोंकात्याग कर देना चाहिये। जिस तरहसे फटा दूध हम पीने योग्य नहीं समभते और उसे फेंक देते हैं उसी तरह हमें इन विदेशी वस्त्रोंको समभना चाहिये और उनका त्याग कर देना चाहिये। यदि हम लोगोंने यह दूढ़ विचार कर लिया है कि आजसे हम विदेशी वस्त्रोंका प्रयोग नहीं करेंगे तो अपने पास विदेशी कपड़ोंका गहर बांधकर रखना सिरपर वोक लोदना ही है। यूरोपकी ही हालत लीजिये। जो वस्त्र उनके फैशनके खिलाफ हो जाता है उसे वे फौरन उठाकर फेंक देते हैं। मैं यह चेतावनी इसो खलपर केवल इसलिये दे देता हूं कि मैं जानता हूं कि बहुतसे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी अपना बहुतसा कपडा इसिळिये वचाकर रखा है कि यदि समय आवेगा तो वे उसका प्रयोग करेंगे। विदेशी वस्त्रोंका संग्रह रहों और जवाहि-रातोंके संग्रहकी तरह नहीं है कि केवल अंश मात्र दे देनेसे काम चळ जायगा । इसके विपरीत विदेशी वस्त्रोंका परित्याग करके कूड़े करकटकी भांति जिसे चतुर और मिहनती गृहस्थ सदा साफ करके बाहर फेंक देगा और घरमें तिनका तक नहीं रहने

देगा। यदि विदेशी वस्त्रोंको वेचनेवाली दूकानें हमारे शहरमें रह भी जायं तो हमें अपनी रुचिको इस तरह वदल देनी होगी किः हम उनकी तरफ ताके तक नहीं। हमें नकलके लिये कर्मीः तैयार नहीं होना चाहिये। यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो इस बातकी भी सम्भावना है कि विदेशोंसे नकली खादी तैयार हो हो-कर हमारे पास आने लगे। इस समय जव तक हम लोग परिव-र्तनके युगमें है मोटी खादी ही हमारे लिये सवसे उपयुक्त होगी ह मैं स्वदेशीका व्रत इसलिये धारण करता हूं कि इससे हमें अपनी समस्त इन्द्रियोंके प्रयोगका अवसर मिलता है और प्रत्येक भारत-वासी-चाहे वह वालक हो, जवान या वृद्ध हो, स्त्री हो या पुरुष हो, की जांचका अवसर मिलता है। इसमें सफलताकी आशाः तभी की जा सकती है जब भारतवर्षके सभी प्राणी एक दिला होकर काम करनेके लिये सन्नद्ध हो जायं। यदि भारतने स्वदेशीमें इन वातोंको चरितार्थ किया तो उसे स्वराज्यका रहस्य विदित हो जायगा । उस समय उसे विनाश और निर्माण दोनोंकी योग्यताः हो जायगी और वह सुचार रूपसे इसका उपयोग करने लगः जायगा ।

जिस स्थानपर कल हम लोगोंने अपने पापके एक अशको जलाया वह स्थान हमारे लिये परम पिवत्र तीर्थक्षेत्र हो गया। हमें पूरो आशा है कि जिस उदारताके साथ मिस्टर सोवा-नीने इस राष्ट्रीय काममें योगदान किया है तथा अपने पुत्रको मातृमुमिकी सेवाके लिये उत्सर्ग कर दिया है उसी उदारताका-

परिचय दे करके उस स्थानको - जहांपर कल हम लोगोंने विदेशी चस्त्रोंको जलाया—राष्ट्रको दे देंगे ताकि इस तीर्थको चिर-स्मरणीय वनानेके लिये वह उसके ऊपर स्मारक खड़ा कर दे उसी प्रकार हमें इस स्थानको प्राप्त करनेकी भी चेष्टा करनी चाहिये जहां हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और जहां १२ मास-पूर्व हम लोगोंने अपने प्यारे और पूज्य नेताका अन्तिम संस्कार किया था। यहीं पर उनकी चितासे असहयोगका दिव्यरूप निकला था। पारसालकी पह्छी अगस्तको असहयोगका जन्म हुआ था। और कल मिस्टर सोवानीके मैदानमें देशने उस शस्त्रको ग्रहण किया है जिसे स्वराज्यकी उपलब्धिमें मैं सवसे चिछिष्ठ और महत्वशाली समभता हूं। मेरी प्रभुसे यही विनय है कि आगामी ३० सितम्बर तक वह भारतको पीछेन रहने दे।

स्वयं सेवकोंके सम्बन्धमें भी मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। संगठनकी कमी या अभावका हमपर दोषारोपण किया जाता है। यर कल न तो पुलिसकी आवश्यकता प्रतीत हुई और न कोई दुर्घटना ही घटित हुई। विदेशी वस्त्रोंको मंगाकर एकत्रित करना तथा उसमें आग लगाना आदि सारा काम आरंभसे लेकर अन्त तक स्वयंसेवकोंने ही किया था। इस समारोहके इस तरह वीत जानेका सारा श्रेय उन्हें तथा उनके सहायकोंको है। इसी तरहकी शान्तिश्रीर्थ तथा शान्तिमय उपायों द्वारा हम लोग इस स्वराज्यके संग्राममें विजयी हो सकते हैं।

बम्बईमें विदेशी वस्तोंकी जो होली हुई थी उसके सम्बन्धमें महात्माजीने अगस्त ११; १९२१ के यंग इण्डियामें निम्न लि-खित लेख लिखा थाः—

विदेशी वस्त्रोंके जलानेकी उपयोगिता और आवश्यकताके सम्बन्धमें जिन्हें कुछ संदेह रह गया था उन्हें कलके दृश्यने मिटा दिया होगा। कल मिस्टर सोवानीके मैदानमें विदेशी वस्त्रोंकी होलिका जलाई गई थी उसे देखनेपर किसी तरहकी आशंका इसकी उपयोगिताके सम्बन्धमें नहीं रह जा सकती थी।

उस समारोहमें हजारों आदमी एकत्रित थे। दृश्यको देखकर जो उत्साह उठता था वह अवर्णनीय था। जिस समय अग्नि शि-खाने अपने लाल मुंहसे एकत्रित वस्त्र समुदायको लपेट लिया और निगल जानेके लिये प्रवृत्त हुई उस समय चारों ओरसे विचित्र हर्ष ध्विन उत्पन्न हुई। वह हर्ष ध्विन आकाशको चोर रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ मानों हम लोंगोंकी दासताकी लोह-श्रुङ्गला टूट कर चूर चूर हो गई। उपिथत समारोहमें स्वतन्त्रताके माव व्याप्त थे। यह काम जितना महत्वशाली था उतनेही महत्वके साथ इसका सम्पादन किया गया। मेरा अनुमान तो यही है कि स्व-देशीने जितना प्रभाव लोगों पर डाला है उतना अन्य किसी यातने नहीं। इस होलिकामें केवल फरेपुराने चिथड़ेही नहीं जला-ये गए थे। इसमें बहुमूल्य साड़ियों, जाकरों, कोटों और कमीजों का ढेर था। मैं अच्छी तरहसे जानता हूं कि इस समारोहके

लिये माताओंने उत्तमसे उत्तम वस्त्र उठाकर दे दिये हैं। विनाशका महत्व बहुमूल्य वस्त्रोंको जलानेमें है। कमसे कम डेढ़ लाख वस्त्र इस होलीमें जलाये गये हैं और उनुमेंसे अनेक तो सैकड़ों रुपयेके मृत्यके थे। मेरी पक्की धारणा है कि यह सब काम देशके हितके ख्यालसे किया गया है। इन वस्त्रोंको गरीबोंको पहननेके लिये दे देना पाप होता । जरा अनुमान कीजिये कि एक गरीब आदमी वहुमृत्य वस्त्र पहनकर बाहर निकलता है तो क्या इससे उसका उपहास नहीं होगा ? क्या यह उसे असुविधाजनक नहीं प्रतीत होगा ? मध्यम श्रे णीके लोगोंका पहनावा इस तरहका हो गया है कि विचारे यरीव उनका प्रयोग नहीं कर सकते। यह तो उसीके बराबर होगा जैसे उन्हें वाल भाड़नेकी कीमती कंघी या ब्रुश दे दिया जाय। इसिळिये मुर्भे पूरी आशा है कि वस्त्रोंके विनाशका काम विना किसी तरहके विघन वाधाके बराबर चलता रहेगा और भारतके कोने कोनेमें फैल जायगा और जवतक देशका सारा विदेशी वस्त्र न जला दिया जायगा तवतक यह वन्द नहीं होगा 🗈



#### विनाशकी मीमांसा

#### (सितम्बर 🚜 १६२१)

श्रीयुत एण्ड्रयूज साहवने मुझे एक वड़ाही करुणा पैदा करने-वाला पत्र लिखा है। उसे मैं यहां देता हूं। आशा है कि पाठक उसकी कद्र करेंगे।

मैं यह वात जानता हूं कि आप जो विलायती कपडा जलाते हैं वह गरीबोंकी मदद पहुंचानेके ख्यालसे जलाते हैं। मगर मैं समभ्रता हूं कि इसमें आपने गलती की है। अगर विलायती कपड़ोंके पूरे या ज्यादातर बहिष्कारमें आपको सफलता मिली तो मुझे यह स्वयंसिद्ध मालूम होता है कि मिलके वने कपड़ों की कीमत वढ़ जायगी और गरीबोंको धका पहुंचेगा। लेकिन इसके सिवा, यह 'विदेशी' शब्द जातिविरोधका सूक्ष्म भाव भलका देता है और मैं समभता हूं कि इसको उत्ते जना देनेके वजाय रोकनेकी ही आवश्यकता है। आपके हाथों उस भारी ढंरके जिसमें विद्या २ और सुन्दर कपड़े थे जलाये जानेका चित्र देखकर मेरे दिलको गहरा धक्का पहुंचा। ऐसा जान पड़ता है कि जिस विशाल सुन्दर जगतके हम एक अंग हैं उसका ध्यान हम भुला रहे हैं। और स्वार्थवश होकर केवल भारतको अपना लक्ष्य वना रहे हैं। मुझे अन्देशा है कि वह प्रवृत्ति फिर

से हमें उसी पुराने, मतलवी, वाहियात राष्ट्रीयवाद तक खींच ले जायगी। अगर ऐसा हुआ तो हम भी उसी पापपूर्ण बेरेमें पहुंच जायंगे—कूप-मंडूक हो जायेंगे जिसमेंसे निकलनेका प्रयत्न आज योरप इतनी मायूसीके साथ कर रहा है। लेकिन में इस पर वादिववाद नहीं कर सकता। फिर भी मैं तो यह कह सकता हूं कि इससे मेरा दिल दहल उठा है और मुझे तो यह प्रायः हिंसाका ही एक रूप नजर आता है। यद्यपि मैं यह जानता हूं, कि हिंसासे आपको कितनी चिढ़ है। विदेशी कपड़के प्रशनको धर्मके अन्दर धुसेड़नेकी वातको में विल्कुल पसन्द नहीं करता।

"जिस समय आप वड़े वड़े नैतिक दोषोंपर जैसे कि शरावखोरी, नशा-पत्ता, छुआछूत, जातिका घमंड, इत्यादिपर जोरका वज्रपात कर रहे थे, जिस समय आप वेश्यावृत्तिके वृणित
पापको दूर करनेका प्रयत्न, अपने हृदयकी उस अनोखी और
सुन्दर कोमलताके साथ कर रहे थे तव उसे देखकर मुझे परम
सुख होता था। लेकिन यह विलायती कपड़ोंकी होलीका
जलाना और लोगोंसे यह कहना कि विदेशी कपड़ोंको पहनना पाप
है, अपने हो साथी पुरुषों और स्त्रियों, दूसरे देशके अपने ही भाइयों
और वहिनोंके हाथकी बिल्या कारीगरीको आगमें जला देना, यह
कहकर कि इनको पहनना अपवित्र होता है यह सब में नहीं
कह सकता, कि मुझे कितना भिन्न, कितना अटपटा मालूम
होता है। क्या आप जानते हैं कि अब मैं आपके दिये हुए

खहरको पहननेसे प्रायः चौंकता हूं ? मुझे यह ख्याल होता है कि कहीं मैं अपनेको एक "फैरिसी", की तरह यह कहते हुए कि "मैं तुमसे ज्यादह पवित्र हूं " दूसरोंसे श्रेष्ठ न समभने लगूं। इसके पहले मेरे दिलमें कभी ऐसा ख्याल न उठा था।

"यह तो आप जानते ही हैं कि जब जब मेरे दिलमें किसी बातसे चोट पहुंचती है तब तब मैं जरूर आप तक पुकार मचाता हूं। इस बातसे भी मुझे बड़ा दुःख हुआ है।

'मार्डन-रिल्यू' के लिये मैंने जो लेख लिखे उन्हें मैंने बड़े उत्साह और हर्षके साथ मेजा है, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि मैंने आपके निजके जीवनके रहस्यका पता पा लिया है। परन्तु अब मेरा मन आप तक पहुंचकर पुकार मचाता है कि आपका यह काम हिंसापूर्ण, कुछका कुछ और अस्वाभाविकसा हो रहा है। जब आपने अपने माईको कुछ बेजा काम करते हुए पाया था तब आपका प्रेम उसके प्रति और भी बढ़ गया था। उस तरह मेरे हृद्यमें भी इस समय प्रेमका भाव जोरसे उमड़ रहा है। मुझे बताइये कि इसमें आपका क्या हेतु है ? 'यंग इिएडया' में अवतक आपने जो कुछ कहा है उससे मेरा जरा भी समाधान नहीं हुआ।"

यह उनके स्वभावका प्रतिविम्ब ही है। जब मेरे किसो कामसे उनको व्यथा होती है (और यह ऐसा पहला ही मौका नहीं है) तभी आप मुक्त्यर पत्रोंकी इस तरह भरमार करते हैं, उत्तरका रास्ता तक नहीं देखते। क्योंकि यह तो हृदयसे हृदयकी और प्रेमसे प्रेमकी वात-चीत है, वहस नहीं, यह एक व्यथित मित्रके हृदयका उमार है और इसका कारण है विदेशी कपड़ोंका जलाया जाना।

जो वात एण्ड्रय्ज साहवने प्रेममरी भाषामें करी है उसीको इससे पहले बहुतं लोग जो मुफसे सहमत नहीं हैं, भद्दे ,गुस्साभरे और प्राम्य शब्दोंमें कह चुके हैं। एण्ड्रवूज साहवके शब्द, प्रोम और दुखसे भरे होनेके कारण मेरे दिलमें गहरे पैठ गये हैं और पूरा उत्तर पानेके अधिकारी हैं। परन्तु जिन लोगोंके शब्द क्रोध भरे थे उन्हें वैसे ही अलग रख देना पड़ा, कहीं चलते २ उनपर कोई वात कह दी तो भले ही। एण्ड्रवूज साहबके शन्दोंमें हिंसाका भाव नहीं है और वे प्रेमसे सने हुए हैं। इस-लिये वे मुभपर असर कर गये हैं। दूसरे लोगोंके शब्द हिंसा-युक्त और डाह भरे थे। इसलिये कुछ भी असर न डाल सके और यदि मुझे उलटकर वैसे ही जवाब देनेकी आदत होती या में उनके योग्य होता तो उनकी वदौलत गुस्साभरा ही जवाव मिलता । एण्ड्रयू ज साहबका यह पत्र उस अहि साका नम्ना है जो स्वराज्यको ठीक प्राप्त करनेके लिये आवश्यक है।

यह वात तो विषयके वाहर थी। विदेशी कपड़ोंको जलाने-की आवश्यकताके विषयमें तो मेरा मत अव भी वैसा ही पका बना हुआ है। इसकी कियामें जाति-विरोधपर कहीं भी जोर नहीं है। किसी पवित्रताके पावन्द रहनेवाले और उत्हृष्ट परि-वारमें अथवा मित्रोंको मण्डलीमें भी मैं ठीक ऐसा ही करता। में जो कुछ करता हूं या जिसके करनेकी सलाह देता हूं उसे में एक अचूक कसोटीपर कसता हूं। वह यह है कि आया यह काम मेरे अजीज और नजदीकी लोगोंके लिये फायदेमन्द्र होगा? और इस विषयमें मैंने जिस अपने प्रिय सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है वह अचूक और निर्धान्त है। चाहे मित्र हो चाहे शत्रु, मुझे तो सबके साथ एकसा ही रहना चाहिये। और यही विश्वास इस बातका कारण है जो मुझे अपने ऐसे कितने ही कार्यो पर यकीन होता है, जिनसे अक्सर मेरे मित्र उठक्तनमें पड़ जाया करते हैं।

मुक्ते याद है कि मैंने एक दफा एक वड़ी अच्छी दुर्वीनको समुद्रमें फेंक दिया था। क्योंकि उसके सवबसे मेरे एक प्यारे मित्रमें और मुक्तमें वरावर वहस मुवाहसा हुआ करता था। एहले पहल तो वे भी हिचकिचाये लेकिन फिर उन्होंने समक्त लिया कि हां इस कीमती और सुन्दर चीजका नाश कर देना ही अच्छा था, यद्यपि वह एक मित्रके द्वारा नजर की गई थी। तज्ञ खेसे मालूम होता है कि वड़ेसे वड़ा बढ़िया तोहफा भी, अगर वह हमारी नैतिक उन्नतिमें वाधा डालता है तो जरूर ही नष्ट कर डालना चाहिये, जरा भी हिचकिचानेकी अथवा मुक्तसानकी पूर्तिका ख्याल करनेकी जरूरत नहीं। अगर प्रकी कीमतीसे कीमती पुरानी चीजोंमें छुगके जन्तु फैल जायं तो उन्हें स्वाहा कर देना क्या हमारा कर्तव्य नहीं हो जाता है? मुक्ते याद पड़ता है कि जब मैं नवजवान था, मैंने खुद अपनी धर्म-

पत्नीकी प्रमिभरी चूड़ियां हुकड़े हुकड़े कर डाली थीं क्योंकि उनकी बदौलत हमारे बीचमें भेद-भाव होता जाता था। और अगर मुझे ठीक ठीक याद होता है तो वे चूड़ियां उनकी मांकी दी हुई थीं। मैंने यह काम घुणा या हेक्के वश होकर नहीं बिल्क प्रमेवश किया। यद्यपि अब अपनी पकी उम्रमें मैं देखता हं कि वह प्रमे प्रहत प्रमे था। इस विनाशने हमको सहायता दी और हमारी जुदाई दूर की।

हां, अगर तमाम विदेशी चीजोंपर जोर दिया गया होता ती यह वात जातिका विरोध करनेवाली, सङ्कीर्णता-युक्त और शरारतभरी होती। परन्तु जोर तो सिर्फ तमाम विलायती कपड़ोंपर दिया जाता है। दुनियांकी तमाम भिन्नता दन्धनसे उत्पन्न होती है। मैं यह नहीं चाहता कि अंग्रेजी 'लिवर वाच' या सुन्दर जापानी वार्निश भारतमें न आने पावे। लेकिन मुक्ते योरपकी उम्दासे उम्दा किस्मकी शराव जरूर नष्ट करनी होगी, फिर चाहे वह कितनेही परिश्रम और कितनीही खवरदारी-के साथ क्यों न वनाई गई हो। शैतानका जाल वड़ी मायाके साथ विछा रहता है और जहां कार्य्य और अकार्यका भाव इतना सुक्ष्म रहता है कि उसका पहचानना कठिन होता है वहां तो वह बहुतही मोहोत्पादक हो जाता है। भेद तो बैसाही दूढ़ और अमिट बना हुआ है। जरासी उसकी सीमाका दल वन हुआ नहीं कि वस निश्चय पूर्वक मौत समिक्ये।

भारतमें आज जाति-विरोध विद्यमान है । बड़ी ही

कोशिशों के वाद लोगोंके दुर्विकारों—दुर्भावोंकी गतिको रोक रखनी सम्भवनीय हुआ है। आमतौर पर लोगों के दिल बुरे भावों से भरे हुये हैं। इसका कारण यह है कि वे कमज़ोर हैं और अपनी कमज़ोरीको निकालनेका उपाय विल्कुल नहीं जानते। उनके इस दुर्भावको मैं मनुष्योंपरसे हटा कर वस्तुओं की ओर ले जा रहा हूं।

विदेशी कपड़ेके प्रेम या मोहकीही वदौलत यहां विदेशियों-का आधिपत्य हुआ, मुफलिसी छा गई और इससे भी बुरा और क्या होगा, कि कितने ही घरों की लाज जाती रही! पाठकः शायद यह बात न जानते होंगे कि थोड़े ही दिन पहले काठियाबाड़ के "अछूत" वुननेवाले जरूरत देख कर वस्वईकी स्युनिसिपेल्टी-में मेहतरों का काम करने लगे। और अब इन लोगोंका जीवन इतना कठिन हो गया है कि वहुतेरे लोग तो अपने वाल-बच्चोंसे हाथ थो बैठते हैं, उनकी नीति नष्ट भ्रष्ट हो गई है। कुछ लोग तो इतने वेवस हो गये हैं कि अपनी वेटियों और वीवियों तकः की लाज को जाते हुये अपनी आखों से देखते हैं पर कुछ कर नहीं सकते। पाठक जानते होंगे कि गुजरातमें इस श्रेणी की बहुतसी औरते कोई घरधंधा न होने के कारण आम सड़कोंपर काम करने के लिये लाचार हुई हैं और वहां वे किसी न किसी ढंगके द्वावसे अपनी इज्जतको बेचने पर मजवूर होती हैं। पाठक यह तो जानते होंगे कि पंजाब के स्वामिमानी वननेवालों को जय कोई पेशा न रहा तो उन्होंने, बहुत वर्षों की वान नहीं है,

तल्यार हाथमें ली और अपने अफसरोंके हुक्मपर स्वाभिमानी भीर वेगुनाह अखोंका संहारा करनेके लिये वे एक हथियार वन गये। और यह उन्हें अपने देशके लिए नहीं चिक्त रोटियोंके लिये करना पड़ा। और अब उन वहके हुए भड़ेतियोंको समक्ताकर इस खूनी पेशेसे छुड़ाना किन मालूम होता है। जो पेशा किसी जमानेमें उनको एक इज्जतका और कारीगरीका मालूम होता था आज वही उन्हें बदनामी करानेवाला दिखाई देता है। जब ढाकाके बुननेवाले जुलाहे विश्विष्टियात सबनम बनाते थे तब तो वे बदनाम नहीं समके जाते थे।

तो क्या अय यह कोई ताज्ज की बात है जो मैं विदेशी कपड़ेको छूना पाप समभूं ? क्या उस मनुष्यके लिये जिसका मैदा वहुत कमजोर पड़ गया है 'भारी' भोजन करना पाप नहीं होगा ? क्या ऐसे खानेको उसे नष्ट न कर देना चाहिये ? अथवा फेंक न देना चाहिये ? अगर मेरा लड़का वीमार पड़ा हो और उसे भारी भोजन करना विल्कुल मना हो परन्तु फिर भी वह उसे खाना चाहे तो मैं जानता हूं कि उस समय मुझे उस अन्नको क्या करना चाहिये । उसकी हवस छुड़ानेके लिये मैं उसे हजम करनेकी ताकत होते हुये भी खुद उसे न खाऊ गाऔर उस के सामने उसे नष्ट कर दूंगा, जिससे कि उसके खानेका पाप उसे अच्छी तरह जंच जाय ।

यदि विदेशी कपड़ेका जलाना ऊंचीसे ऊंची नैतिक दृष्टिसे अकाट्य सिद्धान्त हो तो स्वदेशी कपड़ेकी कीमत वढ़ जानेके अन्देशेसे हमको घवड़ा न जाना चाहिये। यह अग्निसंस्कार मालकी उत्पत्तिको उत्तेजना देनेका तेजसे तेज उपाय है। बस, एक ही दीर्घ प्रयत्न और द्र तअग्नि संस्कारके द्वारा हिन्दु-स्तानको उसपर जवरदस्ती लादी गई सुस्ती और अकड़ाहरसे चैतन्य करता है। आसाम गजेटियरके रचियता मि० अलेनने १६०५ में कामरूपके विषयमें लिखा है। "इघर कुछ वरसोंसे लोग विदेशी कपड़ोंको पसन्द करने लगे हैं। यह परिवर्तन ऐसा है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो समय पहले करघोंपर विताया जाता था उसमें अव कोई दूसरा उपयोगी काम धन्धा नहीं किया जाता।"

आसामियोंसे मैंने यह बात कही और उन्होंने भी बहुत नुक-सान उठानेके बाद इन बातोंकी सत्यताका अनुभव किया। हिन्दुस्तानके लिये विदेशी कपड़ा वैसा ही है जैसा कि शरीरके लिये विजातीय द्रव्य है। हिन्दुस्तानको आरोग्यलाभ करनेके लिये विदेशी कपड़ेको दियासलाई दिखाना उतना ही आव-श्यक है जितना कि शरीर स्वास्थ्यके लिये विजातीय द्रव्य का नाश करना आवश्यकीय है। एक बार जहां आपने स्वदेशोकी तुरन्त आवश्यकताको मान लिया कि फिर अग्नि-संस्कार किये विना छुटकारा नहीं।

और न हमें इसो वातसे डरना चाहिये कि सर्वांगपूर्ण स्वदेशी भावनाका विकाश करते हुए हम कहीं सङ्कीर्णता और दूसरे लोगोंसे अपनेको अलग रखनेकी भावनाको उन्नति न कर वैठें। वात यह है कि दूसरोंकी पवित्रताकी रक्षा करने के पहले हमको स्वयम् अपने शरीरको भोगसे होनेवाले विनाशसे बचाना खाहिये। भारत आज एक विल्कुल निर्जीव पिएड है, जो दूसरोंकी इच्छाके अनुसार चलन वलन करता है। आत्मशुद्धि, आत्मसंयम और आत्मविरागके द्वारा उसमें प्राणका सञ्चार होने दीजिये और वह स्वयम् अपने लिये तथा सारी मनुष्य जातिके लिये एक वरदान रूप होगा। पर अगर लापरवाहीके साथ उसे भोगलिप्त लड़ाका और लोभी होने दिया और फिर उसका उत्थान हुआ तो वह कुम्भकर्णके सदृश सर्व संहारके लिये होगा और वह अपने तथा मनुष्य जातिके लिये शापरूप हो जायगा।

और जो मनुष्य स्वदेशीमें दूढ़ विश्वास रखता है उसे तोखादी पहनकर इस ख्यालसे सन्तुष्ट न होना चाहिये कि मैं औरोंसे श्रेष्ठ हैं 'फेरिसी'अर्थात् अपनेको श्रेष्ठ बनाये रखनेवाला तो सद्गुणका आश्रयदाता है। स्वदेशीके ख्यालसे जो खादी पहनता है वह तो उस मनुष्यकी तरह है जो अपने फेफड़ोंसे काम लेता है। दूसरे लोग जो इसकी आवश्यकता या उपयोगिताके कायल नहीं हैं वे चाहे इसे बुरे भावसे करें अथवा विख्कल इससे दूर रहें पर हमें तो इसे एक स्वाभाविक और नित्य कर्मकी तरह करना

# विजयको शर्तै।

-33-43-44-44-44-

#### ( अगस्त ११, १६२१ )

यदि हम लोग ३० सितम्बरके पहले ही विदेशी वस्त्रोंके चहिष्कारकी समस्या इल कर लेना चाहते हैं तो हमें विना किसी सोच विचारके अपनी रुचिमें परिवर्त्तन लाना होगा, सादगीको अपनाना होगा और अपनी आवश्यकताको अल्पतम करना होगा। प्रत्येक असहयोगीको चाहिये कि वह तीन वस्त्रसे अधिक अपने पास न रखे। हमें वेजवाड़ाके मुलायम और महीन वस्त्रोंके लिये लालायित नहीं होना चाहिये। हमें मोटी खादीसे ही सन्तोष करना चाहिये। पर यह केवल आरम्भ मात्र है। हम लोग व्यवसायिक रीतिसे काम नहीं करेंगे तो हमें सफलता मिलने की सम्भावना नहीं है। अभी तक हम लोग स्कूलों और छात्रोंमें लगे रहे और उन्होंने अपनी योग्यता भर हमारा यूरी तरहसे साथ दिया। बहुतसे असहयोगी छात्र धरना तथा प्रचार आदिके रूपमें वहुत ही उपयोगी काम कर रहे हैं। असहयोगी स्कूलमें प्रायः सभी सार्वजनिक काम होते दिखाई देते हैं। पर केवल स्कूलोंके वहिष्कारसे ही स्वराज्य नहीं मिल सकता। हमें जुलाहोंके हृद्यपर प्रभाव डालना होगा। हमें उनका संगठन करना आवश्यक है। कामके न रहनेसे जो

जुलाहे अपना अपना पेशा छोड़कर दूसरे पेशोंमें जा बसे हैं उन्हें समभा बुकाकर हमें फिर इस पेशेमें लाना होगा। उनकी सभायें करके हमें उन्हें समकाना होगा कि यद्यपि हाथके कते स्तके धागे विषम ( अर्थात् एक तरहके न होकर मोटे और पतले होंगे ) तो भी उन्हें धैर्यके साथ इसीका प्रयोग करना चाहिये और विदेशी मिलोंके वने कपड़ेको छूना उन्हें पाप समभना चाहिये। इसी तरह हमें ध्रुनियोंको उत्साहित कर कातने लायक रुई तैयार कराना चाहिये तथा पूनी वनवाना चाहिये। कपड़ेके दुकानदारोंको समभाना चाहिये कि वे विदेशी मालका वेचना छोड़कर स्वदेशी कपड़ेको ही देवें। हमें ऐसे छोगोंको निरीक्षणके लिये नियुक्त करना चाहिये जो देशी तथा विदेशी हाथके धार्ग तथा मिलके धार्गके वने कपड़ोंको पहचान सकें। जब तक हम लोग पूर्ण विस्तारके साथ अपना संगठन नहीं कर छेते तव तक यह काम संभव भी नहीं है। और इस तरहका सगठन तब तक संभव नहीं जब तक प्रत्येक कांग्रे सका सदस्य अपनी सारी शाक्ति स्वदेशीमें ही लगा दे अर्थात् अन्य कार्य क्रमशः त्याग कर दे और केवल मात्र स्वदेशीको ही उटा ले।

आदर्श यह है कि जिस तरह अधिकांश ग्राम अपनी आव-श्यकता भरके लिये सभी अन्न उत्पन्न कर लेते हैं उसी तरह प्रत्येक ग्रामको अपनी आवश्यकताभर स्त कात लेना तथा उससे कपड़ा विन लेना चाहिये। अपनी आवश्यकता भर सभी तरहके अन्न पैदा कर लेनेके वनिस्वत अपनी आवश्यकता- भर सूत कात लेना तथा उससे कपड़ा विन लेना कहीं सहज है। प्रत्येक गांच गेहूं, जब या धान नहीं पैदा कर सकता पर यह प्रत्येक गांवके लिये सहज है, कि वह अपनी आवश्यकता भर र्श्व एक छोर बिना किसी कठिनाईके कातता और कपड़ा बिनता रहे। पर इस शुभ दिनपर पहुंचनेके लिये कुछ कालकीः आवश्यकता है। पर जिन प्रान्तोंमें पर्याप्त सगठन हो गया है: जैसे पञ्जाब आदि उन्हें केवल अपने बाजारसे विदेशी कपडा निकालकर ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिये विक उन्हें अपना फालत् अंश उन अन्य पान्तोंमें भेज देना चाहिये जहां अभी बहुत खादीकी आवश्यकता है। पञ्जाव, बिहार, आन्ध्र तथा अन्य प्रान्त खादीके उत्पादनके लिये सबसे अधिक तैयार प्रतीत हो रहे हैं इसिळय इन पान्तोंको खादीके उत्पादनके लिये इस तरह तैयार हो जाना चाहिये जिससे वे लोग खादोकी मांगको पूरी कर सकें।

यदि हम इस महत् कार्यका वोक अपने सिरपर उठाना चाहते हैं तो हमें व्यर्थ वार्तालापमें समय नहीं खोना चाहिये और यदि हमें वार्तालाप करना है तो उसका रूप व्यवसायिक होना चाहिये। हमें व्यर्थका विरोध और एतराज उठाना छोड़ देना और अपनेको तभी संलग्न करनेकी प्रवृत्ति भी छोड़ देनी चाहिये जब दूसरे उसके लिये तैयार होते दिखाई दें। कांग्रेस अव वक्तीलोंका विवाद-गृह नहीं होना चाहिये जो वकालत नहीं छोड़ना चाहते बल्कि अव वह उन लोगोंकी संस्था होनी चाहिये

जो पैदा करनेवाले तथा तैयार करनेवाले हैं और जो इन बातोंकी आवश्यकता समभते हैं और उसके अनुसार अपने हृद्यके सऋ भावोंको व्यक्त करते हैं। जो वकील वकालत नहीं छोड़ना चाहते वे चुपचाप सहायता तथा चन्दा आदि देकर इस यज्ञमें भाग हे सकते हैं। जिस अवस्थामें वे रहना चाहते हैं उससे भी मेरी सहानुभूति है पर उन्हें अपनी सीमित मर्यादाका सदा ध्यान रखना चाहिये। उनकी पूछ फिर एक वार होगी जब देश उस स्थितिको पहुंच जायगा कि वह न्यायके लिये तथा न्याय निर्माणके लिये ऐसी सभाओंकी शरण लेगा जिनमें उसकी आवश्यकता होगी। पर आज उसको किसीसे भी आशा नहीं है। किसीमें भी विश्वास नहीं रह गया हैक्योंकि वे इतनी गिर गई हैं कि कोई ठिकाना नहीं है। जिस समय राजा और प्रजाका प्रश्न उपस्थित हो जाता है, अदालते न्यायको ताकपर रख देती हैं। उनकी योग्यता तथा उपयोगिता तभी चरितार्थ हो सकती है जय वे दोनों दलोंके वीच पूर्ण न्यायकी मीमांसा करें न कि केवल प्रजाके वीचमें ही न्याय की ठीक योजना करें। यह न्यायतो उसी प्रकारका हुआ जैसे एक होर भेड़के मेमनोंको आपसंमें एक दूसरेको खाजानेसे वचावे या उनको वीमार होकर मरनेसे वचावे ाजिससे वह वारी वारीसे सवको खा सके। 🦈



### महिलाओंकी सेवामें

#### ( अगस्त १७, १६२१ )

प्रिय बहुनो ! आल-इगिडया कांग्रे स-कमेटीने लोकमान्य तिलककी स्पृतिमें ३१ जुलाईको वम्बईमें वलिदानके अग्नि-प्रज्वलन ( होली ) के साथ प्रारम्भ होनेवाले विदेशी वस्त्रोंके वहिष्कारकी . अन्तिम ता० ३० सितम्बर निश्चित की है। वड़े भारी ढेरमें, जिसमें कि बहुतसी ऐसी मृत्यवान साड़ियां तथा अन्य पोशाकें श्री कि जिन्हें आप अभी तक विद्या और सुन्दर समभती हैं, मैंने ही अग्नि प्रज्वलित की थी। मेरा खयाल है कि जिन वहनोंने अपने मूल्यवान् वस्त्र प्रदान किये वे वुद्धिमान् थीं और उन्होंने उचित किया। जिस प्रकार घ्रेगकी दूषित चीजोंका अत्यन्त आर्थिक और सर्वोत्तम उपयोग उनका ध्वंस होता है, ठीक उसी प्रकार विदेशी वस्त्रोंका अत्यन्त आर्थिक उपयोग भी आपकी कर्त्तव्य शक्तिके विचारसे ध्वंस ही था। यह राजनैतिक क्षेत्र-मैंसे बहुतसे भयावह रोगों (Complaints) के निवारणकी प्रक जर्राही (Surgical) उपाय था ।

आप भारतीय स्त्रियोंने गत वारह मासमें मातृभूमिके लिए अद्भुत कार्य किये हैं। आप देवताओंकी भांति चुपचाप कार्य करती रही हैं। आपंने अपनी सम्पत्ति तथा उत्तम आभूपण

प्रदान कर दिये हैं। आप चन्दा संब्रह करनेके लिए घर-घर फिरी हैं। आपमेंसे कई, जो कि विविध रंगोंकी उत्तम पोशाक पहनती थीं और दिनमें कई बार वेष वदलती थीं, अब सफेद निप्कलंक, किन्तु भारी खादीकी, स्त्रीकी प्राष्ट्रतिक पवित्रताका स्मरण दिलानेवाली साड़ी व्यवहार करने लगी हैं। आपने यह समस्त कार्य भारत, खिलाफत और पंजाबके लिए किया है। आपके शब्द या कार्यमें किसी प्रकारका छल नहीं है। आपका कोध या घृणासे रहित निर्मल और विल्कुल शुद्ध वलि-दान है। मुक्ते आपके प्रति यह स्वीकार करने दीजिए कि समस्तः भारतमें आपके निज इच्छानुसार प्रेम-पूर्वक आगे वढ़नेके उत्सा-हने मुझे विश्वास दिला दिया है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे आन्दोलनके आत्मशुद्धिका आन्दोलन होनेमें इसके अतिरिक्तः और किसी प्रमाणकी आवश्कता ही नहीं कि भारतकी लाखों-स्त्रियां इस कार्यको करकं क्रियात्मक-रूपसे इसका साथः दे रही हैं।

यद्यपि आपने सहायता अधिक की है, किन्तु उससे अधिक-की आवश्यकता है। यद्यपि तिलक-स्वराज्य-फर्डके बन्देमें पुरु-पोंने प्रधान भाग लिया है, किन्तु स्वदेशी कार्य-क्रमकी पूर्ति केवल तव ही सम्भव है जब आप अत्याधिक भाग लें। वहि-फ्तार असम्भव है, यदि आप विदेशी दस्त्र न त्यागेंगी। जब तक रुचि मौजूद रहती है, तवतक पूर्ण त्याग नहीं हो सकता। जिस प्रकार हम कृतज्ञता-पूर्वक उन वच्नोंसे ही, जिन्हें ईश्वर

प्रदान करता है—फिर वे चाहे कैसे ही क्यों न हों—सन्तुष्ट रहते हैं उसी प्रकार हमें उसी कपड़ेसे सन्तुष्ट रहनेके लिए तत्पर रहना चाहिए जिसे भारत पैदा कर सकता है। मैं ऐसी किसी माताको नहीं जानता जो अपने वच्चेको, इस खयालसे कि वह वाहरी आदमीको कुरूप दीखता है, फेंक दे। अतएव देशमक स्त्रियोंको इस्त कौशल सम्बन्धमें इसी प्रकारकी होनी चाहिए। आपको यह जान लेना चाहिए कि हाथसे कातना और हाथसे बुनना ही हस्त कौशल हो सकता है। अवस्थान्तरमें आप केवल खुर्द्री खादी ही बहुतायतसे प्राप्त कर सकती हैं। अतः आपको आव-श्यक है कि वे सव खूवियां जिनको आपका हृदय चाहता हो या जो आवश्यक हों, आपं इसमें सम्मिलित करें। यदि आप कुछ मास तक खुर्द्श खादीसे संतुष्ट रहेंगी तो भारतकी प्राचीन, उत्तम, मृत्यवान तथा रंगीन पोशाकोंको जिनके लिए एक समय संसा-रको इसद और निराशा होती थी, फिरसे देखनेसे निराशा जाती रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि छः मासके मन मारनेका फल आपको बतायेगा कि आज जिसे हम कारीगरी कहते हैं वह भ्रममात्र है और सच्ची कारीगरीका चिह्न केवल आकार ही नहीं, किन्तु और भी कुछ होता है जो कि फिर मालूम हो जायगा । पश्चिमसे आनेवाले, वारीक वस्त्र (Fine Fabric): ने हमारे लाखों भाई और वहनोंका विस्कुल नाश कर दिया है और हमारी सहस्रों प्रिय भगिनियोंका जीवन लजितत वना दिया है। सची कारीगरी उसके निर्माताकी प्रसन्नता, सन्तोप और

शुद्धताका प्रमाण होनी चाहिए। यदि आप अपनी यह कारीगरी पुनः जीवित करना चाहें तो आपके लिए वर्तमान समयमें, खादी का व्यवहार सर्वोत्तम एवं आवश्यक है।

स्वदेशीके कार्यक्रमकी सफलताके लिए केवल खादीका न्यव-हार ही आवश्यक नहीं है, किन्तु यह भी आवश्यक है कि आपमें से प्रत्येक अपनी फुर्सतके समय चर्वा कार्ते । मैंने वच्चों और पुरुषोंको भी सूचित किया है कि उन्हें भी चर्का कातना चाहिये। और मैं जानता हूं कि उनमेंसे हजारों लोग रोज कातते हैं। किंतु कातनेका मुख्य भार पहलेकी भांति आपके कंघोंपर रहना आवश्यक है। दो हजार वर्ष पूर्व भारतीय स्त्रियां केवल घरकी मांगके लिए ही नहीं, किन्तु अन्य देशोंके लिए भी कातती थीं। वे केवल खुर्दरी ही नहीं, किन्तु अत्युत्तम श्रेणीका सूत कातती थीं, जैसा संसारमें कदाचित् ही कभी किसीने काता हो। अभी तक मशीन द्वारा काता हुआ सूत हमारे पूर्वजों द्वारा काते हुए स्त तक नहीं पहुंचा है। यदि हमें दो मास और उसके वाद खादीकी मांगका सामना करना है, तो आपको स्पिनिंग हुउ वनाना, कताईकी वृद्धि करना और भारतके वाजारोंको हाथके कते हुए स्तसे पाट देना आवश्यक है। इसके लिए आपमेंसे कुछको कातने, धुनने और चर्खों की दुरुस्ती करनेमें सिद्ध-हस्त होना चाहिए। इसीका अर्थ है—लगातार श्रम । आप निर्वाहके लिए नहीं कातेंगी। मध्यम श्रेणीके लिए यह कुटुम्बकी आयमें वृद्धिके रूपमें होना चाहिए। और वहुत गरीव स्त्रोके लिए

निस्संदेह यह निर्वाहका एक उपाय है। चर्छा पहलेकी भांति विश्ववाओंका प्यारा साथी होना चाहिए। परन्तु आपका जो कि इस अपीलको पढ़ेंगी, चर्छा कातना कर्तव्य है, धर्म है। यदि भारतका शुभ चाहने वाली समस्त स्त्रियां कुछ निश्चित तादाद में रोज स्त कातेंगी तो बहुत शीघ्र ही इच्छित सफलता प्राम्न करा देंगी।

इस प्रकार भारतकी आर्थिक और नैतिक मुक्ति आपसेही है। भारतका भविष्य आप ही पर निर्भर है, क्योंकि भविष्य संतान आपके ही हाथोंमें है। आप भारतके बच्चोंको साधारणतः परमेश्वरका भय रखनेवाले तथा वीर बना सकती हैं और आप ही उन्हें कायर, निकम्मा और गंवार वना सकती हैं। आप ही उन्हें विदेशी श्रंगारोंके व्यसनका जन्म भरके लिए शिकार वना सकती हैं। आगामी कुछ सप्ताहोंमें विदित हो जायगा कि भारतकी स्त्रियोंने क्या किया है ? मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है आप जो कुछ करेंगी भारतके भलेके लिए ही करेंगी । भारतका भाग्य गवर्नमैण्टकी अपेक्षा, जिसने भारतकी शक्तिका दुर्व्यवहार करके उसके आत्म-विश्वासकी शक्तिको खो दिया है, आपके हाथमें कहीं अधिक सुरक्षित है। स्त्रियोंकी प्रत्येक सभामें मैंने राष्ट्रीय पुयलोंकी सफलताके लिए आपके आशीर्वाद मांगे हैं और यह इसी विश्वासपर कि आप शुद्ध, सरल, पवित्र और आशीर्वाद देनेके योग्य हैं। आप अपने विदेशी वस्त्र त्याग कर और अपने अवकाशके समय राष्ट्रके लिए नियमित रूपसे चर्ला

कात कर अपने आशीर्वादके फलाफलका विश्वास जतला सकती हैं।

गरीबोंका सहारा

(सितम्बर २६, १६२१)

महात्माजीने जनताके नाम निम्न लिखित अपील निकाली है:-

अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीने विदेशी वस्त्रीके पूर्ण वहिष्कारके लिये जो अविध नियत की थी उसका अन्तिम दिन निकट चला आ रहा है। उस दिनके भीतर ही हमें वहिष्कार-को पूरा कर देना चाहिये। यदि कांग्रे सका प्रत्येक सदस्य-चाहे वह नर हो या नारी—इसके लिये दत्तचित्त होकर काम करनेमें लग जाय तो यह काम अभी असम्भव या अति कठिन नहीं है। यदि सब लोग इस वातको भली प्रकारसे समम लें कि विना स्वदेशीके विदेशी वस्त्रोंका पूर्ण वहिष्कार नहीं हो सकता और जवतक हाथसे सूत कातकर करघोंमें कपड़े न विने जायँ तवतक स्वदेशीकी समस्या पूर्णतः हल नहीं हो सकती और वगैर इतना किये स्वराज्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती तथा विना स्वराज्यकी प्राप्तिके खिलाफत और पञ्जावके प्रति किये गये अन्यायों और अत्याचारोंका प्रति-शोध नहीं हो सकता तो हम लोग जिस वहिण्कारकी योजना कर रहे हैं और जिस स्वदेशीके प्रचारकी व्यवस्था कर रहे हैं वह सहजर्में ही हो सकता है।

में यह जानता हूं कि यहुतसे ऐसे हैं जिन्हें चिदेशी कपड़ोंका तुरन्त वहिष्कार करके देशीका प्रयोग करना अति कठिन काम है। करोड़ों आदमी इतने गरीव हैं कि वे अपने तनपरके चिदेशी वस्त्रोंका वहिष्कार करके उनके स्थानपर देशीका प्रयोग तुरन्त करनेमें सर्वथा असमर्थ हैं। उनके लिये मेरी वही सलाह, जो मैंने किसी समय मद्रासके समुद्रके किनारेपर दी थी। उन्हें कमर ढांक कर ही सन्तुष्ट हो जाना चाहिये। भारतवर्षकी जलवायु ऐसी ही है कि वर्षके अधिकांश मासमें हमें तन ढकनेके लिये किसी तरहके कपड़ेकी आवश्यकता नहीं पड़ती। कपड़ेमें किसी तरहके वनावट या दिखावटकी आवश्यकता नहीं, भारतीय सभ्यता कभी भी नहीं चाहती कि पुरुषको भी अपना शरीर हर तरफसे ढांक कर रखना चाहिये।

जो सलाह मैं दे रहा हूं अपनी जिम्मेदारीको भली भाँति समक्ष कर दे रहा हूं। इसलिये उदाहरण उपस्थित करनेके लिये मैं आजसे अपनी टोपी और कुर्नेका परित्याग करता हूं तथा केवल कमर ढांकने भरके लिये वस्त्र पहनना तथा आवश्यकता पड़नेपर शरीर ढकनेके लिये चादरको ग्रहण करता हूं। मैं इस व्यवस्थाको कई कारणोंसे अंगीकार करता हूं। पहले तो मैं किसीको भी ऐसा काम करनेकी सलाह नहीं देता जिसे स्वयम् मैं न कर सकूँ और दूसरे इससे उन गरीवोंका मार्ग सुगम हो जाता है जो साधन न रहनेके कारण विदेशी वस्त्रोंको पूरी तरह से त्याग नहीं सकते। इससे हम लोगोंकी उदासीका भी भाव- गम्य होगा क्योंकि प्रत्येक देशमें उदासीके यही वर्त्तमान छक्षण देखे जाते हैं कि छोग न'गे पाँच तथा न'गे सिर रहते हैं। हम छोग मातम मना रहे हैं, शोकावस्थामें हैं, यह बात हमें और भी स्पष्ट होती जा रही है ज्यों ज्यों साल समाप्त होने पर आ रहा है और हम देखते हैं कि हमें स्वराज्य नहीं मिला बिक हम स्व-राज्यसे कहीं दूर पढ़े हैं। मैं यह स्पष्टतया कह देना चाहता है कि हमारे अन्य काम करनेवाले साथी अपनी टोपी तथा कुरता-का त्याग तबतक न करें जबतक अपने दायरेके अन्तर्गत कोई कामको चरितार्थ करनेके लिये वे ऐसा करना आवश्यक नहीं समकते।

में यह भी निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि यदि काम करनेवाले तैयार हो जायँगे तो प्रत्येक जिलाकी आवश्यकता भर माल
एक महीनेके अन्दर तैयार हो सकता है। उस एक मासकी
अवधि तकके लिये मेरी सलाह है कि हम खादीके अतिरिक्त
और सब कामको छोड़ दें। शराबकी दूकानपर जो पहरा दें
रहे हैं उन्हें भी में पहरा उठाकर यही काम करनेकी सलाह
दूँगा और आशा करूँगा कि शराबी और पियकड़ इस नये
ढंगको स्वीकार करेंगें। मैं प्रत्येक असहयोगीसे कहूंगा
कि वह जेलखानेकी अपने जीवनकी साधारण दैनिक घटना
समके और उसकी जरा भी परवा न करे। यदि हम लोग
अक्टूबर भर चुपचाप केवल एक काम करते रह गये अर्थात्
चरखे-करवेका प्रचार तथा विदेशी बखोंको बटोर वटोर कर

जलाना तो इस एक मासमें ही हम इतनी योग्यता और शक्ति उत्पन्न कर लेंगे कि यदि इसके बाद आवश्यकता पड़े तो हम सहजमें ही असहयोग कर लेंगे। मुझे इस वातका दृढ़ विश्वास है कि यदि हमने पूर्ण आत्मवल दिखलाया, संगठनकी पूर्ण योग्यता प्रगट की, आत्म-संयमकी पूर्ण दृढ़ता दिखलाई—क्योंकि विना इनके स्वदेशीका काम पूरा नहीं हो सकता—तो इतनेमें ही हमारे स्वराज्यका मार्ग प्रशस्त हो जायगा।

# ३० वीं सितम्बर

多多余爷

#### ( अक्टूबर ६, १६२१ )

पूर्ण वाद-विवादके वाद अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी में विदेशी वस्त्रोंके पूर्ण वहिष्कारके लिये ३० सितम्बरको अन्तिम तिथि नियत थी। वहस इस वातपर थी कि इसके लिये ३० सितम्बर रखी जाय या ३० अक्टूबर। जो लोग ३० सितम्बरके पक्षमें थे उनका कथन था कि यदि हम ३० अक्टूबर तक वहि-ष्कारका प्रश्न हल कर सकते हैं तो हम उसे ३० सितम्बर तक भी हल कर सकते हैं। यह निःसंकोच स्वीकार करना चाहिये कि जो प्रस्ताव हम लोगोंने स्वीकार किया था उसे पूरा करनेमें हम लोग सफल नहीं हो सके। हाँ, यह हम स्वीकार कर सकते हैं कि काम बहुत हुआ है। खादीका प्रयोग अधिकाधिक

होने लगा है और उसका सौन्दर्य भी वढ़ गया है। कितने स्थानोंमें उसमें वहुत कुछ सुधार हो गया है। बहुतसे चरसे काम कर रहे हैं। करघोंकी संख्या भी वढ़ गई है। जो उन्नति इस समय तक हुई है उसे सन्तोषजनक अवश्य कह सकते हैं। पर यह ख्याल कर कि हम लोग इस संप्राममें प्रवृत्त हैं यह सफलता सन्तोष जनक नहीं कही जा सकती।

इस आन्दोलनकी सफलता प्रयोग करनेवालों पर निर्भर है।

माल मँगानेवालोंने कुछ सहायता अवश्य की है पर प्रयोग करने

चालोंने केवल आंशिक बहिष्कारसे सन्तोष कर लिया है। प्रायः सव

लोगोंने विदेशी टोपियोंका वहिष्कार कर दिया है पर श्रोतियोंका

बहिष्कार तो वहुन ही कम लोगोंने किया है। प्रयोग करने
वालोंने माल मँगानेवालोंकी सहायता ठीक तरहसे नहीं की है।

स्त कातनेका काम कुछ गरीबोंने ही उठाया है। प्रयोग करने
वालोंने पूर्ण परिवर्त्तनकी आवश्यकता नहीं प्रतीत की। उसने

उस जीवनकी पूर्ण कल्पना नहीं की जो स्वराज्य प्राप्त हो जाने

पर श्रारण करना होगा। श्रोखेवाजी भी चालसे हमें सफलता

नहीं मिल सकती। हमारी सफलताके लिये पूर्ण परिवर्त्तनकी
आवश्यकता है।

इसके साथही वंगाल तथा महासमें भ्रमण करते समय मैंने यह भी देखा कि लोगोंकी रुचि तथा प्रवृत्ति इस-ओर है। कितने लोग आशान्त्रित थे वे यही कहते थे, कि थोड़ा और समय लगा-कर हम लोग पूरा संगठन कर लेंगे और विना किसी कठिनाईके खादी तैयार करने लगेंगे। स्वदेशीके विषयमें औरतें अधिक कठिनाईका कारण हो गयी हैं। पुरुषोंकी भाँति वे परिवर्त्तनको इतने सहजमें स्वीकार कर लेनेके लिये तैयार नहीं हैं। पर इन कठिनाइयोंका पार करना ही हमें साहस, आशा, द्वहता और साथ ही साथ भारतकी वास्तविक दशाका ज्ञान देगा। स्वदेशीके माने हैं भारतके व्यवसायका पूर्ण जीणोंद्वार तथा भारतकी दरिद्रताका विनाश। जिस समय राज्यकी सहायता विना हम लोग अपने वस्त्रकी आवश्यकता पूरी कर लेगें और इस प्रश्नको हल कर लेंगे, जिसे हम लोग हल होने लायक नहीं समकते थे उसी दिन हम अपना प्रवन्ध आप कर लेनेके योग्य हो जायँगे।

आज सर विलियम विन्सेंट (होम सदस्य) हमें अपनी महु-अरकी सुरपर नचा रहे हैं। वे अपने मनसे ही जनताके प्रति-निध्र वन वैठे हैं और लोगोंको यह बात सममाते फिरते हैं कि भारतके अल्प मतवालोंके स्वार्थोंकी रक्षाका प्रयत्न, एकमाव ब्रिटिश सरकार द्वारा ही साध्य है। वे हर तरहसे यह बात सावित करनेमें लगे हैं कि आज तक भारतमें इतने भी वीर नहीं निकल सके जो विदेशियोंके आक्रमणसे सीमा प्रान्तकी ही रक्षा कर सकते।

पर जिस दिन हम लोग अपनी सबसे प्रधान आवश्यकताकी पूर्ति ब्रिटेनकी सहायता विना ही करने लग जायँगे, उस दिन हम सबके योग्य हो जायँगे और जब इस वातका पता सर विलि- यम विन्सेएटको लग जायगा कि हम अव अपनी आवश्यकताकी पूर्त्तिके लिये सरकारका मुँह नहीं जोहते तो वे भी अपना पुराना राग छोड़ देंगे और नया राग अलापने लगेंगे।

खिलाफतकी समस्याका हल होना एक मात्र स्वदेशीपर निर्भर है। स्वदेशीको हमें कामश्रेन समक्षना चाहिये। जिस समय हम स्वदेशीकी समस्या हल कर लेंगे, हम खिलाफतकी रक्षा वड़ी ही आसानीसे कर लेंगे। उस समय हमें आत्म-रक्षा की योग्यता आजायगी। हम सीमान्त प्रदेशोंको वाहरी आक-मणसे बचा सकेंगे और अपना प्रबन्ध भी आप कर सकेंगे।

यदि ३० करोड़ भारतवासी आउ दूढ़ मत हो जायँ, यदि एक करोड़ कांग्रे सके सदस्य ही आज जी जानसे लपट जायँ तो आगामी महासभामें स्वदेशीके प्रचार और विदेशीके विहण्कार की समस्या हल हो सकती है। इसके लिये तीन वातें आवश्यक हैं। पहले हमें हर तरहके विदेशी वस्त्रोंका परित्याग करना चाहिये, दूसरे कमसे कम वस्त्रसे ही अपनी आवश्यकता पूरी करनी चाहिये और इस कमसे कम आवश्यकताकी पूर्तिके लिये हम जितनी खादी आवश्यक समभें उसके लिये अपने हाथसे सून कात कर तैयार करें और गाँवके जुलाहोंसे कपड़े विनवालें।



# ६—हिन्दू मुस्लिम एकता

# हिन्दू-मुस्लिम मेल

( मई ११, १६२० )

एकतामें असीम वल है। इस कहावतको चरितार्थ करने के लिये अनेक तरहकी किस्से तथा कहानियाँ पुस्तकोंमें लिखी मिलती हैं। पर हिन्दू मुस्लिम एकाने इसे प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा चरितार्थ कर दियाँ। यदि हम लोग अलग अलग रहना चाहते हैं तो हमारा पतन अवश्यम्भावी है। जवतक भारतके हिन्दू और मुसलमान एक दूसरेका गला काटनेके लिये तैयार वैठे रहेंगे तव तक कोई भी विदेशी शक्ति उन्हें अपना दास बनाकर अपने आधीन कर सकती है। हिन्दू मुसलमान मेलका यह अभिप्राय नहीं है कि केवल भारतीय हिन्दू तथा मुसलमानोंमें परस्पर मेल हो जाय विका भारतकी उन समग्र जातियोंमें पर-स्पर भ्रतु-भावकी , स्थापना हो जाय जो भारतको अपना घर समभती हैं और अनन्त कालसे उसमें रहती आ रही हैं। इस एकताकी खापनाके लिये धार्मिक भेद भावका विचार कोई विस्त वाधा नहीं पहुंचा सकता।

इस वातको मैं अच्छी तरह समभता हूं कि इस तरहके मेळ की नींवको हम लोगोंने इतना दृढ़ नहीं कर दिया है कि वह हर तरहके भारको वर्दाश्त कर सके। मेळका यह पौधा अभी उगा

है। इसकी डालियाँ अभी वहुत ही नर्म तथा मुलायम हैं। इसकी देख-रेखकी अभी नितान्त आवश्यकता है। जिस समय नेलोरमें इसका स्थूल प्रमाण मेरे सामने उपस्थित हुआ उस समय मुझे यह बात सूभी। मैंने उस समय देखा कि हिन्दू और मुसळ-मानोंका परस्पर सम्बन्ध सन्तोषजनक नहीं है। असो दो वर्ष भी नहीं वीते हैं कि एक साधारणसी बातपर दोनों लड़ पड़े थे। कुछ हिन्दू वाजा वजाते हुए जा रहे थे। मार्गमें मसजिद पड़ गई। उन्होंने वाजा बजाना बन्द नहीं किया। यह मुसळ-मानोंको असह्य था। बस, इसीको छेकर फगड़ा उठ खड़ा हुआ। हम छोगोंको उचित है कि इस तरहकी साधारण साधारण वातों-को विकट धार्मिक प्रश्नोंमें न मिला लें। इसलिये यह आव-श्यक नहीं है, कि हिन्दू सदा वाजा वजाते ही चलें। इसके लिये यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि पुरानी नजीरोंसे प्रगट हो जायगा कि इस तरह यहाँ सदासे वाजे वजते चले आये हैं। मसजिदके समीपसे जाते हुए वे वाजा बजाना वन्द कर दे सकते हैं। मुसलमानोंके धार्मिक विश्वासके अनुसार मस-जिदके चारों तरफ हर समय पूरी शान्ति रहनी चाहिये। इस शान्तिके लिये सवको प्रयास करना चाहिये। जो वात हिन्दूके लिये आवश्यक नहीं है वही एक मुसलमानके लिये आवश्यक हो सकती है और जो वातें हिन्दू धर्मके अनुसार आवश्यक नहीं हैं उनका त्याग कर देना--यदि ऐसा करनेकी प्रेरणा मुस-लमानोंकी ओरसे हो—प्रत्येक हिन्दूका धर्म है। जरा जरासी

वातपर लड़ मरना अव्वल नम्बरकी वेवकुफीमें शामिल है। जिस मेल और एकताकी इम लोग आकांक्षा करते हैं वह तभी प्राप्त हो सकती है जब हम लोग एक दूसरेके प्रति उदारता तथा सङ्खाब रखनेकी चेष्टा करेंगे। गो माता हिन्दुओंको प्राणोंसे भी प्यारी है। इसलिये मुसलमानोंको उचित है कि वे इस विषयमें हिन्दू भाइ-योंकी मर्यादा रखें। प्रार्थनाके समय मुमलमानोंके लिये अटल शान्तिकी आवश्यकता है इसिलये हिन्दुओंको उचित है कि वे मुसलमानोंके इस भावकी रक्षा करें। यही पूर्णताकी कसौटी है। पर हिन्दू और मुसलमान दोनोंमें वदमाशोंकी कमी नहीं है जो साधारणसी वातोंके लिये भी भगड़ जानेकी तैयार रहेंगे। इस तरहके भगड़ोंके निपटाराके लिये हमें ऐसी पञ्चायतें बैठा देना चाहिये जिनमें इस तरहके भगड़ोंपर विचार हो और उनके निर्णयको सर्वमान्य समभा जाय। इन पञ्चायतोंकी मर्यादाको स्वीकार करानेके लिये जनताका ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट. करना चाहिये जिससे उनको उपयोगितापर किसी तरहका-विवाद् न उठ खड़ा हो।

में यह भी जानता हूं कि अभी तक एक दूसरेका परस्पर विश्वास नहीं जम सका है। कितने हिन्दू हैं जो मुसलमानों-की विपतपर सन्देह प्रगट करते हैं। उनका कहना है कि स्वराज्य में मुसलमानोंकी प्रधानता हो जायगी, मुसलमानोंका राज्य कायम हो जायगा। उनकी धारणा है कि ब्रिटिशका प्रभाव भारतसे उठ जाते ही यहाँके मुसलमान अन्य विदेशी मुस-

लमान राज्योंकी सहायतासे भारतमें पुनः एक बार मुसल-मानी राज्य स्थापित कर छेंगे। उंधर मुसलमानोंके दिलमें यह चोर, पैठा है कि हिन्दुओं की संख्या हमसे कहीं अधिक है और इसका परिणाम यह होगा कि वे लोग हमें कुचल डालेंगे। इस तरहके भावोंने दोनोंके हृदयोंको दुर्वल बना डाला है। यदि और कुछ नहीं तो एक साथ रहनेकी अभिलाषा ही उन्हें शान्त और परस्पर विश्वास युक्त रहने देनेके लिये प्रोरित करती। दोनों धर्मों में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे दोनों अलग अलग होकर रहें। वह जमाना चीत गया जब किसी पर बलात्कार करके उसे जवर्दस्ती मुसल-मान वना लिया जाता था। गौका प्रश्न अलग कर दीजिये: मुसलमानोंके साथ हिन्दुओंके वैमनस्यका कोई कारण नहीं रह जाता। मुसलमान धर्मके अनुसार गोवध आवश्यक नहीं है। मुख्य वात यह है कि आज तक हम छोगोंने इस वातकी कभी चेप्रा ही नहीं की, कि हम लोग आपसमें मिलकरसमभौता करलें और इस तरह परस्पर भेदभावको मिटाकर मेळसे रहना सीखें। और एक ही मातृ भूमिके पुत्र वनकर प्रोम तथा सद्भावसे रहें। इस समय हम दोनोंके हाथमें एक अपूर्व सुअवसर आ उपिखत हुआ है। खिलाफतका प्रश्न फिर नहीं उपस्थित होगा। यदि हमारे हिन्दू भाई मुसलमानोंका सद्गाव प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिये यह सबसे उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। उन्हें उचित है कि इस्लामके लिये मुसलमानोंके साथ वे कट मरें।

# हिन्दू मुस्लिम मेल

#### ( अक्वर ई, १६२० )

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि असहयोगकी सफलता शान्ति तथा अहिंसापर जितनी निर्भर करती है, हिन्दू मुस्लिम एकतापर भी उतनी ही निर्भर करती है। इस संग्रामको चला-नेके लिये दोनोंपर भीपण बोम लादा जायगा और यदि इस भारतको दोनोंने सम्हाल लिया तो विजय उसके सामने नाचती फिरेगी।

इसकी पहली परीक्षा आगरेमें हुई। (जिस समय गोक्थ-का प्रश्न लेकर दंगा हो गया था) अपनी अपनी रक्षा तथा न्याय-के लिये जब दोनों दल अधिकारियोंके पास गये, उन्होंने उनका उपहास करके कहा कि शौकत अलीके पास जाओ. गांधीको खोजो। भाग्यवश उस समयके लिये उपयुक्त आदमी मिल गया। हकीम अजमलखां कट्टर मुसलमान हैं, साथही हिन्दुओं-का भी उनपर अटल विश्वास रहता है। अपने साथियोंके साथ वे फौरन आगरा पहुंचे, समकौता करा दिया। इस समय दोनों दल पूर्ववत् मित्र वन गये हैं। इसी तरहकी दूसरी दुर्घटना विल्लीके पास हुई। वहां भी हकीमजीके प्रभावने शान्ति स्थापित की। यदि हकीमजी वहां ठीक समयपर न पहुंच गये होते तो अन्थे मच गया होता। पर अफेले हकीमजीके लिये कव सम्भव है किशांतिका भएडा लिये सब जगह इस तरहके भगड़ोंको मिटानेके लिये ठीक समय-पर पहुंच सकें। और न मैं ही सब जगह पहुंच सकता हूं, न मौलाना शौकत अली ही पहुंच सकते हैं। पर तोभी विच्छेद करानेके लिये जितने भी प्रयत्न किये जायं सबको विफलकर दोनों दलोंमें पूर्ण एकताकी स्थापना होनी चाहिये।

आगरेमें अधिकारियोंसे सहायताके लिये प्रार्थना क्यों की गई। यदि हमलोग असहयोग आन्दोलनको थोड़ा भी सफल यनाना चाहते हैं तो पहली आवश्यकता इस वातकी है कि परस्पर कलहके निपटारेके लिये हमें सरकारकी सहायताका ध्यान छोड़ देना चाहिये। यदि हम लोग अपने परस्पर भगड़ंके निपटारेके लिये ब्रिटिश सरकारकी सहायताकी अपेक्षा करते हैं, या किसी अभियुक्तको द्रांड देनेके लिये उसके पास जानेकी आवश्यकता समभते हैं तो हमारे असहयोग आन्दोलनका सारा कार्य-क्रम व्यर्थ और निष्फल समिभये। प्रत्येक गांव या नग्रमें कमसे कम एक हिन्दू और एक मुसंलमान तो ऐसा अवश्य ही होना चाहिये जो दोनों दलोंको लड़नेसे रोकसके और यदि वे लड़ भी जायं तो उनका निपदारा कर सके। कभी कभी तो सगे भाई ही लड़ पड़ते हैं। प्रारम्भिक अवस्थामें कहीं कहीं इस तरहका प्रयत्न कर सकते हैं। हमें खेदके साथ लिखना पड़ता है कि हम छोगोंने जिन्हें सार्वजनिक काम करनेका अभिमान है जनताकी मानसिक स्थिति समभ्वेते तथा उनपर अपना प्रमाव

डालनेका बहुतही कम प्रयास किया है। उनमेंसे जो बदमिजा-ज या भगड़ाल हैं उनका तो हम लोगोंने ख्यालही नहीं किया है। जब तक हम लोग जन साधारणपर अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल लेते और जबतक हम लोग उद्दुण्डोंको अपने बशमें नहीं कर लेते, तबतक इस तरहकी बदमिजाजीकी घटनायें कभी कभी अव-श्य हुआ करेंगी। पर ऐसी शोक जनक घटनाओंके उपस्थित हो जाने पर हमें सरकारका मुंह ताकना छोड़ देना चाहिये। हम लोगोंको इस समय क्या करना चाहिये यह हकीमजीने दो स्थलों-पर प्रत्यक्ष करके दिखला दिया है।

जिस एकताके लिये हम लोगं चेष्टा कर रहे हैं वह एकता वनावटी एकता नहीं होनी चाहिये। विक हिन्दू और मुसल-मानोंका दिल विलकुल एकमें मिल जाना चाहिये। उन्हें यह वात अच्छी तरहसे समभ लेनी चाहिये कि जवतक हिन्दू और मुसलमान एक प्रन्थिमें सदाके लिये वंघ नहीं जाते, एक रस्सीमें वट नहीं जाते, तवतक जिस स्वराज्यका सुख स्वप्न देखा जा रहा है वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। केवल सन्धि या मेळसे यह काम नहीं सिद्ध हो सकता। पर जवतक दोनों एक दूसरेसे लड़ते रहेंगे, यह सम्भव नहीं है। यह मेल दो बरावरी हैसियतवालोंका मेल होना चाहिये जिसमें दोनों बरावरी हैसियतसे मिलते हैं और एक दूसरेके धार्मिक भावोंकी मर्यादा स्वीकार करते हैं और उसका समुचित आदर करते हैं। ं यदि कुरान अर्पमें कोई ऐसी बात होती जिसके कारण मुस-

लमान लोग हिन्दुओंको अपना सहज वैरी समभते या हिन्दुओंके धर्म शास्त्रोंमें कोई ऐसी बात होती जिसके कारण हिन्दू लोग मुसलमानोंको अपना जानी दुश्मन मानते तो में इस तरहके मेल-को सर्वथा असम्भव समभता और इस ओरसे सर्वथा निराश हो जाता।

ंयदि हम लोगोंकी यही धारणा है कि हम लोग अतीत कालमें आपसमें लड़ते आये हैं, एक दूसरेके लिये शत्रु ही वने रहे हैं, अवसर मिलनेपर एक दूसरेका गला काटनेके लिये सदा तैयार रहे हैं इसलिये भविष्यमें भी यदि ब्रिटन हम लोगोंको अपनी शक्ति-शालिनी बाहुओं द्वारा फासिलेपर रखनेका यह न करता रहेगा तो हम फिर भी आपसमें कट मरेंगे, तो हमें यही कहना पड़ेगा कि हम छोगोंने अपने इतिहासका मनन ठीक तरहसे नहीं किया है। हिन्दू धर्मशास्त्र तथा इस्टाम धर्मका हमने जहां तक मनन किया है, उससे हम इसी परिणाम पर पहुंचे हैं कि हिन्दू धर्म शास्त्रमें ऐसी कोई वातें नहीं हैं जिनके आधारपर हम इस तरहकी धारणा कर हैं। यह बात सब कोई स्वीकार कर सकते हैं कि स्वार्थी पुरोहितों या धर्माध्यक्षोंने समय समयपर हमें उभार कर एक दूसरेसे छड़नेके छिये विवश किया है। यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि ईसाई राजाओं की तरह मुसल-मान वादशाहोंने भी इस्लाम धर्मके प्रचारके लिये तलवारकी सहायता ही थी अर्थात् उन्होंने वलपूर्वक मुसलमान वनानेका यत किया था। पर अब वह समय नहीं रहा। यद्यपि चर्नमान

युगके सिरपर अनेक तरहकी बुराइयोंको काला टीका लगा हैतो भी वह इस समय धर्म-प्रचारमें इस तरहका वलात्कार स्वीकार करनेके लिये तैयार नहीं है जैसे वह बलात्कार दासताको देखना नहीं चाहता। वर्तमान युगके परिवर्तनका यह सबसे जबर्दस्त और सजीव विकास है। इस विकासवादके फेरमें पड़कर ईसाई तथा इस्लाम धर्मकी अनेक भ्रमात्मक बातें दूर हो गई। इस युगमें एक भी ऐसा मुसलमान नहीं दिखाई देता जो धर्म प्रचारके हेतु किसी तरहकी ज्यादती या बलात्कारका समर्थन करता दिखाई देता हो। इस समय जिन वातोंका प्रभाव मनुष्य हृदयपर पड़ सकता है उसके मुकाविले तलवारका प्रभाव कुछ भी नहीं है।

यद्यपिष्टिमी जातियां रक्त-पात, घोलेवाजी, द्गावाजी आदि-के प्रयोगमें अबभी प्रवीण हैं और उसका धड़ाधड़ प्रयोग करती हैं तो भी समस्त मानव समाज धीरे धीरे उन्नतिके पथपर आगे चढ़ता जा रहा है। भारत यदि आज हिन्दू मुस्लिम एकताका प्रश्न हल करके अहिंसात्मक असहयोग द्वारा आत्मत्यागके सहारे अपनी स्वतन्त्रता स्थापित कर लेता है तो वह संसारको एक नया मार्ग दिखला देगा जिसकी सहायतासे लोग वर्तमान युगके पंकजसे बाहर निकलेंगे।



# हिन्दू मुस्तिम मेल

er a serie de la company

#### ् ( जुलाई २८, १६२१ )

यह वात अब सब पर प्रगट हो गई है कि जबतक हिन्द तथा मुसलमानोंमें मैत्री नहीं स्थापित हो जाती, देश उन्नतिके पथपर अत्रसरनहीं हो सकता। यह भी सवको विदित है किजिस सीमैण्टसे ये दोनों जोड़े गर्ये हैं वह सूख कर कड़ी नहीं हो गई है, वह अभी सर्द है और उखड़ सकती है। परस्पर अविश्वास अव तक बना है। राष्ट्रके नेताओंको यह वात भलीमाँति विदित हो गई है कि जवतक दोनोंका परस्पर विश्वास हुढ़ नहीं हो जाता तथा साथ काम करनेके लिये दोनों तैयार नहीं हो जाते, भारत उन्नतिके पथपर अव्रसर नहीं हो सकता अोर न सची उन्नति ही कर सकता है। जनताकी परिश्वितिमें परि-वर्त्तन अवश्य हो गया है पर स्थायी सुधार अभी तक आशा-जनक नहीं हुआ है। अभी तक मुसलमान जनसाधारण स्व-राज्यकी आवश्यकतापर वही प्रधानता देनेको तैयार नहीं है जो हिन्दू देते हैं। सार्वजनिक सभाओंको ही छे छीजिये मुसछ-मानोंकी संख्या उतनी नहीं देखनेमें आती जितनी हिन्दुओंकी रहती है। यह काम जवर्दस्ती या द्वाव डाल कर नहीं कराया जा सकता। पर अभी इसमें विलम्ब नहीं हुआ है। मुसल-मानोंमें राजनैतिक स्पर्धाके उठनेके लिये जितने समयकी आव-

श्यकता है उतना समय अभी तक नहीं बीता है। इस थोड़ेसे समयमें जो कुछ हुआ है उसका अनुमान करके हताश होनेका कोई कारण नहीं है। इसके थोड़े ही दिन पहले मुसलमान जनता कांग्रे सके नाम तकको नहीं जानती थी; उसके प्रति सब्धा उदा-सीन थी—उसकी कार्यवाहीमें भाग लेना तो दूरकी बात थी। यर आज वही मुसलमान जनता सैकड़ों और हजारोंकी संख्वामें कांग्रे सका सदस्य बन रही है। इसे साधारण बात नहीं कह सकते।

्रपर इतनेसे ही काम नहीं चल सकता। इस कामको सकछ बनानेका भार हिन्दुओंपर है। जहाँ कहीं वे मुसलमानोंको उदासीन देखें उन्हें प्रोत्साहन देकर मैदानमें छे आवें। हिन्दु-ओंके मुंहसे वहुत्रा इस वातकी शिकायत सुननेमें आती है कि मुसलमान जुनता न तो कांग्रेस संगठनमें भाग लेती है और न तिलक स्वराज्य फएडके लिये चन्दा देने तथा बटोरनेमें उत्साह दिखाती है। पर क्या इसके लिये उन्हें उत्साहित किया गया है ? क्या उन्हें अभी भी शामिल होनेके लिये बुलाया गया है ? प्रत्येक जिलेमें, नगरमें तथा गाँवमें हिन्दू जनताका यह धर्म होना चाहिये कि वह मुसलमान जनताके पास जाती है और उन्हें मैदानमें आनेके लिये प्रोत्साहित करती है। जवतक हम लोगोंमें ्ऊँच नीच, बड़े: छोटेका भाव वना रहेगा तवतक हम लोगोंमें सची समता कभी भी खापित नहीं हो सकती। जहां दो वरा-वरीके मनुष्य काम कर रहे हैं वहाँ संरक्षता या इस तरहका प्रश्न

नहीं उठा करता। जहाँ मुसलमानोंकी संख्या कम है या जहाँ उनमें शिक्षाकी कमी है वहाँ हिन्दुओंकी तरफसे ऐसी कोई वात नहीं होनी चाहिये जिससे उन्हें इस न्यूनताके लिये खेद प्रगट करना पड़े या दुःख उठाना पड़े। जहाँ शिक्षाकी कमी है वहाँ उसकी पूर्ति, प्रचार द्वारा होनी चाहिये और संख्याकी न्यूनता तो एक तरहकी वरकत है। कभी कभी संख्याकी अधिकतासे अनेक तरहकी कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई हैं। वास्तविक गणना चरित्र वलकी है।

ं भौंने इसं लेखको लिख कर चारित्रिक शिक्षाकी योजना नहीं करनी चाही है और न उसके लिये नियम तथा उपनियम बनाने-का विचार है। इस लेखके लिखनेका मेरा एकमात्र अभिप्रम्य यह है कि मैं निकट भविष्यमें हमारे सामने पड़े हुए कामकी योजना करना चाहता हूँ । हालमें ही वकरीद तेवहार आ उप-स्थित होगा। उस समय हिन्दू मुसलमानोंमें भगड़ा करवानेके लिये अनेक तरहके यत किये जायँगे। मुसलमानोंको हिन्दु-ओंके खिलाफ और हिन्दुओंको मुसलमानोंके खिलाफ उभाड़ा उस समय हमारा क्या कर्त्त व्य होगा ? किस उपाय-से हमें उस कगड़ेको रोकना होगा और अपने दुश्मनोंकी सारी चेष्टाओंको ब्यर्थ करना होगा। विहारमें सबसे अधिक आशंका है। यद्यपि पहलेकी अपेक्षा वहाँकी दशा बहुत कुछ सुधर गई है फिर भी पूर्णतः चिन्तारहित नहीं हो गई है। व्यर्थका हिन्दुत्वकी डींग मारनेवाले हिन्दू, इस प्रश्नको उठानेकी तैयारी

कर रहे हैं। इस तरहके लोग उन उभाड़नेवाले दुष्टोंकी चेष्टा-ओंके शिकार अति सहजमें हो जाते हैं। इस तरहकी चेष्टाय कभी कभी सरकारकी ओरसे भी हो जाती हैं। गोरक्षाका प्रश्न हिन्दुओं के मनको अधीर कर देता है, गोमाताके नामपर उनका हृद्य एकदमसे पराभूत हो जाता है। इसिलये गोरक्षाके प्रश्नपर हमारी दशा विगड़ सकती है, हम आपेसे वाहर हो सकते हैं और इसलिये जिस सिद्धिकी हम इस समययोजना कर रहे हैं उसीके वाधक या घातक वन सकते हैं। इस बातको प्रत्येक हिन्दूको देखना और समभना चाहिये कि उनकी मानकी रक्षाके लिये,. उनके चित्तको शान्ति प्रदान करनेके लिये मुसलमानोंने गोरक्षाके लिये अतिशय यत्न किया है। यदि हम लोग उनके श्रमकी अवहे-लना करते हैं या उनका उचित मूल्य नहीं देते तो इसमें हमारी कृत-ञ्नता सावित होती है। पर यदि एक क्षणके लिये भी हम गोर-क्षाका प्रश्न लेकर मदान्ध हो जायँगे तो उनके सारे प्रयासको विफल कर देंगे। आजतक गोरक्षाके प्रश्नपर हम लोगोंने ठीक तरहसे विचार नहीं किया और न उस प्रश्नके निपटारेके लिये उचित तरीकेका अवसम्बन ही किया। जहाँ कहीं गोवध होते हमने देखा उसके लिये लड़ाई की, सिर फोड़ा, जेल भरा पर इसका कुछ परिणाम नहीं निकला। एक बार भी हमने अपने मुसलमान भाइयोंको समकाकर नीति—परायणतासे काम लेकर उनके चित्तपर इस प्रश्नकी महत्ताका प्रभाव डाल कर स्वयं इन्हें इसे रोकनेके लिये सचेष्ट करनेका यत नहीं किया।

हम छोगोंने अपने मनमें यही समभ लिया है कि इनसे मैत्री करके इस प्रथको हल करना असम्भव है।

🐡 पर इस समय वे सङ्कटमें हैं। हम लोग उनकी सहायताके लिये उनका साथ दे रहे हैं। यह काम हम लोग जान वृक्ष कर कर रहे हैं। पर इसके लिये हमें इनसे किसी वदलेकी आकांक्षा नहीं रखना चाहिये। यदि हमने किसी प्रति-दानके भावसे प्रेरित होकर उनकी सहायता की तो फिर उस सहायताका कोई मूल्य नहीं रह जाता। मैत्री, छेन देनके व्यवहारसे नहीं चल सकती। मैत्रीमें किसी भेद-भावका विचार नहीं रहता। सेवा एक तरहका धर्म है और धर्म एक तरहका ऋण है। और उस ऋणका प्रतिशोध न करना पाप और महापाप है। यदि इम लोग वास्तवमें मुसलमानोंके साथ मैत्री खापित करना न्वाहते हैं तो हमें उनको सहायता अवश्य करनी चाहिये, चाहे वे गोरक्षाका प्रयत्न करें या न करें। उनको हमारे साथ किस तरहका व्यवहार करना चाहिये इसे हमें वतलानेकी आवश्यकता नहीं है। इस भारको हम उनके ही मत्थे छोड़ देते हैं। हम छोग जो सहायता दे रहे हैं उसके वदलेमें हमें किसी तरहके उपकार-की माँग उनके सामने रखनेकी आवश्यकता नहीं है। इस तरह--का उपकार तो खरीदा हुआ उपकार समका जायगा और यदि मुसलमान लोग इसे लेना स्वीकार न करें तो उन्हें किसी तरहका दोप नहीं देना चाहिये। इन कारणोंसे मुक्ते पूरी आशा है कि विहार तथा अन्य प्रान्तके हिन्दू सावधान हो जायँगे और

अव्यल दर्जिकी सहनगीलता प्रगट करनेकी चेष्टा करेंगे। चाहे इस वकरीदके अवसरपर मुसलमान लोग कुछ भी क्यों न करें, हमें उन्हें पूरी स्वतन्त्रता दे देनी चाहिये कि वे क्या करते हैं।

हम लोग मुसलमानोंपर जितना द्याव डालनेकी चेष्टा करेंगे छतनाही अधिक गोवध बढ़ता जायगा। इसलिये इस सम्बन्धमें हमें यही उचित है कि हम कुछ न बोलें और सारी बात मुसलमानोंकी मर्यादा और कर्तव्य ज्ञानपर छोड़ दें। यदि पूर्ण संयमके साथ इस कामको निष्यन कर लें तो हम गोरक्षा-के लिये आवश्यकतासे अधिक प्रयास कर चुके रहेंगे।

ं गोरश्लाका उपाय मुसलमानोंके साथ लड़ने या उन्हें मार डालनेमें नहीं हो सकता। इसके लिये मेरी समभमें एक ही उपाय दिखाई देता है और वह यह है, कि हम लोग खिलाफतके साथ न्याय करानेके लिये मुसलमानोंके साथ, प्राण देनेके लिये ्तयार हो जायँ और यदि आवश्यकता आ पड़े तो मर मिटें पर गोरक्षाका नाम न लें, उसकी चर्चा तक न करें। गोरक्षा भी एक प्रकारकी आतम शुद्धि है। इसे एक तरहको तपस्या सम-भानी चाहिये। जिस समय हम विना प्रयोजनके प्राण देनेको तैयार हो जाते हैं और उस विज्ञानसे किसी तरहकी आकांक्षा नहीं रखते उस समय हमारी यातनाकी चर्का ई।वर तक पहुं-चती है और उसका सिंशसन हिल उठता है। ईश्वर उसकी रक्षके छिये तुरंत तैयार हो जाना है। यही धर्मका मर्म है और यदि एक मनुष्य भी इस योजनाके अनुसार काम करता है

तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। एक बात और है और में इस वातको पूर्ण दृढ़ता तथा साहसके साथ कह सकता हूं, कि हिन्दू धर्म-शास्त्रकी मर्यादाके अनुसार यह कहींसे भी सिद नहीं होता कि हम केवल मात्र गोरक्षाके लिये किसी मनुष्यका प्राण हो हों। इस तरहके आचरणको हिन्दू धर्मके अनुसार नहीं कह सकते। इस समय प्रश्न यह उपस्थित है, कि कितने हिन्दू, मुसलमानोंका साथ देनेके लिये तैयार हैं? कौन लोग विना किसी बदलेके ख्यालके मुसलमानोंकी धार्मिक रक्षाके लिये अपना सर्वस्व अर्पण कर देनेके लिये तैयार हैं। यदि हिन्दुओं की ओरसे इस प्रश्नका उत्तर धार्मिक उत्साहके साथ निकला तो इससे हम केवल मुसलमानोंकी स्थायी मैत्री ही नहीं प्राप्त कर होंगे, विस्कि हम गोरक्षाके प्रश्नको सदाके लिये हल कर होंगे। पर हमें इन मुसलमान भाइयोंके वड़ेसे वड़े नेताओंसे भी कोई खास आशा नहीं कर लेनी चाहिये। वे हमारी सहा-यता मात्र कर सकते हैं। जो लोग परम्परासे गोवध करते आ रहे हैं और ऐसा करते समय जिन्होंने हिन्दुओं के चित्तकी प्रवृत्तिपर जरा भी ध्यान नहीं दिया है, उनके हृद्यके भाव इस तरह एकाएक नहीं पलट सकते पर ईश्वरकी प्रेरणा अपरम्पार है। एक क्षणमें न जाने वह क्या से क्या कर सकता है, वह क्षण भरमें उनकी चित्तकी वृत्ति वदल सकता है और उसमें द्याका भाव भर सकता है। यदि प्रार्थनाके साथ ही साथ तपस्या भी की जाय तो उसका महत्व

अधिक बढ़ जाता है। ईश्वर केवल उसी तरहकी प्रार्थनाको सुनता है।

अब मैं अपने मुसलमान भाइयोंसे दो शब्दकहना चहता हूँ। यदि उद्दर्ड और उद्धत प्रकृतिका कोई जिद्दी हिन्दू कोई काम कर दें तो उन्हें उससे उत्तेजित नहीं होना चाहिये। उत्तेजित किये जानेपर जो आत्म-संयम नहीं खोता, अन्तिम विजय उसी-की होती है। उन लोगोंको यह वात भली भाति समक्ष लेना चाहिये कि जिन हिन्दुओंमें जरा भी विचार है वे इस समय मुस-लमानोंके साथ किसी लाभके भावसे प्रेरित होकर नहीं गये हैं। प्रत्येक हिन्दूका यह विश्वास है कि मुसलमानोंकी माँग न्यायो-चित है, खिलाफतके साथ अन्याय किया गया है और इस तरह के न्यायोचित काममें मुसलमानोंकी सहायता करना भारतकी सेवा करना है; क्योंकि दोनों एक ही भूमिसे पैदा हुए हैं, एक ही जलवायुमें रहते हैं, एक ही भारत माताका पय पान करते हैं और अन्न खाते हैं।



चटी नहीं है, दिखीआ नहीं है बल्कि इसका महत्व हम लोगोंकी द्विष्टिमें इतना अधिक है कि इसको चरितार्थ करनेके लिये हम लोग अपना प्राण तक निछावर कर सकते हैं। मैं इतना सन्तोपके साथ लिख सकता हूं कि हमारे दौरेमें एक बार भी यह अवसर उपस्थित नहीं हुआ है, जब हम लोगोंके मनमें किसी तरहका क्षोभ या रोष उत्पन्न हुआ हो या एक दूसरेकी कार्रवाईसे हम दुःखी हुए हों। सम्पादक महोदयने अपने निम्न लिखित चाक्यका वज्र प्रहार बहुत ही बुरी तरह किया है। इसके मर्माघातसे हृद्य विदीर्ण हो गया है। उन्होंने लिखा है:—"दोनोंके भाषणोंके पढ़नेसे स्पष्ट हो जाता है कि एककी चेष्टायें तो सुदूर खिलाफतके साथ न्याय कराने तथा तुर्कों को उनके विजित प्रदेशों को छोटा देनेके लिये हैं और दूसरेकी सारी चेष्टायें भारतको पूर्ण स्वाधीन वना देनेके लिये हैं।" मैं इस वातको स्वीकार करता हूं कि हम दोनोंका प्रधान लक्ष्य खिलाफतके साथ न्याय कराना है। मुहम्मद् अली मुसलमान हैं। मुसलमान धर्मके अनुसार खिला-फतके प्रश्नके साथ न्याय कराना उनका प्रधान कर्तव्य है। और में खिलाफतके प्रश्नमें इसलिये तनमन्से लगा हूं कि इस संकटके समय मुसलमानोंका साथ देकर हम उनकी मैत्री याप्त करते हैं और इस तरह मुसलमानोंके तेज छुरोंसे गौमाताकी रक्षा हो जाती है। हिन्दूका कर्तव्य गोमाताकी रक्षा करना है। साथ ही हम दोनों स्वराज्यके लिये भी उतने ही उत्सुक हैं क्योंकि हम दोनों इस वातको सममते और जानते हैं कि स्वराज्यसे ही

हमारे धर्मकी रक्षा हो सकती है। इसे लोग संकीर्ण विचार भले हो कहें पर इसके छिपानेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। यदि भारत अपनी प्रक्तिके प्रयोगसे खिलाफतके साथ न्याय करा देता है तो हम उसे स्वराज्य प्राप्त सप्रकृते हैं। हमारे मैत्री तथा धर्मका आधार प्रेम है। मैं प्रमके द्वारा ही मुसलमानोंकी मैत्री प्राप्त करना चाहता हूं। और यदि एक तरफा भो प्रेम काम करेगा तो हमारी एकता दूढ़ समिक्तये। मौलाना मुहम्मद् अलोके वारेमें यह कहना कि वे जिस उर्द्रका प्रयोग करते हैं उसे अधिकांश वंगाली मुसलमान नहीं समक सकते, अनर्गल है। मैं इस वातको भलीमांति जानता हूं कि अपने भाषण में मौलाना मोहम्मद अली यथासम्भव सरल उर्द्रका ही प्रयोग करते हैं।

इस वातको भी में अत्यन्त खेदके साथ स्वोकार करता हूं कि इस सयय भी ऐसे हिन्दू मुसलमान हैं जो परस्पर विश्वास न रखनेके कारण विदेशी शक्तियोंका प्रभुत्व आवश्यक समकते हैं। यही सब कारण हमलोगोंके मार्गमें अतिशय किनाई उपस्थित कर रहे हैं और हमलोग अपने ध्येय तक नहीं पहुंच सकते। दुःख तो इस वातका है कि हमलोग अभी तक इस वातको नहीं समक्त सके हैं कि स्वतन्त्व होकर हमलोगोंके परस्पर कलहकी सम्भावना, विदेशी शक्तिके पञ्जे के तले रहनेसे कहीं उत्तम और श्रे यस्कर है। यदि हमलोगोंकी यही धारणा है कि ब्रिटिश सरकारने अपने वलिए हाथके प्रयोगसे हमलोगोंको अलग कर रखा है और हमलोग आपसमें लड़ नहीं रहें। है तो

हमारी यही हार्दिक इच्छा है कि हमलोग इस तरहके युद्धके लिये जितने शोघ मुक्तकर दिये जायं उतना ही अच्छा है, क्योंकि इससे हममें साहस होगा, धैर्य आवेगा, बलवीर्य बहेगा और हम अपनी तथा अपने धर्मकी रक्षा करने योग्य हो जायंगे। यदि हमलोग जान बूक्तकर परस्पर छड़ें तो यह कोई नई बात नहीं होगी। कदाचित इसी तरहके युद्धसे हम अपना होश संभाल छें। ब्रिटनका इतिहास यही वतलाता है। वे लोग प्रायः २१ वर्षतक आएसमें लड़ते रहे और इतने वर्षतक लड़नके वाद ही वे शान्त होकर रहते छगे। फूांसका इतिहास भी इस तरहके उदाहरणोंसे भरा है। फूांसमें जो परस्पर संग्राम चला था, जिस कूरताके साथ फ्रांसवाले आपसमें लड़ रहे थे जो जो अत्याचार उन्होंने एक दूसरे पर किया था उसका तो संसारका इतिहास मुकाविला ही नहीं कर सकता। और अमरीकाको ही **ले लीजिये, स्वतन्त्रता प्राप्त होजानेपर भी उसे इसी तरहके** संग्राममें प्रवृत्त होना पड़ा था। इसिलये केवलमात्र इस आशुंकासे कि हमलोग आपसमें लड़ मरेंगे हमें अपना वल, अपना पौरुप तथा अपना साहस किसो भी तरह घटाना नहीं चाहिये। चतुर सम्पादक भी इस एकताकी अभिलाषा उसी तरह रखने हैं जिस तरह हममेंसे कोई भो व्यक्ति रखता है, क्योंकि उन्होने लिखा है कि, इस एकताके स्थापित करनेके लिये. आदिसे अन्त तक परिवर्तनकी आवश्यकता है, जड़से लेकर पत्ते तक नया भाव लानेकी आवश्यकता है। पर उन्होंने इस समूल परिव-

र्तनके लिये कोई उपाय नहीं यताया है। उन्होंने समऋ लिया है कि इस लेख ( सम्पादकीय ) को पढ़नेवाले उसे, स्वयं ढूंढ़ निकालेंगे। उचित तो यह था कि उन्होंने इसका उपाय भी बतला दिया होता और उसके व्यवहारकी विधि भी लिख दी होती। उनकी अभिलाषा शायद यह है कि हमलोग खान पान और शादी विवाहका विचार आरम्भसे ही छोड दें अर्थात् अस-वर्ण विवाह और खान पान ही आरम्भ करें। यदि उनका यही भाव है और यदि वे वास्तवमें समभते हैं कि स्वराज्य इसी तरह प्राप्त हो सकता है तो मुक्ते खेदके साथ लिखना पड़ता है कि उस विधिसे स्वराज्य पानेके लिये हमें सदियों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि हिन्दू लोग अपना सना-तन धर्म छोड़ दें। मैं यह नहीं कहता कि यह करना अच्छा है या वुरा। पर इस तरहका सुधार व्यवहारिक और राजनीतिके दायरेके वाहर है। और यदि कोई दिन ऐसा भी आया कि लोगोंके विचारमें इस तरहके परिवर्तन आ गये और इसके द्वारा हिन्दु मुस्लिम एकताकी स्थापना हुई तो हम इसे हिन्दू मुस्लिम एकता कह भी नहीं सकते। वर्तमान आन्दोलनका क्या अभिप्राय है। वर्तमान आन्दोलन यह चाहता है कि हिन्दू मुसलमानोंमें पूर्ण एकताकी स्थापना हो जाय। पर इसके लिये न तो हिन्दू ही अपना धर्म छोड़ें न मुसलमान ही अपने धर्मसे अलग हों। यही कारण है कि मैं वहुत्रा अपने भाषणोंमें उपस्थित जनतासे यह वात कहा करता हूं कि हिन्दू मुस्लिम एकता किस तरहकी होनी चाहिये

इसका अनुमान मुक्ते और मुहम्मद् अलोको देखकर आप लोग कर लीजिये। मैं इस वातंको अभिमानके साथ कह सकता हूं कि हम दोनों अपने धर्मके कहर पक्षपाती हैं। हृदयमें अली वन्युओंके लिये कितना भी प्रगाढ़ प्रेम क्यों न हो पर मैं उनके छड़ेकेके साथ अपनी छड़कोकी शादी करनेके लिये कभी भी तैयार नहीं हो सकता और न वे ही इसके लिये तैयार हो सकते हैं, यद्यपि वे इस वातको समभते और जानते हैं कि मेरा लड़का इतना सुधारक होगया है कि वह उनकी पुत्रीका पाणिग्रहण करनेके सर्वथा योग्य है। मैं उनका भोजन कभीभी ग्रहण नहीं करता और मेरे धार्मिक कट्टरपनकी वे पर्याप्त मर्यादा रखते हैं, उसका समुचित आदर करते हैं। इतनेपर भी मैं द्रदता पूर्वक कह सकता है कि जो है ती हम लोगोंमें है, जिस तरहके दृढ़ वन्धनमें हम लोगोंका हृद्यवंधा हुआ है, उसका मुका-वला करनेवाला कोई भी उदाहरण नहीं मिल सकता और सर्व साधारणको इस बातका विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोंगोंकी यह सैत्री वनावरी या दिखीआ नहीं है बल्कि इसका हुड़ आधार है;यह स्थायी है और इसमें हर्पलोगोंकी भावनाओंके पूर्ण मर्यादाका भाव भरा हुआ है। और मुझे इस वातकी आशंका कहीं से भी प्रतीत नहीं होती कि यदि आज ब्रिटिश सरकार हम लोगों पर ऋपा करके यहांसे चली जाय तो अली वन्धु या उनके साथी अन्य मुसल्मान मेरी स्वतन्त्रता अपहरण करेंगे या मेरे धर्म पर प्रहार करेंगे। मुक्ते इस तरहकी आशंका नहीं है क्योंकि एक

तो मैं जानता हूं कि मैं ईश्वरसे डरता हूं और उसने कह रखा है कि जो मुभसे डरता है उसकी रक्षा की मैं सदा वेष्टा किया करता हूं। इससे मुम्हे पक्का विश्वास है कि आवश्यकताके समय वह हमारी रक्षा अवश्य करेगा। दूसरा कारण अली वन्युओंकी मर्यादाका है। वे इतने गिर नहीं गये हैं कि ईश्वरके नियमोंको इस तरह कुचल डालेंगे, यद्यपि मैं जानता हूं कि ताकतमें वे मुकसे इतने बढ़े चढ़े हैं कि मेरे सदूश दस या वारह आदमी भी उनका कुछ नहीं विगाड़ सकते। वे अकेले एकको एक साथ ही पराश्त कर सकते हैं। इसलिये व्यक्ति गत उदाहरणके आधार पर मैं समस्त भारतके लिये इसी धारणा पर पहुंचता हूं। और इसी धारणाके अनुसार मैंने यह दिखलानेकी चेष्टा की है कि हिन्दू मुसस्टिम एकता तभी खापित हो सकती है हम छोगोंके चित्तमें एक दूसरेके लिये सहनशीलता हो और अपनेमें दृढ़ विश्वास हो। इससे हम यह भी प्रगट करते हैं कि मानव प्रकृतिकी सौम्यताको हम भली भांति स्वीकार करते हैं।



नवयुवकको मेरी छड़कीके साथ विवाह फरनेका पूरा अधिकार है या मुझे संसारको सभी जातियोके साथ सहभोजमें खाना पड़ेगा तो मैं यहींसे तिराश हो जाऊँगा कि इस संसारमें पुनः एकता नहीं स्थापित हो सकती। मैं इस बातको दावेके साथ कह सकता हं कि मैं संसारकी सभी जातियों और प्राणियोंके साथ मेलसे रहता हूँ। आजतक मैंने किसी मुसलमानसे कोध तक नहीं किया है। फिर भी वर्षों से मैंने इनके साथ सिवा फल आदिके और कुछ नहीं खाया है। जिस वर्तनमें मेरे छड़केने भोजन किया है और जिस ग्लासमें उसने पानी पिया है वह जव तक मांजा न जाय मैं प्रयोगमें नहीं छा सकता। पर इस तरहके व्यवहारसे मैंने आजतक न तो किसी मुसलमानका जी दुखाया है, न किसी ईसाईका जी दुखाया है और न इसके लिये मेरा लड़का ही कभी मुक्तसे असन्तुष्ट हुआ है।

इसके अतिरिक्त सहमोज या असवर्ण विवाहसे कलह, वैर और विरोधकी रुकावट होते नहीं दिखाई दी है। भारतवर्णका ही इतिहास इस तरहके प्रमाणोंसे भरा है। कौरवों और पाएडवोंको ही ले लीजिये। दोनों चचेरे भाई थे। खान पान और ज्याह शादी सब एक था। तो भी वे एक दूसरेका गला काटनेको उताह हो गये। यही बात वर्त्तमान सभ्य संसारमें भी देखनेमें आरही है। अंग्रेज और जर्मन एक ही खूनके हैं। एक ही बंशका रक्त एक दोनोंकी धमनियोंमें बह रहा है, वैवाहिक सम्दन्ध भी बहुत ही नजदीकी रहा है। पर तिसपर भी दोनों एक ्दूसरेका ग़ला काटनेके लिये तैयार हो गये। और वह वैमन-स्य आज भी उसी तरह वर्च मान है।

इससे यह भाव निकला कि एकताके लिये असवर्ण विवाह या सहयोग आवश्यक पदार्थ नहीं हैं यद्यपि इसका प्रतिरूप अवश्य है। पर यदि हम व्यर्थका जोर या दवाव एक या दूसरेपर देने लगे तो वह मार्गका कंटक सहजमें हो सकता है, जैसे आजकल हिन्दू मुस्लिम एकताके लिये हो ऱहा है। यदि हम लोग इस धारणाको हृदयांगम कर लेते हैं कि हिन्दू मुस्लिम एकता तव तक नहीं स्थापित हो सकती जवतक हिन्दू और मुसलमानोंमें व्याह शादी और खान पान भी न प्रचलित हो जाय तो हम लोग अपने बीचमें एक बनावटी बांघ खड़ाकर देते हैं जो शायद जनमजनमान्तरमें भी नहीं तोड़ा जा सकता। और यदि आज मुसलमान नवयुवकोंके हृदयमें यह भाव आजाय कि हिन्दू छड़िक्योंके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना जायज है<sup>-</sup> तो इस बढ़ती हिन्दू मुस्लिम एकतामें घोर वाधा पड़नेकी संमा-वना है। यदि इस तरहकी निर्मूल आशङ्का भी हिन्दुओंके हृद्यमें उत्पन्न हो गई तो वे मुसलमानोंको अपने घरमें घुसने तक न देंगे और सम्मानके साथ वैठाना तो दूर रहा जैसा कि अवतक शनैः ्रानैः होने लगा है। मेरी समभमें प्रत्येक हिन्दू और मुसलमान ्नवयुवकको यह वात भली भाँति समभ लेनी चाहिये कि जहाँ तक सम्बन्ध है उसके अधिकार वहुत ही निमन्तित हैं।

मेरी समक्रमें वैवाहिक और खान पानका सम्बन्ध स्थापित

कर लेनेपर न तो मुसलमान ही अपमा धर्म बचा सकेंगे और न हिन्दू ही। पर सच्चा मेल वही होगा जिसमें एकता और सद्-भावकी पूर्ण खापनाके साथ ही साथ अपनी अपनी धार्मिक मर्यादापर भी उतना ही ख्याल हो क्योंकि हम लोग इस बातकी चेष्टाकर रहे हैं कि कट्टरसे कट्टर हिन्दू और मुसलमान भी परस्पर मेलसे रहें और पुराने चैर भावको मूल जायं।

इतना कहनेके वाद प्रश्न यह उठता है कि हिन्दू मुस्लिम एकताका मर्म क्या है और उसकी खापना किस तरह हो सकती है। इसका उत्तर बहुत ही सहज है। इसका आधार है एक आदर्श, एक ध्येय, और एक भाव । इसकी उन्नतिका मूल है उसी एक आदर्शको लेकर पूर्ण मेलके साथ साथ चलना, सहनशील-ताका भाव प्रगट करना, और एक दूसरेके दुख सुखमें साथी वने रहना और यथासाध्य सहायता करना। इस समय हमारे सामने एक आदर्श उपस्थित है। हम सभी चाहते हैं कि यह देश स्वतन्त हो जाय और अपना शासन आपसे आप करने छगे। विपत्ति भी हम लोगोंके ऊपर घहराती है। इस समय हम देख रहे हैं कि खिलाफतके साथ अन्याय करके ब्रिटेनने मुसलमानोंके हृदयोंपर मर्माघात किया है। हम लोग जानते हैं कि खिलाफतकी मांग न्याय पूर्ण है। तो इसके लिये हमें दत्त चित्तसे मुसलमानोंके साथ हो जाना चाहिये। मुसलमानोंकी सची मैत्री प्राप्त करनेके लिये इससे उत्तम कोई भी तरीका नहीं हो सकता। इस उपायसे आप मसलमानोंके सद्भावको जितना खरीद

सकते हैं हज़ारों वारका सहयोग और विवाह काम नहीं कर सकता।

परस्पर सहन शीलता प्रत्येक जातिके लिये प्रत्येक अवस्था-में लाभ दायक होतो है। यदि हिन्दू मुसलमानोंकी उपासनाके कायदे कानून तथा तरीकेको न पसन्द करें, उनके रेस्म रिवाज व चाल चलनसे घृणा करें तथा उसी तरह यदि मुसलमान भी हिन्दूओंको मूर्ति पूजाको घृणाकी दृष्टिसे देखें अथवा उनके रसम रिवाजको नापसन्द करें तो फिर दोनोंमें मेल नहीं हो सकता और हम लोग शान्तिसे नहीं रह सकते । जो कुछ हम बरदाश्त करते हैं उसे ही वरदाश्त करनेमें किसी तरहकी असुविधा नहीं है। बरदाश्त तो उसे करना चाहिये जो विरोधो वातें हैं, जैसे मैं शराव ंसे परहेज करता हूं और सदा यही भाव रखता हूं कि लोग इस से अठग हो जायं पर यदि कोई हिन्दू मुसलमान या ईसाई इसे पीता है तो मैं उससे घृणा नहीं करता। उसी तरह मैं भी उन लोगोंसे आशा करता हूं कि वे मेरे परहेजपनेकी मर्यादा रखेंगे। आजतक हिन्दू मुसल्सानोंके कलहका प्रधान कारण यही रहा कि दोमें से एकमें भी सहन शीळता नहीं रही और दोनों अपना अपना मन एक दूसरेपर जर्बदस्तो छाद देना चाहते थे।



### गोरचाका उपाय

李李宗命奉

### (.सितम्बर ८, १६२१)

गोरक्षाके सम्बन्धमें मुझे केवल इतना ही कहना है कि गोर-क्षा हिन्दुओंका परम धर्म है। हिन्दुओंके धार्मिक, सामाजिक तथा प्रचलित रीति रिवाजके अनुसार इनमें मत भेद है। पर गोरक्षाके प्रथपर सव एक मत हैं और मैं यह वात भी दावेके साथ कहता हूं कि हिन्दुओंकेलिये गोरक्षाका प्रश्न वड़ा ही महत्व-पूर्ण है कि इसकी समता कोई भी धर्म नहीं रखता। भारतमें गौ की अत्यन्त आवश्यकता है। केवल गोदूधकी ही आवश्य-कता नहीं हैं चिक बैलोंका प्रयोग खेतीमें किया जाता है। हिन्दू गोकी उपासना ब्राह्मणके बराबर ही करते हैं। पर भारतके वाहर यह वात नहीं है। इसिलये मुसलमान धर्मके अनुसार गोरक्षामें किसी तरहकी रोक टोक नहीं हैं। इसिलये यदि कोई मुसल-मान ईद्वे अवसरपर गोवध करता है तो हिन्दू किस अधिकारके , आश्रार पर इसके लिये उसपर हाथ उठा सकता है। हिन्दू शास्त्रकी मर्यादाके अनुसार वह गोरक्षाके लिये अपने भाई-का गला काट सकता है ? शास्त्रोमें कोई इस तरहका उल्लेख नहीं है बल्कि शास्त्रोंके मतके अनुसार ऐसा करना घोर पाप है। त्रोज छोग गोमांस खाते हैं पर कोई भी हिन्दू इसका विरोध नहीं करता। प्रतिदिन भारतके अंग्रेजोके खानेके लिये हजारों

गायें व्यङ्खानेमें भेजी जाती हैं और काटी जाती है पर कोई भी हिन्दू इसका विरोध करते नहीं दिखाई देता। मेरे कहनेका तात्पर्य यह है कि गोमाताकी रक्षाके लिये तुम अपना प्राण दे सकते हो, तुम उसके लिये दूसरोंका प्राण नहीं ले सकते और न इसके लिये कोध प्रगट कर सकते हो और न हिंसाको भाव धारणकर सकते हो। मौलाना मुहम्मद अलीने अपने भाषणमें एक वार कहा था कि इसकी सार्थकता मैं अच्छी तरह समकता हूं। उन्होंने कहा था कि गोरक्षाकी तीन हिस्सा जिम्मे-दारी हिन्दुओंके हाथ है और एक भागके लिये मुसलमान दोषी हैं। जो गाएँ मारी जाती हैं वे हिन्दुओं के यहाँसे ही आती हैं। हमने वम्बईमें अपनी आँखोंसे देखा है कि जहाजकी जहाज भरी गायें वम्बईसे दूसरे देशोंमें भेजी जाती हैं। गौ वेचनेका काम हिन्दू ही करते हैं मुसलमान नहीं। इस सम्बन्धमें मुहल्मद् अलीने कहा था कि यदि गौबोंका मूल्य १००) रख दिया जाय तो गोरक्षा आपसे आप रुक सकती है क्योंकि इतना मूल्य देकर कोई भी मुसलमान गोवध नहीं करेगा। इस मतको मैं सर्वथा स्वीकार करता हूं। इस समयकी जिम्मेदारी हिन्दुओं के ही ऊपर है। वम्बईमें तिलक स्वराज्य फएडमें दो गायें दानमें मिली थीं। एक ५००) में वेची गई और दूसरी इससे भी अधिक मूल्यमें। यदि खरीदने और वेचनेवालेकी पूरी श्रद्धा हो जाय तो इस तरहकी वातें कठिन नहीं हैं। 'इसिलये हिन्दू भाइयोंसे मेरा निवेदन है कि यदि वे वास्तवमें गौकी रक्षा करना चाहते हैं तो आप मुसल-

मान भाइयोंसे रण मत ठानिये उनके साथ शान्तिसे रहिये, मेल और सद्भावकी खापना कीजिये। उनके साथ किसी तरहकी ज्यादती मत कीजिये। इस समय वे घोर सङ्कटमें हैं। इस विपत्तिके समय उनकी सहायता कीजिये और उसके लिये किसी तरहका पुरस्कार मत माँगिये। में खिलाफतके प्रश्नको उसी दृष्टिसे देखता हूं जिस दृष्टिसे में गोरक्षाका प्रश्न देखता हूं अर्थात् मुसलमानोंके लिये खिलाफतका प्रश्न उतने ही महत्वका है कि हिन्दुओंके लिये गोरक्षाका प्रश्न जितने महत्वका है। मेरी यही पक्की धारण है कि एकके निपटारेसे दूसरेका निपटारा वड़ी आसानीसे हो जायगा। मैं वदलेके लिहाजसे यह बात नहीं कह सकता हूं। यदि हम मुसलमान भाइयोंकी सहायता सचे हृदयसे करें, यदि हम सच्चे हृदयसे आत्म त्याग करनेके लिये तैयार हो जायं, तो हमें पूर्ण आशा है कि इसका फल बड़ा ही उत्तम यही एकमात्र उपाय है जिससे गोरक्षाका प्रश्न पूरी तरहसे हल हो सकता है।



## हिन्दुश्रों सावधान

### ( मई, १६ १६२१ ).

विहार असहयोगके लिये सबसे उत्तम भूमि है। विहारका हिन्दू मुसलिम ऐक्य आदर्श है। इसलिये यह देखकर खेद हुआ कि उस ऐक्यपर आधात पहुंचनेकी आशङ्का है। जितने उदार प्रकृतिके हिन्दू मुस्छिम नेता मुऋसे मिले, सवोंने एक स्वरसे: मुफ्से कहा कि हिन्दू मुसलमानोंमें मतभेदकी आशङ्का उठ गई: है। इससे हम लोग वड़े ही चिन्तित हैं और उसे रोकनेके लिये हर तरहकी चेष्टायें कर रहे हैं। लोगोंने मुकसे कहा कि चन्द हिन्दुओंने यह अफवाह फैला दी है कि मैंने हिन्दू और मुसलमान दोनोंको मांसके प्रयोगसे रोक दिया है और मांस खाना निपंधः कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कुछ अतिशय कहर शाकाहारियोंने लोंगोंके घरोंसे जवर्दस्ती मछलो और मांस निकालकर फेंक दिया है। मैं जानता हूं कि अनेक खानोंपर मेरे नामपर अन्याय किया जा रहा है। पर यह घटना मुझे सवसे लोग जानते हैं कि मैं कहर निरामिषभोजी विचित्र प्रतीत हुई सुधारक हूं। पर सव लोग इस वातको नहीं समभते कि अहिंसाका भाव सवके लिये वरावर है और इसीलिये में मांसाहारियोंसे भी विना किसी असद्भावके मिलता

जुलता रहता हूं।

न तो गोरक्षाके लिये मैं किसी मनुष्यका वध कर सकता हूं और न किसी मनुष्यकी रक्षाके छिये गोवध कर सकता हूं चाहे दोनोंका महत्व कितना ही प्रवल क्यों न हो। मैं यहीं पर यह कह देना चाहता हूं कि निरामिषभोजी होना हमारे असह-योग कार्यक्रमका अंग नहीं है और न मैंने इस प्रकारकी ही मन्त्रणा दी है। जिन लोगोंने मेरे नाम पर इस तरहकी कार्र-वाई की है मैं उन्हें जानता भी नहीं। मैं पका विश्वास दिला देना चाहता हूं कि यदि हमने कहींसे भी अहिंसाका भाव प्रगट किया और शान्ति भंग हुई तो हमारा सारा उद्देश्य विफल हो जायगा। हिन्दुओंको यह कभी भी उचित नहीं है कि वे मुस-लमानोंको मांस—गोमांस तक—खानेसे रोकें। इसी तरह निरामिषमोजी हिन्दूओंको भी मांस मछली खाने वाले हिन्दुओं पर किसी तरहका दवाव नहीं डालना चाहिये। मैं तलवारके वळपर भारतको परहेजी नहीं वनाना चाहता। हिंसासे राष्ट्रका सदाचारिक हास सबसे अधिक हुआ है। हमलोगोंके हृद्यमें भयने सबसे प्रवल स्थान जमा लिया है। यदि असहयोगी लोगोंको अपने दलमें लानेके लिये वल प्रयोग करेंगे तो इससे वढ़ कर दूसरी कोई भी भूल वे नहीं कर सकते। इस तरह वे नौकरशाहीके हाथके खिलीने वन जायंगे। प्रचारमें लेशमात्र भी वलात्कार मार्गमें भीषण वाधा उपस्थित कर देगी।

गोरक्षाका प्रश्न बड़ा ही विकट प्रश्न है। उसकी महत्व

हिन्दुओं की दृष्टिमें सबसे अधिक है। गोमाताके लिये मेरे हृद्यमें जो सम्मान है उसमें जराभी कमी नहीं आसकती। जब तक हिन्दुओंमें गोरश्लाको योग्यता नहीं होजाती वे अपने कर्तव्यका पालन नहीं कर सकते। इस योग्यताको प्राप्त करनेका दो मार्ग है—आत्मवल और पशुवल । गोरक्षाके लिये वल प्रयोग करना हिन्द्र शास्त्रको शैतानके हाथमें सींप देना है. और गोर्झाके मूळ कारणको कलुषित तथा निन्दनीय वना देना है। किसी मुसल-मानके लिखा है:—"गोमांसका प्रयोग इस्लाम धर्मके अनुसार अभी केवल जायज समभा जाता हैं पर जिस दिनसे हिन्दू लोग इसके लिये वल प्रयोग करना आरम्भ करहें गे उसी दिनसे यह मुसलमानोंका परम धार्मिक कर्तृब्य हो जायगा। केवल आत्म-त्यागसे हो हिन्द्रहोग गोमाताको रक्षा कर सकते हैं। मेरी समभमें गोरक्षाके लिये हिन्दूओंके हाथमें एक ही उपाये है और वह यह है कि उन्हें इस संकट या आपत्तिके समय मुसलमानोंका साथ देना चाहिये और उनकी सहायताकर उनका सद्भाव प्राप्त करना चाहिये। इतना करके उन्हें इस विश्वास पर चुप चाप वैठ रहना चाहिये कि इसका यदला मुसलमान भाई अवश्य मर्यादाके साथ चुकावेंगे। अर्थात् अपने हिन्दू भाइयोंकी इज्जत और मर्यादाका ख्याल रखकर वे गौकी रक्षा अवश्य करेंगे। इसके लिये हिन्दुओंको सबसे पहले मुसलमानोंके प्रति हिंसाका भाव छोड़ देना चाहिये। आत्मत्याग और विश्वास आत्म-चलके गुण हैं। हमने सुना है कि वड़े बड़े मेलोंमें यदि मुसल-

83

मानके हाथमें गाय या वछड़े या वकरियां देखी जाती हैं तो लोग उन्हें वलात् उनसे छीन लेते हैं। जो हिन्दू इस तरहका आव-रण करते हैं वे हिन्दू और गोवंश दोनोंके शत्रु हैं। गोवंशकी रक्षाका सबसे उत्तम और वढ़कर उपाय खिलाफतकी रक्षा करना है। इसलिये मुक्ते पूर्ण आशा है कि प्रत्येक हिन्दू हिंसा या जोर जुल्मका जरा भी भाव नहीं दिखावेगा और न किसी मुसलमान पर हाथ छोड़कर अपने हाथको कलङ्कितः करेगा चाहे यह गोरक्षाके लिये हो, अन्य जीवकी रक्षाके लिये हो अथवा किसी अन्य प्रयोजनसे हो।

## ७-राष्ट्रीय एकता

### ं ब्राह्मण अब्राह्मण 🕆

महाराष्ट्रमें ब्राह्मण अब्राह्मणके प्रश्न पर जिस समय मैंने लिखा था उस समय मुझे यह नहीं ज्ञात था। कि यह प्रश्न केवल सामाजिक न होकर अधिकांशमें राजनैतिक है। और यह विद्वे प ब्राह्मण और अब्राह्मण वर्ग भरमें प्रचलित नहीं है विक्कि कुछ पढ़े लिखे शिक्षित अब्राह्मणोंका ब्राह्मणोंके प्रति है। अब्राह्मणमें चार आते हैं:—लिंगायत, मरडा, जैन और अब्रूत। अञ्जतोंका तिरस्कार अन्य अब्राह्मण भी करते हैं। इसके अतिरिक्त अब्राह्मणोंकी शिकायत समस्त अब्राह्मण जातियोंके लिये समान

नहीं है । उनकी शिकायतें निम्न लिखित शब्दोंमें रखी जा सकती हैं।

(१) शिक्षित अत्राह्माणांको वहो राजनैतिक अधिकार नहीं प्राप्त है जो ब्राह्मणोंको प्राप्त है।

अब्रह्मणोंको संख्या अधिक होते हुए भी सरकारी पदों पर, न्यवस्थापक तथा अन्य प्रतिनिधि सभाओंमें उन्हें बहुत कम स्थान मिले हैं और ब्राह्मणोंकी संख्या कम होते हुए भी वे अधिक पदों पर हैं।

- (२) ब्राह्मण लोग मिन्द्रों पर अपना अनन्य अधिकार यतलाकर अब्राह्मणोंको उसमें घुसने नहीं देते। यहां तक कि जो मिन्द्रि लिंगायतके हैं उनमें भी नहीं घुसने देते। और यह अनर्गल अधिकार प्रायः सभी ब्राह्मण व्यक्त करते हैं।
- (३) ब्राह्मण लोग अब्राह्मणोंकी गणना शूद्रोंमें करते हैं और उनको उसी दृष्टिसे देखते हैं जिस दृष्टिसे एक अंब्रज हिन्दुस्तानीको देखता है।

इस तरह देखनेसे स्पष्ट माळूम होजाता है कि अब्राह्मणोंकी शिकायतकी जड़ बहुत ही कमजोर है और महाराष्ट्रके राष्ट्रीय सार्व-जितक जीवनसे वह एक दम लुप्त हो सकती है यदि महाराष्ट्र राष्ट्रीय दलके ब्राह्मण कांग्रेससे स्वीकृत असहयोग कार्यक्रमके अंछूतोंके कार्य कमका पूर्णतया पालन करना चाहें।

यह आन्दोलन सामाजिक या धार्मिक अयोग्यताके कारण नहीं है विक्त ब्राह्मणोंकी राजनैतिक प्रकर्षताके कारण है। चूंकि कुछ त्राह्मण विद्या, बल, बुद्धि और योग्यताके कारण ऊ'चे परंगर पहुंच गये हैं इसलिये अब्राह्मण उन्हें देखकर जलते हैं। इस तरह असहयोगके कार्यक्रमको स्वीकार करके जब राष्ट्रीय दलके ब्राह्मण सरकारी उच्च नौकरियोंका त्याग करदेंगे, म्युनिसपैलिटियां और जिला बोर्डों का बहिष्कार कर देंगे, तो यह प्रश्न आपसे आपही हल हो जायगा। मुझे यह निश्चय है कि सरकार अपनी कुटिल चाल बराबर चलती रहेगी और ब्राह्मणोंके खिलाफ अब्राह्मणोंको उभारती रहेगी, यह कार्रवाई वह इस तरह करेगी कि इसका किसोको पता नहीं लगेगा, अब्राह्मण इस चालको समक्त तक नहीं सकेंगे। इस तरह वह दोनोंको सदा लड़ाते रहेनी फिक्रमें रहेगी और अब्राह्मणोंको सदा राजनीतिक प्रलोभन देती रहेगी।

पर असहयोगके सिद्धान्तको स्वीकार कर छेने पर राष्ट्रीय ब्राहाण दल सरकारी सभी पदों और नौकरियोंका त्याग करके अब्राहाणोंके विरोधको ब्रद्धाते रहेंगे और इस तरह उन्हें उन्होंके शख्नद्वारा परास्त कर देंगे। इस प्रश्नके इतना विकट हो जानेका एक
कारण और भी है और वह यह है कि आगामी निर्वाचनके छिये
अब्राह्मण छोग अधिक चेष्टा करते हैं और निर्वाचकोंको अपने पक्षमें छानेके छिये कठोर चेष्टा कर रहे हैं। वे छोग छोगोंसे कहते
फिरते हैं कि अब्राह्मण कमजोर हैं इसिछिये उन्हें विवश होकर
सरकारकी शरण जाना पड़ता है। ब्राह्मण छोग उन्हीं निर्वाचकाँपर अपना प्रभाव डालकर वे निर्वाचन अधिकारके प्रयोग-

को रोकना चाहते हैं। इससे विद्वेषाग्नि साधारणतः वढ रही है पर उसकी मात्रा इतनी अधिक नहीं है जितना राष्ट्रीय दल और नरम दल वालोंके बीच हो रही है। इस अवस्थाकी सबसे खराब बात यह है कि अब्राह्मण दलके लोग —जो जनताके प्रति-निधि होनेका दावा करते हैं और उसो हैसियतसे व्यवस्थापक सभाओंमें जानेकी चेष्टा करेंगे पर उतके दुःखदारिद्रको दूर कर-नेके लिये सरकारी सहायता लेकर दूर करनेकी चेष्टा करेंगे और इस तरह उनपर सरकारकी जकड़ और भी मजवूत कर देंगे। दूसरे सरकारी सहायताके लिये इस प्रकार भिक्षुक वन करके पंजाब और खिलाफतके साथ किये गये अत्याचारों और अन्यायों का प्रतिकार असम्भव कर देंगे। इस तरह अब्राह्मणोंकी नीति राप्ट्रीय हितके लिये अतिशय हानिकर है, उसका गला घोटने बाळी है। ब्राह्मणों अथवा राष्ट्रीय दलके प्रति उनकी शिकायत कैसी भी कड़ी और भीषण क्यों न हो पर उसका उपचार सर-कारके साथ ेत्री जोड़नेमें नहीं है, क्योंकि सरकारकी नीति जनताको लूटना है इस तरह उसे निर्जीव तथा पंगु वना देना है। उसे ब्रिटिश भारतको रक्षाका इतना अधिक ख्याल रहता है कि वह उसके कर्मचारियोंके किये गये अत्याचारोंका प्रतिकार तक नहीं करना चाहती। यही कारण है कि वह पंजाव तथा खिलाफतके अत्याचारोंका प्रतिकार करनेके लिये तैयार नहीं है। केवल पशुबलके जोरपर एक लाख अंग्रोज ३०।३१करोड़ भारतवासि-योंको नहीं द्या सकते।

यह है कि वह अपनी कुटिल नीतिको सकत करके उन्हें उन्नति करनेसे लाचार करती और रोकती चली आ रही है। इसलिये में अन्नाह्मण नेताओं को सचेत और सतर्क करना चाहता हूं कि वे सरकारके साथ सहयोग करनेके प्ररिणामपर पूर्ण विचार कर लें। वे देखेंगे कि इससे वही आपित उठती है और वे उसी पर और भी आधात करते हैं जिसे दूर करनेकी वे चेष्टा कर रहें हैं। केवल व्यवस्थापक सभाओं में प्रविष्ठ हो जानेसे अथवा चन्द सरकारी नौकरियों के पा जानेसे ही वे जनताकी आर्थिक अवस्थाना सुधार नहीं कर सकते।

यदि आर्थिक सुधारकी कसीटीपर रगड़कर देखें तो यही विदित होता है कि हमारा २५ वर्षका राष्ट्रीय राजनैतिक प्रयास वेकार हो रहा है उससे कोई लाभदायक फल नहीं निकला है। इस समय भारतकी जनताकी जो अवस्था है वह पचास वर्ष पहले नहीं थी। पचास वर्ष पहले उन्हें अकाल आदिसे उतनी यातना नहीं सहनी पड़ती थी जितनी कि आज। आज वे इतने कमजोर और दुर्बल हो गये हैं कि उतने कभी भी पहले नहीं थे।

अब्राह्मणदल जिस राजनैतिक अयोग्यताके निवारणके लिये सरकारकी शरण आ रही है और वहींसे अपने सुधारकी आशा करती है उसका प्रतिकार ब्राह्मणदल अधिकांशमें कर सकता है। और वह यह है कि असहयोग कार्यक्रमको पूर्णतया स्वी-कार कर ले और सभी प्रश्नोंका निपटारा आपसे आप ही हो जायगा। पर यह बुद्धिमत्ता पूर्ण है, प्रवल है और अधिकारियोंका आद्र प्राप्त है। साथ ही इसमें जीतनेके लिये झुकनेवाली भी शक्ति है। पर इतना ही पर्याप्त नहीं है।

जब तक ब्राह्मणदलके लोग उन लोगोंकी सहायताके लिये, जो अपनेको दुर्बल और क्षत समभते हैं हाथ नहीं फैलावेंगे यह विद्वेषका भाव दूर नहीं होगा। कर्नाटिकके राष्ट्रीय-पक्षके पत्रोंपर यह दोपारोपण किया जाता है कि उन्होंने अम्रा-ह्मणोंके प्रति असभ्य शब्दोंका प्रयोग किया है अधीर यहांके राष्ट्रीय दलके ब्राह्मण भी इनको नीची निगाहसे देखते हैं और इनका अपमान करते हैं। उनके अशिक्षित अब्राह्मण देशवासी इस बातकी आशा करते हैं और इस तरहकी आशा करना न्याय युक्त तथा संगत है कि उनके शिक्षित और उदार देशवासी ब्राह्मण उनके साथ उदारता और दयाका व्यवहार करेंगे। अभी तक अब्राह्मणोंकी अधिकांश संख्या ऐसी ही है जिनमें ब्राह्मणोंके प्रति इस तरहके भाव नहीं । उदय हुये हैं। असुझे महाराष्ट्रके ब्राह्मणोंसे पूरी आशा है कि वे इस ब्राह्मण और अब्राह्मणके प्रश्नको इल करनेमें वह उदारता दिखलावेंगे जो **उनकी परम्परागत मर्यादाक**े अनुकूछ है। 📄 🦈

> 38998 38988

# वणिश्रम धर्म

१४८ व**( दिसम्बर ८, १६२०१)** १८५५ (४८४).

ं दक्षिणकी यात्रा करते समय वर्णाश्रम धर्मपर मैंने कुछ कहा था। इससे कुछ लोग मुकसे असन्तुष्ट हैं और मेरे पास शिकायतके पत्र लिख रहे हैं। मैं उन पत्रोंको प्रकाशित नहीं करता क्योंकि सिवा क्रोध और आवेशके उनमें कुछ नहीं है और जहां कहीं कोध आदि नहीं भी प्रदर्शित किया गया है वहां कोई मार्केकी वात नहीं लिखी गई है। जो लोग मुकसे सम भेद रखते हैं उनके छिये भी 'घंग इएडियामें' स्थान है और वे अपना मत प्रगट करनेके लिये स्वतन्त्र हैं पर उन्हें दो बातोंका ध्यान रखना चाहिए। एक तो उन्हें सब वातें संक्षेपमें लिखना चाहिये और दूसरे उनके छे खोंमें कुछ सार रहना चाहिये जिससे पढ़नेवालोंको रोचक प्रतीत हो। केवल कोध प्रगट करना तो किसी कामका नहीं। मैं इन बातोंपर विशेष जोर इसलिये दे रहा हूं कि दो पत्र ऐसे हैं जो प्रकाशित किये जा: सकते थे यदि उनके छेखक कोधमें पड़कर अपने भावको व्यक्त करनेमें असमर्थ हो गये होते । पर जो प्रश्न उन्होंने उठाया है उसपर विचार करना तथा उसका उत्तर देना आवश्यक और उचित पहली वात तो उन्होंने यह लिखी है कि यदि वर्णाश्रम श्वर्म माना जायगा तो भारतका नाश हो जायगा।

कारण तो भारतके ऊगर दासताका बोक लाद दिया गया है।
पर मेरी समक्रमें उनका यह कहना सच नहीं है। हमारी
आज जो दशा है जिस वर्तमान अवस्थाको हम पहुंचे हुये हैं
उसका कारण जात या वर्णाश्रम धर्म नहीं है। हमलोगोंने उसमें
जो गुण था उसको स्वीकार करना छोड़ दिया और इसीसे
हमारी यह दशा हो गई।. मेरी तो यही धारणा है कि यदि
हिन्दू धर्म छिन्न भिन्न और दुकड़े दुकड़े होकर गिर नहीं गया
तो इसका एकमान्न कारण वर्ण व्यवस्था है।

पर अन्य संस्थाओंकी तरह इसमें भी शाखा और प्रतिशाखा निकली जिससे इसको घोर क्षति उठानी पडी है। मेरी समभमें चार भागमें इसका वटवारा स्वाभाविक, ठीक और आवश्यक था। एक वर्णमें पुनः विभाजन कभी कभी सुविधाजनक और आवश्यक हुए हैं पर अधिकतर उनसे हानि और विपत्ति ही हुई है। इसलिये वे पुनः एकमें जितनी जल्दी मिल जायं उतना ही अच्छा है। वर्णाश्रम धर्मका नाश और विकास भीतर ही भीतर सदा होता आया है और होता जायगा। सामाजिक दवाव और जन साधारणका मत इस प्रश्नपर पूर्णतया विचार कर सकता था। पर मैं उस आवश्यक और प्रधान विभा-जनके नाशका कट्टर विरोधी हूं। वर्णाश्रम धर्मकी स्थापना असमानतापर नहीं हुई है। इसमें ऊच नीचका कोई प्रश्न नहीं है और जहां कहीं मदास और महाराष्ट्रमें इस तरहके प्रश्न उठते हैं वहां इस तरहके भावोंके द्वानेकी चेपा होनी

चाहिये पर चूंकि उसके अन्तर्गत कुछ इस तरहकी बुराइयां आ गई हैं इससे उसे मिटा देनेकी योजना तो कोई उचित उपाय नहीं प्रतीत होता और न इसमें तर्क ही है। इसमें सुधार करना अति सहज काम है। उदारताके भाव—जिनका इस समय इस देशमें प्रवल वेगके साथ प्रचार हो रहा है-इस वर्णा-श्रम धर्ममें से ऊंचनीचको भावसे अव शीधताकर दूर कर देगा।

उदारताके भाव किसी कलके पुर्जें नहीं हैं कि आप उन्हें घस घुसकर ठीककर देंगे और उनकी कल बदलकर पहनादेंगे। विना हृद्यमें परिवर्तन हुए कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। यदि जात पातकी व्यवस्था उदारताके भावको फैलानेमें वाप्रक हो रही है तो पांच धर्मा की मौजूदगीको इससे भी अधिक वाघा उपस्थित कर सकती है अर्थात् इस समय भारतमें हिन्दू, इस्लाम, ईसाई, यहूदी और जोरोस्ट्रियन पांच धर्म प्रचलित हैं। वर्णाश्रम श्रमके मुकाविले इनसे कहीं अधिक वासा पहुंच सकती है। स्वतन्त्रताके भावके प्रचारमें क्या वाधा पड़ सकती है मेरी समभामें नहीं आता। यदि इस समय हिन्दू मुसलपानको या अन्य भर्मावलम्बीको अपना सगा साई चनानेको तैयार है तो मेरी समभमें कोई कारण नहीं कि वह अपने देश भाईको भी ं उसी भावसे न देखें और उसके साथ भी वही व्यवहार न करें।

एक महाशयने लिखा है कि हमें वर्ण व्यवस्थाको तो उठा देना चाहिये पर सूरोपकी भांति वर्ण व्यवस्था मान लेनी चाहिये। उनका तात्पर्य यह है कि वर्ण-व्यवस्था परम्परागत नहीं होनी चाहिये। मेरी यह श्रारणा है कि परम्परागत कानून अनन्त कालसे चला था रहा है। इस तरहके नियमको तोड़ने या उलट फर करनेकी कोई भी चेष्टा अशान्तिः और उपद्रव अवश्य कर देगी। मेरी समक्तमें तो एक ब्राह्मणको जन्मसे छेकर मरण तक ब्रह्माण समभातेमें बड़ा लाम है। यदि वह अपना व्यवहार और आचार विचार ब्राह्मणोंकांसा नहीं रखता तो उसकी मर्योदा आपसे आप ही लुप्त हो जायगी और लोग उसकी जिस तरह प्रतिष्ठा कर रहे हैं नहीं करेंगे। अनुमान कीजिये कि एक न्यायालय ऐसा खुल गया जहां दर्खकी व्यवस्था ऊपर ेचढ़ाने और नीचे उतार देनेकी है। आपही समिक्षे इसमें कितनी कठिनाई उपस्थित होनेकी सम्मावना है। यदि हिन्दू धर्मके अनुसार हमें यह विश्वास है कि हमारा पुनः जनम होगा और अपनी किया और कर्मके अनुसार हम ऊपर या नीचेकी योनिमें उत्पन्न होंगे तो ब्राह्मणको जो अपना कर्म धर्म ठीक तरहसे नहीं करता यह बात स्प्ररण रखनी चाहिये कि दूसरे जन्ममें वह किसी नीच योनिमें ढकेल दिया जायगा और नीच जातिका जो व्यक्ति उत्तम काम करता दिखाई देगा वह ब्राह्मण योनिमें The state of the state of the state of उत्पन्न होगा।

इस उदारता और स्वतन्त्रताके भावके प्रचारके लिये मेरी समक्तमें असवर्ण विवाह सहभोज उतनी आवश्यक वातें नहीं हैं। चाहे कितने भी उदार भाव और स्वतन्त्रताके विचार लोगोंमें क्यों न प्रचलित हो जायं पर इससे यह वात कभी

नहीं आ सकती कि लोगोंके आचार-विचार और रीति रिवाज सदा एक तरहके हो जायंगे। विभिन्नताओंमें ही हमें मेलकी स्थापना करनी होगी। यदि कोई आदमी संसारमें प्रत्येक व्यक्तिके साथ खानापीना स्वीकार न करे तो मैं उसे दोषी नहीं समभ सकता और न उसे कोई बुराई ही समभता हूं। हिन्दू धर्मके अनुसार भाई भाईमें वैवाहिक संवन्ध नहीं स्थापित हो सकता। पर इस रुकावटसे उसके संवन्धमें किसी तरहका विच्छेद नहीं उपिथत होता बल्कि इसके विपरीत इससे संबन्धः बढ़ता ही है और यह और भी दूढ़ या पुष्ट होता है। वैष्णवींके घरमें हमने देखा है कि मातायें घरके साधारण पात्रोंका प्रयोग नहीं करतीं तो इससे उनके संवन्ध या प्रेममें किसी तरहकी कमी नहीं पड़ जाती। इस तरहके तालीमकी रुकावट किसी तरहकी बुराई नहीं उपस्थित करता। पर यदि इनका प्रयोगः इतना खींच कर किया जाता है कि उनकी सीमाको भी छांघने-'की व्यवस्था की जाती है तो इससे हानि होनेकी सम्भावना उपस्थित होती है। पर ज्यों ज्यों समय वीतता जा रहा है और नई आवश्यकता बढ़ती जाती है उसीके अनुसार अन्त र्जातीय भोजन, खानपान तथा विवाह शादीके नियमोंमें अवश्य परिवर्तन हो जायगा। 💛 💛 💛 💛

एक तरफ तो मैं प्राचीन वर्णव्यवस्थाके अनुसार वर्णाश्रमः धर्मके चार भागमें वटवाराको उचित और आवश्यक समक्ताः और हुं पहलेकी भांति सदा इसका प्रतिपादन करनेके लिये

तैयार रहता हूं पर साथ ही दूसरी तरफ मेरा यह भी विश्वास है कि अछुतके प्रश्नसे भारतको घोर हानि उठानी पड़ रही है और यह मान व समाजके प्रति घोरतम अन्याय है। यह आत्म-संयमका कोई सिद्धान्त या निशानी नहीं है पर इससे व्यक्त होता है कि लोगोंके हृद्यमें आत्म उच्चताकाः प्रवल भावः उत्पन्न हो गया है और वही इस तरहके आचरणका जिम्मेदार है। इससे मानव समाजका कोई हित नहीं हुआ है : विकि : इसने मानव समाजके उतने अंशको नीचे द्वा दिया है जो विद्या और चुद्धिवलमें हमारे समान हो सकते हैंं∵और जीवनके अनेक व्यंशोंमें देशकी वड़ी ही उत्तम सेवा कर रहे हैं। इस पापसे भारत अपना पिण्ड जितना ही जल्दी छुड़ावेगा उसको उतना लाम होगा। यदि हिन्दू धर्म अपनी उच्च मर्यादा कायम रखना चाहता है तो उसे इस काममें विलम्ब नहीं करना चाहिये। जहां तक मैं जानता हूं इसके पक्षमें कोई भी शास्त्रीय उक्ति नहीं है और यदि इस तरहके पापाचार रोकनेके लिये कोई अरूपष्ट और अनर्गल प्रमाण उपस्थित भी कर दिये गये तो मैं उन्हें इनकार करनेके लिये तैयार हूं। इस तरहके पापके समर्थनके खिये इस तरहके सन्देह जनक पापाचार काममें नहीं लाये जा सकते। आत्म-निर्णयातथा सुदीर्घ और शान्ति पूर्वक विचारके सामने इसके विपक्षमें किसो भी युक्तिको स्वोकार करनेके लिये में, तैयार नहीं हूं । अस्तर १००० १००० १००० १०००

land the following to the state of the state

## वर्ण और जाति

## (दिसम्बर २६, १६२०)

मनुष्य सामाजिक जीव है। इसलिये किसी तरहके समाज संगठनकी योजना उसे करनी ही पड़ती है। हमलोगान अपने देशमें इसका स्वरूप वर्णाश्रम धर्म स्थापित किया है। उसी तरह यूरोपवालोंने जातिकी स्थापना की है। पर इन दोनों-मेंसे एकमें भी गृहस्थीके प्रतिरूप किसी तरहका संगठन नहीं है। गृहस्थीका संगठन ईश्वरने किया है और यही प्राकृतिक संगठन है। यदि वर्णाश्रम धर्मसे समाजमें कुछ बुराई आ गई है तो जातिधर्मसे कम बुराई नहीं आई है। स्वामी विवेकानन्दने इसी व्यवस्थाका वर्णन करते हुए कहा थाः—'यदि यहां विध-चाओंकी आहके शोले घर घरसे निकलते हैं तो वहां अधिक उमर तकके अविवाहित युवकोंकी आहें आसमानको झुलस रही हैं।" समाज सुधारक इसके लिये जो कोई भी युक्तियां निकालते हैं उन्हें देखकर यही कहना पड़ता है कि जाति धर्म समाजका स्वाभाविक विभाजन नहीं है।

यदि जातिधर्मसे किसी तरहका सामाजिक लाभ प्राप्त है तो चर्जाश्रम धर्मसे उससे कम नहीं प्राप्त है। साथ ही साथ चर्णाश्रम धर्ममें एक गुण और है कि उसकी व्यवस्था धन दौलत और समृद्धिके अनुसार नहीं हुई है। संसारका इतिहास प्रगट

करता है कि रुपया ही विनाशकी जड़ है। रुपयेके प्रलोभनमें पड़कर गृहस्थीका पवित्र संबन्ध भी कलुपित हो जाता है और ट्ट जाता है। वर्णाश्रम धर्म क्या है, परिवारका वृहद् रूप है। दोनोंका नियंत्रण खून और वंश परम्पराके हिसावसे होता है। पाश्चात्य वैज्ञानिक लोग इस वातका पता लगानेके फेरमें पड़े हैं कि वंश परम्परा अस्वाभाविक है और जातिश्रम ही सव कुछ है। पर हमारे देशके अनुभवोंका ढेर इनके इस तरहके आवि-ष्कारोंको सदा गलत और भ्रमपूर्ण प्रमाणित करता रहेगा। पर यदि उनकी वात मान भी ली जाय तो भी यही देखनेमें आता है कि वर्णाश्रम धर्मके अन्तर्गत ही इसका पूर्णतया पाछनहो सकता है और विना इसके उसका परिचालन नहीं हो सकता। इस समय अंग्रेज जातियां अपना ही मत सबसे उत्तम समऋती हैं। दूसरोंकी वातको माननेके लिये वे तैयार नहीं हैं। यह तो प्रत्यक्ष है कि उनके मतके जो कुछ प्रतिकृत होता है उसका वे हृद्यसे विरोध करते हैं। पर भारतीयोंको—चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान--इस वातको भलीभांति देखलेना चाहिये कि वर्णाश्रम धर्मकी नींव उच्चताके अहंयुक्त भावपर नहीं अवलम्बित है। इसका आधार भिन्न भिन्न व्यक्तियोंका भिन्न भिन्न सदाचार है। सामाजिक संगठन और उन्नतिका यह सवसे उत्तम और वढ़कर 🗸 समीकरण है।

जिस तरहसे गार्हस्थ्य संबंधका वन्ध्रन उन लोगोंको एक सूत्रमें वांधे रहता है जो वैवाहिक संबंध या अन्य प्रकारसे आपस-

में मिले रहते हैं। उसी तरह वर्णाश्रम धर्म एक हुढ़ समाजमें उन छोगोंको बांध देता है जो उसके अन्तर्गत आजाते हैं। यदि इन दोनोंमें कोई मेद है तो यही है कि एक वंशका नियमन उसके चन्द मेम्बरों द्वारा होता है। इससे उनका निर्णय पहलेसेही निश्चित रहता है, पर समाज एक विस्तृत समुदाय होनेसे तथा भिन्न भिन्न व्यक्तियोंका समुदाय होनेसे उनके लिये कोई निर्द्छ नियम नहीं बना दिया जाता। वह वंश परम्पराके नियमको ही चलाता है और उसेही स्वीकार करता है। चूंकि यह एक तरहकी सदा-चारिक पद्धति है इसिलये यदि कोई एक व्यक्ति इसमेंसे निकल कर बाहर हो जानेकी इच्छा रखकर भी इसमें रहनेके लिये वाध्य होता है तो उसके साथ इस तरह कोई अन्याय नहीं किया जाता। हम लोग देखेंगे कि सामाजिक जीवनमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है और इस तरह वर्णाश्रम धर्मके अनुसार सामाजिक अवस्थामें परिवर्तनोके अनुसार नये नये दलकी स्थापनाकी सम्भवना है और होती रहती है। पर ये परिवर्तन इतने शान्त और सरल हैं कि इनका कुछ पता नहीं चलता। मानव समाज की समताका इससे बढ़कर दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता है।

वर्णाश्रम धर्मसे अंचनीचकी ध्विन नहीं निकलती। उसमें तो केवल जीवनके भिन्न भिन्न अदस्थाओं और कर्मों के अनुसार विवेचना की गई है। इस वातको हम स्वीकार करते हैं कि वर्णाश्रम धर्ममें एक तरहकी कुलीनताका भाव अवश्य अवश्य

आ गया है पर इसका दोष हम ब्राह्मणोंके माथेपर नहीं मढ़ सकते। इसके विधायक वे नहीं हैं। जब सभी वर्ग जीवनका एक ही आदर्श और उद्देश्य स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं तो इस तरहकी कुलीनतांकी स्थापना अवश्यम्भावी है क्योंकि सभी वर्णके लोग उस आदर्शकी ओर एक ही तरह नहीं वढ़ सकते और न समान सफलताही प्राप्त कर सकते हैं। यदि सभी जातियोंका यह विश्वास हो जाय कि आमिष भोजनसे निरामिष भोजन उत्तम है तो निरामिष भोजन करनेवालोंकी श्रे छता अवश्य ही प्रमाणित हो जायगी। भारतवर्षमें अनेक ऐसी जातियां हैं जो सदा एक साथ-साथ मैत्रीके भावसे रही हैं पर उन्होंने खान-पान या विवाह शादी आपसमें कभी भी नहीं की है। हिन्दू और मुसलमानोंका धर्म भिन्न होने पर भी वे एक दूखरेको किसी तरह नीच या ऊंच नहीं समभ्यते। उसी तरह दक्षिणके लिंगायन या ब्राह्मण एक दूसरेके साथ पानी पीना तक स्वीकार नहीं करते। उसी तरह प्रत्येक जातिके लोग अपना खान पान और शादी विवाह अपनी जातिके अन्तर्गत ही रख संकते हैं।

छूआ-छूत, खान-पान तथा विवाह शादी व्यक्तिगत वातें हैं। यदि आप किसीको छूना नहीं चाहते तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि आप उसके साथ सम्पूर्ण संसर्ग छोड़ देना चाहते हैं। इस तरह सामाजिक विकासका समस्त अवसर उसकी दृष्टिसे लुप्त हो जाता है। जो छूतके काविल हैं वे कथा कीर्तन आदिमें सिग्मिलित हो सकते हैं, मिन्द्रोमें प्रवेश कर सकते हैं और इस

तरह स्वतन्त्र धार्मिक शिक्षा पा. सकते हैं। मन्दिरोंमें परस्पर प्रेम, और सेवा आदिका विन्यास होता है। इस तरह लोग आधुनिक सभ्यताका फलप्राप्त कर छेते हैं। अछूत जातियां इस लाभसे सदा चिञ्चत रहती हैं। गांवोंमें प्रायः वे वस्तीमें अलग रहती हैं। इस तरह उनके जान मालकी रक्षा भी पूरी तरहसे नहीं हो पाती। सामाजिक वटवारेके हिसावसे मानव समाजके सबसे प्रधान कर्तव्यका भार उनके ऊपर है। पर वर्ण व्यवस्थाके अनुसार समाजके अन्दर जो सुविधाएं प्राप्त हैं उनसे वे सदा वश्चित रहती हैं। छूआ छूतके प्रश्नने पठित जातियोंको हिन्दू समाजका कतवार वना दिया है। खान पानके प्रश्न पर किसी तरहका सामाजिक मुल्य नहीं रखना चाहिये। यह तो केवल स्थूल शरीरकी आव-श्यकताओंकी पूरक है। इससे इन्द्रियोंपर अधिकार प्राप्त करके उनके शमनका अवसर मिलता है। सहभोजसे कभी-कभी घनिष्ठता की स्थापना नहीं होते दिखाई दी है। पर इस तरहकी चेप्टाओंको रोकनेका फल यह हुआ कि मनकी प्रवृत्तियोंपर अधिकार वढ़ता गया है और कहीं कहीं अनेक सामाजिक गुणोंकी रक्षा हुई है।



### पारसियोंके प्रति

### ( मार्च २३, १६२१ )

वन्युवर, मैं जानता हूं कि आप लोग वर्तमान असहयोग आन्दोलनमें धोरे धोरे अपना उत्साह वढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगोंकी सेवामें इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस समय सारा देश टकटकी लगाये आपकी तरफ देख रहा है कि आप इस आत्म शुद्धिके महान वृतमें—जिसमें आज सम्पूर्ण देश तत्पर है, कितना भाग लेना चाहते हैं। मुक्ते पक्का विश्वास है कि जिस समय काम करनेका अवसर उपिथत होगा, आप लोग ठीक और उचित कामको ही हाथमें उठावेंगे। वह समय उत्थित हो रहा है। इसलिये में स्मरणार्थ आप लोगोंकी सेवामें दो शब्द लिख देना उचित समकता हूं।

आप केवल मेरे देशवासी ही नहीं हैं। इस सम्बन्धके अतिरिक्त भी हम आपके साथ अनेक तरहसे वंधे हैं। जिस महापुरुषने जीवनमें उत्साह भरा वह आप ही की जातिका था। इस महा-पुरुषका नाम दादा भाई नोरोजी था।

जिस समय मैं और किसी नेताको नहीं जानता था, वही मेरे पथ प्रदर्शक और सञ्चालक थे। उन्होंने राजनीतिमें मेरा प्रवेश कराया। १८६६ में जिस समय मेरी अवस्था अधिक नहीं थी उन्होंने मुक्ते कार्यक्षेत्रका मार्ग दिखलाया। १८६२ में मैं एक राज्यके पोलिटिकल एजेंटके साथ संग्राम छेड़ना चाहता था। उस समय उन्होंने ही मेरी जवानीके जोशको रोका और मुक्त अहिंसाकी प्रथम शिक्षा दी। उन्होंने मुक्तसे कहा था कि यदि तुम भारतमाताकी सेवा करना चाहते हो तो व्यक्तिगत क्षतिपर किसी तरहकी भावना मत प्रकट करो। दक्षिण अफ्रिकामें रुस्तमजी गुरकोदू नामक पारसी व्यवसाई मेरे घनिष्ट मित्र और मुविक्तळ थे। उन्होंने सार्वजनिक सेवाका वृत बड़ी प्रसन्नतासे स्वीकार किया। मेरे साथ प्रथम जेळ यात्रियोंमें अपने पुत्र सहित वे मेरे साथी थे।

जिस समय में जनता द्वारा आहत किया गया था, उन्होंने ही मुझे शरण दो और इस समय भी वे मेरे असहयोग आन्दो-छनमें पूर्ण योग दे रहे हैं। अभी हालमें ही उन्होंने ४० हजारका दान किया है। मेरी समक्षमें इस समय भारतकी स्त्रियोंमें प्रमुख एक पारसी रमणी हैं। उसका हृद्य इतना सरल और द्यापूर्ण है कि संसारको वह अपनी ओर खींच छेती है। उसकी मैत्रीको में अपना गौरव समकता हूं। मुके इस विवरणको वढ़ाते समय वड़ा ही हर्ष होता है क्योंकि इसके साथ उन प्रवित्र स्मृतयोंका संवन्ध है, जिनका मुक्ते बड़ा ही अभिमान है। पर मैंने इतना साधारण विवरण दिया है और मुक्ते आशा है कि उस विवरणसे आप मेरे पत्रके अभिप्रायको समक्त जायोंने।

आपकी जाति वड़ी सतर्क है। आपका संवन्ध भी हुट है। आप छोग किसी भी आन्दोछनमें भाग छेनेके पूर्व उसकी हुट्ता और उपयोगिताकी जांच भछी प्रकारसे कर छेते हैं। पर आप- को अधिक सचेत होनेको कोई आवश्यकता नहीं है। इसं वातका भय है कि कहीं आपको ज्यापारिक सम्पता आपको अपने अन्य देश भाइयोंकी ओरसे उदासीन न कर दे।

ताताके वंशमें राकफेलर वंशके भाव भर रहे हैं अर्थात् धनके अभिमानसे उन्हें अपने गरीव भाइयोंका ध्यान भूलता जा रहा है। भारतको व्यवसायिक राष्ट्र बनानेके लिये वे लोग गरोबोंको सम्यत्ति हड्यते जा रहे हैं। इसका जो परिणाम होगा उसका स्मरण कर मैं कांप उठता हूं। पर मुझे विश्वास है कि यह असायो घरनायें हैं। आपको तीक्ष्ण बुद्धि आपको दिखला देगी कि इस तरहके व्यवसायका कैसा हानिकर परिणाम हो सकता है। आपकी तीइण बुद्धि इस बातको सहजमें ही सनक छेगी कि भारतके लासके लिये यह आवश्यक नहीं है कि इसकी सम्पत्ति चन्द् लोगोंके हाथोंमें आ जाय विटक भारतके कल्याणके लिये आवश्यकता इस बातकी है, कि यह पूंजी उन साढ़े सात करोड़ गांवोंमें वरावर वरावर बांटी जाय जिनकी लम्बाई तो १६०० लाख मोल है और चौड़ाई १५०० लाख मोल है। इससे मुक्ते पूरी आशा है कि आप केवल सप्तयको प्रतीक्षा कर रहे हैं। और समुचित समयके उपस्थित हो जानेपर आप भी उन सुधा-रकोंका साथ देंगे जो भारतको साम्राज्यवाद और पूंजीवादसे स्वतन्त्र करनेके लिये प्राणपणसे चंष्टा कर रहे हैं।

पर एक बात ऐतो है जिसके छिये समयकी प्रतीक्षा करना . पाप है। इस समय भारतमें मादक क्रुजोंके विरुद्ध हवा बह

चली है। लोग अपनी इच्छासे ही इसका विरोध कर रहे हैं। समाजमें इस तरहके भाव उत्पन्न हो रहे हैं जिसके द्वारा शराब-खोरी एक तरहका पाप समका जायगा। अनेक पारसी ऐसे हैं जो केवल शराव वेचकर ही अपनी जीवन-यात्रा करते हैं। यदि आप शरावके विरुद्ध इस आन्दोलनमें सहयोग दें तो वम्बई पुन्तमें इस तरहके पापका नाश हो सकता है। भारतकी सभी पुन्तीय सरकारें इस आन्दोलनके मार्गमें वाधा उप-स्थित कर रही हैं और इसकी उन्नति रोकनेकी चेष्टा कर रही है क्योंकि इसके कारण सारी आवकारीकी आमदनी मारी जानेकी संभावना है। ऐसी दशामें आप किसका साथ देना चाहते हैं। राजाका या पूजाका। अभी तक वस्वई सरकार इस आन्दोलनसे नहीं प्रवराई है। पर यह संभव नहीं कि यह आवकारी विभागकी आमदनीको नष्ट होते देखेगी। इसलिये आपको किसी निर्णयपर तुरत पहुंचना चाहिये। मैं नहीं जानता कि आपकी धर्म पुस्तकोंमें शरावके, वारेमें क्या लिखा है। जिस पैगम्बरने भलेको बुरेसे अलग किया है और जिसने बुराईके ऊपर भलाईकी प्रतिष्ठा की, उसने इस संवन्त्रमें जो कुछ कहा होगा उसका सहजमें अनुमान कर लिया जा सकता है। आपके धार्मिक विश्वास के अलावा भी आपके सामने यह प्रश्न उपस्थित है कि आप क्या करेंगे। खड़े होकर इस आन्दोलनमें योग दान करेंगे अथवा निरपेक्ष होकर इसकी गति देखेंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप जैसी व्यवहारिक जाति इस आन्दोलनमें

पूर्ण योगदान देगी और इस आन्दोलनको सफल बनावेगी जो संसारमें अपना सानी नहीं रखती।

## मुलशीमें सत्यायह

を全るる

( अप्रेल २७, १६२१ )

मेरा हृद्य इन गरीव जातियोंके साथ है। मैं चाहता हूं: कि ताता वंशके लोग कानूनी दावपेचकी बातें छोड़ देंगे और जनताके साथ उनके मतके अनुसार विचार करेंगे और उनकी इच्छाके अनुकूल किसी निर्णयपर पहुंचेंगे। लैण्ड आक्विजिशन कानूनका मुझे भी कुछ अनुभव है। मुझे कमसे कम इस तरहकेः ८० अभियोगोंकी पैरवी करनी पड़ी है। उन अवस्थाओंमें लैण्ड अक्टिजिशनका प्रयोजन व्यवसायिक विकास नहीं था विक अस्वस्थता थी। मैं जानता हूं कि जिनकी भूमि हर ली गई है उन्हें पूरा हरजाना नहीं दिया गया। ताता कम्पनी भारत-वर्षके लिये जो लाभका साधन तैयार कर रही है, उसका क्या लाभ है यदि वह लाभ एक भी गरीव भारतवासीकी आत्माकोः दुःख देकर प्राप्त हुआ है। इस समय भारतवासियोंकी जन संख्यामें से यदि साढ़े तीन करोड़ मनुष्य मार दिये जायं और उनके मृत शरीरका उपयोग खादके रूपमें किया जाय तो इससे मानव समाजका अतिशय कल्याण होगा ! गरीवी और वीमारीः

की समस्या बहुत कुछ हल हो जायगी और उन तीन करोड़ मृत आद्मियोंकी सन्तिति आराम तथा चैनसे अपना दिन काटेगी। पर इस तरहकी सलाह केवल पागल ही दे सकता है। प्रश्न भी इसी तरहका है। यदि इतने आद्मियोंकी सम्पत्ति जवरदस्ती छीन ली जा रही है, उनके स्वत्वोंपर भीषण प्रहार किया जा रहा है, जिसपर उन्होंने जन्म जन्मान्तरसे अपनी सत्ता ेकायम रखी है, उससे उन्हें अलग किया जा रहा है तो यह उसीके वरावर या उससे भी खराव है। जो लोग भारतके भाग्यके निर्णायक हो रहे हैं, जिनके हाथमें भारतकी रक्षाका भार है, वे भारतकी अधिक सेवा कर सकते हैं, उसका सचा उद्घार कर सकते हैं यदि वे अपने भाइयोंकी मान रक्षाका यह करते और उनके हृद्यके भावोंकी समुचित रक्षा करते। सत्याग्रहियोंका कत्त्रंच्य स्वर्णाक्षरोंमें लिखा है। यदि विषय अन्यायपूर्ण है तो सत्याग्रह नहीं चल सकता। यदि सत्याग्रही दृढ़ नहीं हैं, अन्त तक तपस्या और यातना सहनेके लिये तैयार नहीं हैं तो न्यायपूर्ण मांगमें भी सत्याग्रह करना निष्प्रयोजन है और यदि हिंसाका छेशमात्र भी प्रयोग किया गया तो न्यायपूर्ण मांगमें भी सत्याग्रह हानिकर होगा। मनसा, वाचा, कर्मणा किसी भी तरह हिंसाका भाव व्यक्त नहीं करना चाहिये। यदि मांग न्यायपूर्ण है और यातना सहनेके लिये पूरी हृढ़ता है और -अहिंसाका भाव किसी भी तरह व्यक्त नहीं किया जाता तो विजय अवश्यम्भावी है।

## पारिसयोंको क्या करना चाहिये

( जून २२, १६२१, )

टाइम्स आफ इण्डियामें किसी समालोचकते लिखा है:— राष्ट्रीय शिक्षाका कोई प्रवन्ध नहीं किया गया है, वालकोंकी शिक्षाका कोई उपयुक्त प्रवन्ध नहीं है ऐसी अवस्थामें क्या पार-सियोंको उचित है कि चे अपने वालकोंको सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षालयोंसे हटा छें ? क्या पारसी चकीलोंको वकालत छोड़ कर भूखों सरना चाहिये? अपने उन्नत व्यवसायको छोड़ कर पारसी समुदाय, चरखा कात-कर तीन आना रोजकी मजूरी करनेपर उतारू हो जाय? इस तीन आनेमें तो वे अपने सोडाका भी खर्च नहीं चला सकेंगे। अन्य खर्चों की तो चर्चा ही न कीजिये। क्या पारसियों को अपनी वर्तमान पोशाकको छोड़ कर अपने पूर्वजोंकी पोशाक पहननी चाहिये और उसी पुराने जमानेके पायजामेको हथियाना चाहिये, जिसकी आस्तीन (मोहरी) इतनी चौड़ी होती थी कि उसमें दस बारह मुर्गियां एक साथ समा जा सकती थीं। क्या इस तरह समयकी प्रगतिको उलट देना संभव है ? मिस्टर गांध्री इन प्रश्नोंका समुचित उत्तर देनेकी कृपा करेंगे ?

पारसी जाति शिक्षामें सबसे बढ़ी बढ़ी है। उसे बालकोंको शिक्षालयोंसे उठा लेनेको कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें केवल

इतना कर डालना चाहिए कि डिग्रियोंके लिए उनके चित्तसे मोह और प्रलोभन निकल जाय । वे लोग यह भी कर सकते हैं कि अपने सभी स्कूलोंको सरकारी सवन्धसे अलग कर **छें। उनके पास धन भी इतना पर्याप्त है कि** वे अपनी शिक्षाका प्रवन्ध अच्छी तरहसे कर सकते हैं। यदि पारसी वकील आज वकालत छोड़ दें तो व्यवसायमें उनके लिये यर्याप्त साधन हैं। पारसी जाति व्यवसाय-दक्ष भी है। राष्ट्रीय काममें वे योग-दान न भी करना चाहें तो वे वकालत छोड़ कर मजेमें रह सकते हैं। इस तरह पारसी वकालत छोड कर ही देशकी 'सच्ची सेवा कर सकते हैं। जिस किसी' पेशेसे सरकारका संबन्ध नहीं है उस पेशेको त्यागनेके लिये किसी भी पारसीसे नहीं कहा जाता और न उस पेशेको छोड़नेकी कोई आवश्यकता है। और न उनसे यही कहा जाता है कि इस तरहके आमदनीवाले पेशोंको छोड़कर चरखा ग्रहणे करें। पर प्रत्येक पारसीको उचित है कि वह अपना फालतू समय राष्ट्रकी रक्षाके लिये चरखा कातनेमें लगावे। इस तरह पार-सियोंकी विलासिता त्यागका कोई प्रश्न नहीं उठता। पर जो पारसी मादक द्रव्योंका प्रयोग करना चाहते हैं उन्हें उचित हैं कि वे उसे त्याग दें क्योंकि इससे राष्ट्रका कल्याण और उनकी भी भलाई है। पारसियोंको अपनी पोशाक छोड़नेकी कोई जरूरत नहीं है। केवल उन्हें चरखेका काता और करवेका विना कपड़ेका प्रयोग करना चाहिये। पर वे यदि अपने पूर्वजोंकीः

सादगीको अस्रतियार करें तो इससे उन्हें किसी तरहकी श्रति नहीं उठानी पड़ेगी। प्राचीन समयमें पारसी समुदाय जो पोशाक पहनते थे वह भारतीय जलवायुके सर्वथा अनुकूल था। यूरोपियन पहनाव एकदम भद्दा है और भारतकी जलवायुके अनुकूल नहीं है। भारतमें रहनेवाले अंग्रेज लोग भी इस वातको स्वीकार करते हैं कि उनका पहनावा भारतीय जलवायुके अनु-कुल नहीं है पर उनकी जिद्द और अदूरदृशिंता उन्हें इस पहना-चेको छोड़ने नहीं देती। यह बात मैं साहसके साथ कह सकता हूं कि विचारश्रन्य नकल उन्नतिकी निशानी नहीं है, और न प्राचीनताकी ओर भुकनेको हम समयकी प्रगतिका उलट फैर कह सकते हैं। यदि अनजानकारी या शीव्रतासे हमने कदम आगे वढ़ा दिया है, और समभकर उसे हटा लिया तो उसे हम उन्नति अवश्य कह सकते हैं। यह तो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि विगत पचास वर्षों में हमने कई वुराइयां की हैं इस-लिये आगे वढ़नेके पहले हमें उतने पीछे अवश्य चला जाना होगा जहां पहुंच कर हम असली स्थिति पर पहुंच सकते हैं। हम लोगोंने रास्ता खो दिया और भटक गये। इसलिये मैं टाइम्सके छेखकको तथा अन्य पारसी भाइयोंसे इंस वातकी प्रार्थना करूंगा कि सब मिलकर फिर उसी स्थानपर पहुंचनेकी चेष्टा करें जहांसे हम भ्रममें पड़कर गलत मार्गपर चल पड़े थे।

## ईसाई श्रीर श्रसहयोग

#### ( अगस्त १५, १६२१ )

उत्तर बसरेसे एक हिन्दुस्तानी ईसाईने लिखा है:—

मुझे यह लिखते खेद होता है कि आप ईसाइयोंकी गणना भारतीयोंमें नहीं करते। मैंने देखा है कि आप यंग इण्डियामें हिन्दू, मुसलमान और सिक्खोंकी बरावर चर्चा करते हैं प्र ईसाइयोंका नाम तक नहीं हेते।मैं आपको इस वातका विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम ईसाई लोग भी भारतके ही निवासी हैं और भारतीय मामलोंमें उतनी ही दिलचस्पी रखते हैं जितनी कोई अन्य जाति रखती है। मैं यह भी वात दावेसे वह सकता हूं कि असहयोग आन्दोलनको जिस तरह ईसाइयोने अपनाया है अन्य किसीने नहीं अपनाया है। मुझे अपनी मातृ भूमिके लिये बहुत ही अभिमान है और मैं पूर्ण विश्वासके साथ लिख सकता हूं कि मैं सचा और कट्टर असहयोगी हूं। मैं मेसोपोटामियाके भारतीयोंकी अदस्थाका कभी कभी समाचार आप तक पहुंचाता रहूंगा।

मैं इस संवाददाता तथा अन्य भारतीयोंको इस वातका विद्यास दिलाना चाहता हूं कि असहयोग जातपात या धर्मके विसी प्रकारके भेदभावका समर्थक नहीं है। जो कोई इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं सवको इसमें स्थान है। वहुतसे भारतीय ईसाइयोंने तिलक स्वराज्य फण्डमें दान दिया है, कितने ही भारतीय ईसाई असहयोग आन्दोलनमें सबसे आगे बढ़े हैं। हिन्दू मुसलमानोंकी अलग चर्चा इस कारण की गई है कि वे एक दूसरेको सदा अपना शत्रु समभते आए हैं। इसी तरह जहां कहीं अन्य जातियोंके लिये कोई विशेष अवस्था उत्पन्न हुई। है वहीं उसकी चर्चा की गई है।

### (सितन्त्रर २२, १६२१)

एक ईसाई छात्र लिखता हैं:—हम लोग ईसाई छात्र हैं तो भी हम आपको अपना नेता मानते हैं कि हम लोग आपसे सीखें कि भारतकी क्या माँगें हैं और आध्यात्मिक परम्परा क्या है। इसिलिये हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे पास पाम्चात्य ईसाई धर्मपर अपना आलोचनात्मक विचार प्रगट करें और संगठन उपासना आदिके लिये हमें उचित मार्ग वतावें।

इस पत्रके लेखकने इस वातपर ध्यान नहीं दिया है वहः मुक्तसे जो वात चाहता है वह मेरी गर्यादाके वाहर है। पर तो भी मुक्ते यह जानकर अतिशय प्रसन्नता होती है कि भारतीय ईसाई राष्ट्रीय आन्दोलनमें अधिकाधिक भाग लेने लग गये हैं। मैं जानता हूं कि सैकड़ों गरीव छात्रोंने वम्बईमें तिलक स्वराज फण्डमें अपनी योग्यताके अनुसार दान दिया है। मैं जानता हूं कि अनेक शिक्षित और समक्त्वार ईसाई अपना वहुत सा समय राष्ट्रीय काममें विता रहे हैं। इसिलये मैं इस पत्रका उत्तर अपनी योग्यताके अनुसार दे देना चाहता हूं। यद्यपि यह उसकी इच्छाके अनुकूल नहीं हो सकता।

भारत सभी धार्मिक सम्प्रदायोंको अपने हृदयमें स्थान ंदेनेको तैयार है। उसकी आध्यात्मिक परम्परा "सादा रहन और ऊंचा विचार है"। पश्चिमी ईसाई जिस तरह काम कर रहे हैं वह ईसामसीहके सिद्धान्तोंसे कहीं अलग भटक गये हैं। यदि ईसामसीह आज जीते होते तो पाश्चात्य आचार तथा रीति भाँतिको कभी भी स्वीकार या पसन्द न किये होते। यदि भारतीय ईसाई केवल उस शिक्षाका अवलम्बन करें जिसे ईसा-मसीहने उस पर्वतपर अपने अनुयायियोंके समक्ष दिया था तो वे पापाचारसे वच जायंगे। उस समय वे देखेंगे कि कोई भी धर्म चृथा नहीं है और यदि सब कोई अपने अपने धार्मिक विश्वासके अनुसार आचरण करें तो फिर किसीको किसी संगठेन आदिकी चिन्ता नहीं रह सकती। फरोहके छोग संग-टन आदिको मान्ते थे पर वे धर्मकी ओटमें अत्याचार और सङ्कचित हृद्यताका प्रचार कर रहे थे। इसीलिये ईसामसीहने उसे उठाया। यदि हम अपना जीवन पवित्र और शुद्ध वनाकर रखना चाहते हैं तो हमें दो वातकी आवश्यकता है, अच्छी चातोंके साथ सहयोग और बुरी बातोंके साथ असहयोग। चाहे वह जीवन हिन्दू जीवन हो, मुसलमान जीवन हो, या ईसाई ·जीवन हो I

## राष्ट्रीय भगडा

समस्त राष्ट्रोंके लिये भाण्डेकी जरूरत होती है। निस्स-न्देह यह एक प्रकारकी मूर्त्ति पूजा है। परन्तु इसका अन्त कर डालना महापाप है। भएडा आदर्शका द्योतक है। यूनियन जैकके फहराते ही अंग्रे जोंके हृद्यमें जो भाव तथा उम गे उठती हैं उसका पूर्ण उल्लेख करना कठिन है। तारा और रेझेका अर्थ अमेरिकनोंके लिये अनमोल है। तारा और अर्द्ध चन्द्रसे मुस-लमानोंकी तबीअत जोशसे फड़क उठती है। अतएव हम भारत-निवासी—हिन्दू, मुसलमान, पारसी, यहूदी, ईसाई इत्यादिके ळिये भी एक ऐसा भएडा होना आवश्यक है, जिसके हेतु हम मरने जीनेको प्रस्तुत रहें।—मछलीपदृमके राण्ट्रीय कालेजके मि० पिक वे कैटयाने कई वर्ष पूर्व सर्वसाधारणके सम्मुख एक छोटीसी पुस्तिका इस सम्वन्धकी उपियत की थी जिसमें अन्यान्य देशोंके भण्डोंका उहरेख करते हुए उन्होंने भारतके लिये भी एक राष्ट्रीय पताकाका नम्ना तैयार किया था और आज चार वर्षसे उन्होंने जिस अद्स्य उत्साह और उमंगसे इस प्रश्नको कांत्रे सके प्रत्येक अधिवेशनमें उपिथत किया है, उसकी प्रशंसा मैं मुक्त-कराठसे करता हूं। परन्तु उस नम्नेमें मैंने कोई ऐसी विशेषता नहीं पाई जिससे राष्ट्र नवीन तरंगसे तरंगित हो उठे। इसका यश एक पञ्जावी ही को मिलना था, जिसके

प्रस्तावने मेरा ध्यान शीघ्र आरुष्ट कर लिया । जालन्धरके लाला हंसराजने यह प्रस्ताव किया कि राष्ट्रीय फण्डेमें चर्ल को स्थान मिले। मैं इस प्रस्तावकी मौलिकता की पूर्ण प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता हूं। मैंने बेजवाड़ेमें उनसे कहा कि आप उसका एक नमूना मुझे तैयार कर दें जिसकी एक तरफ चरखा हो और पीछेकी तरफ लाल (हिन्दूरंग) और हरा ( मुसलमानी रंग) हो। उन्होंने अपने अदम्य उत्साहसे तीन ही घंटेमें उपर्युक्त भएडा मुझे दिया। परन्तु कुछ देर हो जानेके कारण मैं उसे आल इण्डिया कांग्रेस कमेटीके सामने न रख सका। अधिक ध्यानसे विचार करनेपर मुक्ते यह उचित जान पड़ा कि पीछेकी तरफ अन्यान्य धर्मके सूचक रंग भी रहें। हिन्दू मुसः लमानकी एकता व्यावक्त नहीं, वरन अभिव्यापक है, जो भारतके सभी धर्मीके अनुयायियोंकी एकताकी परिचायक है। यदि हिन्दू और मुसलमान मेल कर सकते हैं तो उन दोनोंको दूसरे धर्मवालोंसे भी मेल करना होगा। यह एकता भारतके तथा संसारके अन्य धर्म-सम्प्रदायोंकी बाधक नहीं है। इस लिये मेरी राय है कि पीछेकी तरफ सफेद, हरा और लाल तीनों रंग रहें। श्वेत भाग अन्यान्य सभी धर्मों का स्वक होगा। सवसे निर्वल सम्प्रदायही प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, उसके वाद मुसलमानी रंग और सबसे पीछे हिन्दू रंग ( लाल ) को स्थान मिलेगा। इसका तात्पर्य यह है कि सवल ही निर्वलोंके रक्षकका काम करेगा । इसके अतिरिक्त सफेद रंग शान्ति और पिक

त्रताका परिचायक भी है। हमारी राष्ट्रीय पताकाका यदि कोई भाव हो तो यही, अन्यथा कुछ नहीं और छोटे तथा बड़ोंमें समा-नता सूचित करनेके ही निमित्त तीनों ही रंगोंको समान स्थान प्रदान किया जाय ।—परन्तु एक राष्ट्रको तरह भारत केवल चरखेके ही लिये जी या मर सकता है। प्रत्येक भारत महिला चिकत पुरुपोंसे कहेगी कि चरखेके छोपके साथ ही भारतका वैभव सूर्य भी अस्त हो गया। पुनः चरखेकी ध्वनिने भारत महिला तथा जनतामें अपूर्व जागृति डाल दी। जनता इसे नवीन जीवन सञ्चारक समभती है। स्त्रियां इसे अपने जीवन-सर्वस्व सतीत्वका संरक्षक समभती हैं। प्रत्येक विधवा जिससे मुझे भेंट हुई है, इसे एक बिछड़े हुए मित्रकी तरह जानती है। इसका पुनरुद्धार ही सैकड़ों क्षुधातुरोंके कष्टको निवारण कर सकता है। कितनी भी बड़ी औद्यौगिक उन्नति १६०० मील लम्बी और १५०० मील चौड़ी चौहद्दीके निवासी भारतके दीन कृषकोंकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दिखताके प्रश्नको इल नहीं कर सकतो। भारत एक छोटा द्वीप नहीं है, यह एक महादेश है जो इंगलैएडकी तरह सहजमें ही आद्यौगिक देश नहीं बनाया जा सकता और हम लोगोंको संसारको दोहनकी प्रत्येक स्कीम से मुँह मोड़ लेना चाहिये। हमारी एकमात्र आशा केवल राष्ट्रके दुरुपयोगित समयका सदुपयोग करना ही होना चाहिये जिससे अपनी भोपड़ियोंमें रुईसे कपड़े वनाकर देशके धनकी वृद्धि कर सकें। अतएव, चरखा भारतीय जीवनके लिये जल-

वायुके सदूरा ही परमावश्यक है ।-इसके अतिरिक्त मुसल-मान भी हिन्दू ही के बरावर इसकी कसम खाते हैं। वस्तुतः मुसलमान इससे हिन्दुओंसे ज्यादा मुस्तैदीसे अपनाते हैं। इसका कारण यह है कि मुसलमान औरतें परदा-नशीन होती हैं और वड़ी आसानीसे दो एक पैसे इसके द्वारा अपने स्वामीकी अल्प आयमें मिला सकती हैं। अतएव चरखा राष्ट्रीय जीवनका अति स्वाभाविक, महत्वपूर्ण और सार्वछौकिक वस्तु है। इसोके द्वारा हम सारे संसारको यह सूचित करते हैं कि हमने भोजना-च्छादनके सम्बन्धमें किसीपर तनिक भी निर्भर नहीं रहनेकी ठान ली है। - मेरे जैसा जिनका विश्वास हो वे अति शीघ्र अपने घरोंमें चरखेका प्रचार करें और सौर उपयुक्त राष्ट्रीय भण्डेको अपने घरोंमें लगावें। ऋएडा खइरका हो, क्योंकि भारत मोटे कपड़ेंके द्वारा विदेशी वाजारोंसे स्वाधीन हो सकता है। सव धार्मिक संखाओंसे यदि वे मेरे तर्कके साथ सहमत हैं, तो यह कहना चाहता हूं कि वे अपने धार्मिक फएडोंमें इसे रखें। उदाहरणार्थ खिलाफत-फण्डेमें एक छोटी राष्ट्रीय पताका भी .उसके ऊपरी कोनेमें बना दी जाय । प्रमाण मापकमें पूरे प्रमा<sup>णके</sup> चरखेका चित्र होना चाहिए।



### सिक्खोंका रंग

### ( मई १८, १६२१ )

तिक्ख लोग्न अभो एक प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव द्वारा उसने मुक्तसे कहा है कि राष्ट्रीय कण्डेमें सिक्खोंके काले रंगको भी स्थान दिया जाय। अभी एक मित्रने इस प्रस्तावकी और मेरा ध्यान आकष्ट किया है। ये मित्र इस वातकोः भूल गये कि सफेद रंग प्रायः सभी जातियोंका स्वरूप है। हमें प्रान्तीय, जातीय होनेकी तरफ नहीं झुकना चाहिये। मुसलमान और हिन्दुओंका दो भिन्न भिन्न रंग इसलिये नहीं रखा गया है कि उनकी संख्या अधिक है विकि उसका प्रधान कारण यह है कि वे अनन्त कालसे अलग रहते चले आ रहे हैं। उनका वैमनस्य और भेदभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि विना दो भिन्न रंगोंके उनकी राष्ट्रीयताका व्यक्तित्व स्थापित नहीं हो सकता। जय तक ऐसा नहीं होगा, एक दूसरेका विश्वास भी दूढ़तासे नहीं जम सकता। और इसके विना राष्ट्रीय महत्वकांक्षाकी पूर्त्ति भी नहीं हो सकती। पर हिन्दुओंके साथ सिक्खोंका कभी भगड़ा नहीं रहा है। यदि सिक्खोंको अलग रंग देना है तो फिर पारसी और यहूरी क्यों योंही छोड़ दिये जायँ। इससे मुझे पूर्ण आशा है कि सिक्ख लोग अपने प्रस्तावको अनुपयो-गिता और अव्यवहारिकता भलो भांति समक्ष जायगी।

वायुके सदृश ही परमावश्यक है ।-इसके अतिरिक्त मुसल-मान भी हिन्दू ही के बरावर इसकी कसम खाते हैं। वस्तुतः मुसलमान इससे हिन्दुओंसे ज्यादा मुस्तैदीसे अपनाते हैं। इसका कारण यह है कि मुसलमान औरतें परदा-नशीन होती हैं और चड़ी आसानीसे दो एक पैसे इसके द्वारा अपने स्वामीकी अल्प आयमें मिला सकती हैं। अतएव चरखा राष्ट्रीय जीवनका अति स्वाभाविक, महत्वपूर्ण और सार्वलौकिक वस्तु है। इसोके द्वारा हम सारे संसारको यह सूचित करते हैं कि हमने भोजना-च्छादनके सम्बन्धमें किसीपर तनिक भी निर्भर नहीं रहनेकी ठान ली है।—मेरे जैसा जिनका विश्वास हो वे अति शीघ्र अपने घरोंमें चरलेका प्रचार करें और सौर उपयुक्त राष्ट्रीय भण्डेको अपने घरोंमें लगावें। ऋएडा खहरका हो, क्योंकि भारत मोटे कपड़ेके द्वारा विदेशी वाजारोंसे स्वाधीन हो सकता है। सव धार्मिक संखाओंसे यदि वे मेरे तर्कके साथ सहमत हैं, तो यह कहना चाहता हूं कि वे अपने धार्मिक फएडोंमें इसे रखें। उदाहरणार्थ खिलाफत-भण्डेमें एक छोटी राष्ट्रीय पताका भी उसके ऊपरी कोनेमें बना दी जाय । प्रमाण मापकमें पूरे प्रमाणके . चरखेका चित्र होना चाहिए।



### सिक्खोंका रंग

( सई १८, १६२१ )

तिक्ख लोग्न अभो एक प्रस्ताव पास किया है। उस प्रस्ताव द्वारा उसने मुक्से कहा है कि राष्ट्रीय क्रण्डमें सिक्खों के काले रंगको भी स्थान दिया जाय। अभी एक मित्रने इस प्रस्तावकी अर मेरा ध्यान आकप्र किया है। ये मित्र इस यातको भूल गये कि सफेद रंग प्रायः सभो जातियोंका स्वरूप है। हमें प्रान्तीय, जातीय होनेकी तरफ नहीं झक्ता चाहिये। मुसलमान और हिन्दुओंका दो भिन्न भिन्न रंग इसलिये नहीं रखा गया है कि उनकी संख्या अधिक है विलि उसका प्रधान कारण यह है कि वे अनन्त कालसे अलग रहते चले आ रहे हैं। उनका वैमनस्य और भेद भाव इतना अधिक वढ़ गया है कि विना दो मित्र रंगोंके उनकी राष्ट्रीयताका व्यक्तित्व सापित नहीं हो

हो। इसीलिये सिक्ख लोग डर गये हैं। पर मेरी समक्तमें उन्हें इसके लिये चिन्ता नहीं करना चाहिये। यदि वे लोग हिन्दू मुसलमानोंके खिलाफ उठायी गयी प्रत्येक बुराइयोंका प्रतिकार करते जायँगे तो उनके मार्गमें किसी तरहकी वाधा नहीं उपस्थित हो सकती। चाहे उनकी संख्या थोड़ी हो या अधिक, उन्हें पूर्ण विश्वासके साथ काम करते रहना चाहिये।

# राष्ट्रकी तीन त्रावाज

#### सितम्बर ८, १६२०)

जिस समय में वेजवाड़ाकी तरफ दौरा कर रहा था, मैंने राष्ट्रीय आवाजकी ध्विन सुनी थी। उस समय मैंने कहा था कि व्यक्ति गत नामकी जय घोष न करके आदर्शका जय घोष करना अधिक उपयोगी होगा। जो लोग 'महात्मा गाँधो की जय' पुका-रते थे अथवा 'मौलाना शौकत अलीकी जय' पुकारते थे, उनसे मैंने हिन्दू मुसलमान एकताकी जय पुकारनेके लिये कहा। यह नियम भाई शौकत अलीने, जो मेरे साथ थे निकाला था। उन्होंने कहा कि यदि हिन्दू मुसलमान एकताकी जय न पुकार कर हिन्दू वन्देमातरम्की जय ध्विन करें और मुसलमान अलाह हो अकवरका नाद उठावें तो इससे यही व्यक्त होता है, कि अभी ये लोग पूर्ण एकतासे काम नहीं कर रहे हैं। इसलिये राष्ट्रकी केवल तीन

आवाजें होनी चाहिये। , "अल्लाह हो अकवर" इसे दोनों जातियोंको व्यक्त करना चाहिये कि इस विश्वमें ईश्वरके सिवा दूसरा कोई वड़ा जीव नहीं है। दूसरे "वन्देमातरम्"-इससे दोनों जातियोंको भारतमाताके यश गाना चाहिये, या "भारत-माताकी जय" इससे दोनों जातियोंको भारतमाताके सामने साद्र शीश नवाना चाहिये। तीसरा "हिन्दू मुसलमान एकताकी जय"— इसके विना न तो भारतमें राष्ट्रीयताकी स्थापना हो सकती है, न भारत विजयी हो सकता है और न हम सच्चे हृदयसे ईश्वरका गुण गान ही कर सकते हैं। मुक्ते पूर्ण आशा है कि समाचार पत्र इन्हीं तीनों राष्ट्रीय आवाजोंका प्रचार करेंगे और जनताको इसीके प्रयोगके लिये अभ्यस्त करेंगे। ये तीनों राष्ट्रीय आवाज सार गर्भित हैं। पहलेमें प्रार्थनाका भाव भरा है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं कि ईश्वरके सामने हम कोई चीज नहीं हैं। इससे पहलेसे हमारी नम्रताका भाव व्यक्त होता है। यह उपासना और श्रद्धाका जय-घोष है। इस लिये इस जय घोषमें प्रत्येक हिन्दू और मुसलमानको भाग लेना चाहिये। अल्लाह हो अकवर अरबी शब्द है। पर इसके प्रयोगमें हिन्दुओंको हिसकना नहीं चाहिये। क्योंकि इस शब्दका अर्थ केवल निर्दोपही नहीं वरिक उत्तम है। ईश्वरकी प्रार्थना सब कोई कर सकता है। उसके लिये कोई इस प्रकारका नियम नहीं है कि अमुक भाषामें ही अमुक जातिकी प्रार्थना उस तक पहुंच सकती है। "वन्दे मात-रम्"के स्मरणसे जो भाव हृद्यमें उठता है उसके अतिरिक्त इससे

यह भाव निकलता है कि आज भारतवासी एक होकर राज्दीय उत्थानके लिये तैयार हैं। भारत माताकी जयके मुकाविलेमें वन्दें मातरम्की ध्वनिको ही अधिक पसन्द करूंगा क्योंकि इससे वंगालकी वौद्धिक प्रकर्षताका परिचय होगा। चूंकि हिन्दू मुस्लिम एकता विना भारतका उत्थान नहीं हो सकता इसलिये हमें हिन्दू मुस्लिम एकताकी जय, कभी भी नहीं भूलना चाहिये।

इन राष्ट्रीय आवाजोंपर किसी तरहका मत भेद नहीं होना चाहिये, जिस समय कोई भी व्यक्ति इनमेंसे एकका भी नाम छेकर जय घोष करता है अत्य सवको उसोका अनुकरण करना चाहिये और अपना अलग सुर नहीं छेड़ना चाहिये। जो लोग उस जय घोषमें भाग नहीं लेना चाहते वे चुप रहें पर उन्हें यह जिंचत नहीं है कि जिस समय एक शव्दका जय घोष हो रहा है, बीचमें दूसरा लेकर उठ खड़े हों। अच्छा यह होगा कि जिस रीतिसे इनका क्रम नीचे दियाजाता है उसीके अनुसार इनका जय घोष भी करना चाहिये। इन जय घोषोंको लेकर लगातार शोरगुल भी नहीं मचाना चाहिये। जव कभी कोई प्रधान नेता किसी स्थानसे होकर गुजरता है तो जय घोषकी लगातार जयध्वनिसे आकाश गुञ्जायमान कर दिया जाता है। मेरी समक्रमें इस तरहके जय घोषसे राष्ट्रका कोई लाभ नहीं होता केवल चिल्लानेवालेके फीफड़ोंका दुरुपयोग मात्र होता है और उन पर अधिक भार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हमें अपने नेताओंकी अवस्था-विशेष पर भी विचार करना चाहिये । घंटे आध्र घंटे तक लगा-

तार उसके दिमागको इसी तरहके जय घोषसे खपाते रहना कितना असुविधा जनक होगा। इसिलये आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग आवश्यकता और उपयोगिताकी ओर अधिक ध्यान दें तथा दत्तचित्त हों।



## ८—अञ्जूत ।

### अछ्तंका पाप



#### ( जनवरी १६, १६२१ )

यह बड़े सौभाग्यकी बात थी कि अछूतोंके संबंधवाले अस्तावको विषय निर्धारिणी समितिने विना किसी विरोधके स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय महासभाने इस प्रस्तावको स्वीकार कर-कि स्वराज्य प्राप्त करनेके लिये हिन्दू धर्मके ऊपरसे यह कलंक मिटा देना अत्यन्त आवश्यक है—वड़ा ही अच्छा काम शैतान तभी तक सफल रहता है जब तक उसके साथी उसकी मदद करते जाते हैं। हम छोगोंपर अधिकार प्राप्त करनेके **लिये वह इम लोगोंकी कमजोरियोंको ही ताकता है और** उसीपर आक्रमण करता है। इसी तरह यह सरकार भी हमारी बुराइयों या कमजोरियोंसे लाभ उठाकर ही अपना अभिप्राय सिद्ध करती रहती है। यदि हम लोग इसकी इस तरहकी चेष्टाओंसे अपनी रक्षाका प्रवन्ध करना चाहें तो हमें सबसे पहले अपनी बुराइयोंको छोड़ना होगा। यही कारण है कि हमने असहयोगको आत्मशृद्धिका उपाय वतलाया है। जिस समय आत्मशृद्धिके उस तरीकेमें हम सफल हो गये, उसे पूरा कर डाला, उस समय

आवश्यक सहायताके अभावमें यह सरकार उसी तरह गिर जायगी जिस तरह सूखे स्थानपर मच्छड़ोंकी दाल नहीं गलती।

अछूतोंके साथ जो पापाचार हम लोग कर रहे हैं, क्या उसके लिये हमें उचित दण्ड नहीं मिल रहा है ? क्या हम लोगोंने जैसा वोया है वैसा ही नहीं काट रहे हैं, क्या हम लोगोंने अपनेही वन्यु वान्यओंपर डायर और ओडायरकासा अत्याचार नहीं किया है ? जिस तरह हम लोगोंने परिया आदि जातिको अपनेसे अलग कर रखा है, उसी तरह ब्रिटिश उपनिवेशों में हम लोग भी वहिष्कृत हैं । हम लोग अपने कुए से उन्हें पानी नहीं लेने देते । हम लोग उन्हें घोरतम नीच समभते हैं । हम उनकी परछाई तक वचाते हैं । जिस तरह हम लोग अंग्रे जोंको अपवाद देते हैं उसी तरह परिया भी हमें अपवाद देंगे ।

हिन्दू धर्मपरसे इस कलंकको किस तरह मिटाना चाहिये। हमें औरोंके साथ वही, व्यवहार करना चाहिये जो हम अपने लिये दूसरोंसे चाहते हैं। मैंने अंग्रेज पदाधिकारियोंसे वार २ कहा है कि यदि आप भारतवासियोंके मित्र और नौकर वनते हैं जो आपको उचित है, कि अपने उस उन्ते पदसे नीचे उतर आइए और संरक्षकताका दावा छोड़ कर अपनी प्रभपूर्ण कार्यवाहीसे, कि आप लोग हर तरहसे भारतवासियोंके मित्र हैं और हम लोगोंके साथ उसी वरावरीका व्यवहार कीजिए जिस तरह आप किसी अंग्रेजके साथ करते हैं। पड़ावकी दुर्घटनाके वाद उस विपयमें मैंने एक कदम और भी आगे वढाया है और उनसे कहा है कि

. . .

आप रूपा पूर्वक अपने दिलको भी वद्लिये और अपनी कार-वारयोंके लिये पाश्चाताप प्रगट कीजिए । उसी तरह हम हिन्दुओंको भी उचित है कि जो चुराई हमने की है उसके लिये पश्चात्ताप प्रगटकरें। अपने दिलकी प्रवृत्तिको बदलें और जिस शैता-नीके वर्तावके साथ हमने उन्हें द्वाया है—जिस वातका कलङ्क हम भारत सरकारके सिरपर मढ़ते हैं — उसके लिये पश्चात्ताप करें। केवल चन्द स्कूलोंको उनके लिये खोल देनेसे काम नहीं चलेगा। हमें उनपर अपना बड्प्पन नहीं प्रगट करना चाहिये। हमें उन्हें अपना सगा भाई समफना चाहिये, जैसे कि वे वास्तवमें हैं। जिस ,परम्परागत सम्पत्तिसे हमने उन्हें बञ्चित किया है उसे हमें उन्हें अवश्य लौटा देना चाहिये। पर यह काम चेन्द्र उन अंग्रेजी पढ़े लिखेवालोंका ही नहीं होना चाहिये वरिक सर्व साधारणको अपने हृद्यकी प्रेरणासे यह काम करना चाहिये। इस दीर्घ-काल-ब्यापी सुधारके लिये हमें अनन्तकालतक ठहरनेका समय नहीं है। हमें उसकी पूर्ति इसी वर्ष भरमें कर देनी चाहिये। इसके लिये हमें कठिन तपस्या करनी चाहिये। यह सुधार स्वराज्यके बाद नहीं हो सकता। स्वराज्य प्राप्त करनेके पहले ही इसे सम्पूर्ण कर डालना चाहिये।

अछूत धर्म विहित नहीं है बित्क यह शैतानका धर्म है। अपने लाभके लिये शैतान भी धर्म प्रत्योंका प्रयोग करता है। पर इस तरहके अवतरणोंसे सत्य और विश्वास कहींसे भी नहीं उठ जा सकता। उनका काम है, विश्वासको शुद्ध करना और

सत्यको व्यक्त करना। वेदोंमें अश्वमेध यहाकों चर्चा है तो इसके लिये हम निर्दोष घोड़ेको जला नहीं देंगे। मेरे हृद्यमें वेदोंके लिये अपूर्व श्रद्धा है। मैं देखता प्रदत्त मानता हूं। उनके शब्दोंमें यह चर्चा हो सकती है, पर प्रकाश डालनेके लिये तो उसके तत्वका निरूपण करना चाहिये। और वेदोंका तत्व है पिवत्रता, सचाई, निर्दोषिता, नम्रता, सादगी, क्षमादान, विस्मृति, देवत्व और अन्य वे सब वातें जिससे नर और नारी नम्र और वीर हो सकते हैं। समाजके उन असंख्य न बोलने- वालोंको इस तरह कतवारकी तरह समक्तना तो कोई वहा- दुरीमें शामिल नहीं है। क्या ईश्वरने हमें इसीलिये शिक्त दी है कि हम राष्ट्रके पतनके कारण हों जैसा कि हम लोगोंने अछूत जातियोंको वना डाला है।

# पंचम जातियां

--::(o): :--

( सितम्बर २६, १६२१ )

अछ्तोंपर जितना अत्याचार मद्रास पुन्तमें होता है उतना अन्यत्र कहीं भी नहीं होता। यदि ब्राह्मणोंपर उनकी परछाईं भी पड़ जाय तो वे अपनेको अपवित्र समभते हैं। अछ्त जातियां उन सड़कोंपरसे नहीं चल सकतीं जिनपरसे ब्राह्मण लोग चलते हैं। अब्राह्मण भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, इस तरहसे अछूत जातियां—जिन्हें पश्चम कहते हैं—इन

दोनों - ब्राह्मण और अब्राह्मण - वर्गके बीचमें पड़कर बुरी तरह पीसे जा रहे हैं। आश्चर्य तो यह है कि यहां सभी श्वार्मिकता पुसिद्ध है और वहांके मन्दिरोंकी तो चर्चा ही नहीं करनी ्चाहिये। यहांके निवासी वड़ी वड़ी चोटियां रखें, लम्बा तिलक . लगावें, खुले वदन इस तरह पूतीत होते हैं मानों पाचीन समयके / ऋषिगण सशरीर उतर आये हों। पर इन छोगोंकी सारी थार्मिकता इन्हीं बाहरी दिखावटों तक ही बस है। जिस भृमिमें ्शंकर भगवान और महर्षि रामानुजाचार्यने जन्म लिया था उस भूमिके इतने परिश्रमी और कामकी जातिके साथ इस तरहका आचरण समक्तमें नहीं आता। यहींपर हमारे वन्युवान्त्रवींके -साथ इस तरहका शैतानी व्यवहार होता है और इसी दक्षिणपर हमारा अनन्य भरोसा है। मैंने उन्हें वरावर समभाया है, उनकी सभाओंमें इस वातपर जोर देकर कहा है कि जवतक हम छोग अपने वीचसे इस तरहके पापाचारको नहीं उठा देते तवतक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता ।

दिलोंमें परिवर्तन करें और तब अंग्रे जोंसे इस परिवर्तनके लिये कहें। जो जाति जन्म भरका कोढ़ एक ही विचारमें साफ कर सकती है, जो जाति फटे पुराने कपड़ोंकी तरह शरावका त्याग कर सकती है, जो जाति एकाएक अपने प्राचीन व्यवसायको ग्रहण कर सकती है, जो जाति अपने फालतू समयमें ६० करोड़ रुपयेकी मालिय-तका कपड़ा तैयार कर सकती है उस जातिको हम लोग सुधरी जाति अवश्य कह सकते हैं, उसके इस परिवर्तनका असर संसार-के इतिहासपर अवश्य पड़ेगा। उसके इस आचरणसे नास्तिक भी इस वातपर विश्वास करने लगेगा कि ईश्वरकी रूपा कोई वस्तु है और ईश्वर है। इसीलिये मैं इस बातपर जोर देकर कहता हूं कि भारतवर्ष अपने चित्तकी वृत्तिको वदल देगा तो संसारमें कोई भी जाति नहीं है जो उसके स्वराज्यके अधिकारको उसे इन-कार कर सके। यह मैं मानता हूं कि भारतीय क्षितिजपर अनेक तरहके काले वादल भोषण रूप धारण करके मडरा रहे हैं, फिर भी में इस वातको दावेके साथ कह सकता हूं कि जिस समय भारत इन अछूतोंके साथ अपने बुरेन्यवहारके लिये पश्चाताप प्रगट करलेगा और विदेशी कपड़ोंका पूर्णतया वहिष्कार कर देगा उसी समय वे अंग्रेज भी भारतका स्वागत करनेके लिये उताह हो जायेंगे और उसे स्वतन्त्र और वीर जाति मानने लग जायेंगे जो इस समय कठोर हृद्यताका परिचय दे रहे हैं। मुक्ते इस वातका पक्का विश्वास है कि यदि हिन्दू चाहें तो वे इन पंचम जातियोंका उद्घार कर सकते हैं और उनको भी वही अधिकार दे सकते

हैं जिसका उपभोग आप कर रहे हैं और यदि भारतवासी चाहें तो अपनी आवश्यकताभर वे कपड़ा भी तैयार कर सकते हैं जिस तरह वे अपने लिये भोजन बना लेते हैं। इसीलिये मुक्ते इस वातका भी भरोसा है कि हम इस वर्षमें स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। पर यह परिवर्तन किसी विस्तृत यन्वादिकी कार्र-वाईसे साध्य नहीं है। केवल ईश्वरकी कृपासे ही हमें यह प्राप्त हो सकता है। इस वातको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि इस समय ईश्वर हम छोगोंमेंसे प्रत्येकके दिछोंमें बैठा विचित्र तरहसे काम कर रहा है। हर तरहसे कांग्रेसमें काम करनेवालोंका यह घर्म है कि वे इन अछूत भाइयोंकी सहा-यता करें और हिन्दू तथा अहिन्दूसे इस वातकी चेष्टा करें कि किसी भी हिन्दू धर्मके अनुसार चाहे वह गीता विहित हो, वेद विहित हो, शंकर सम्प्रदाय हो या रामानुज सम्प्रदाय हो, किसोमें भी किसी मनुष्यके साथ चाहे वह कितना भी गिरा क्यों न हो—इस तरहका ब्यवहार विहित नहीं है। प्रत्येक कांत्रे समें काम करने वालेका धर्म है कि कट्टर हिन्दुओंको विनम्र भावसे इस तरह समभावें कि अछूतोंके प्रति इस तरहकी जड़ता अहिंसाके भावके प्रतिकृछ है।



## , सत्यायह श्रीर पतित जातियां।

( अक्तूबर २७, १६२० ) 💢 🖁

मद्राससे मिस्टर मिचलने मेरे पास निम्न लिखित पत्र भेजा है-आपके नेतृत्वको स्वीकार कर राष्ट्रके अव्रसर और उन्नत दलने असहयोग वतको ग्रहण कर लिया है इससे इस प्रान्तकी भीरो जातियोंके हृद्यमें आशाका उद्य हुआ है कि उनका भी इस अयोग्यतासे उद्धार हो जायगा । जिसमें वे अनन्त काळसे पड़ी हैं और जिसके मुकाबिले पञ्जाव आदिकी दुर्घटनाओंकी भोषणता साधारण सो बात है। मैं यह पत्र आपके .पास इसिलये लिख रहा हूं कि इसके द्वारा मैं इस ओर आपका ध्यान आरुष्ट करूं और यदि संभव हो तो आपकी सलाहसे भी लाभ उठाऊं। सवको इस बातका विश्वास है कि स्वयं आप किसी न किसी दिन इस अयोग्यताको दूर करनेके लिये आन्दोलन खड़ा करेंगे क्योंकि यह ब्रिटनसे किये गये अन्यायों और अत्याचारोंसे कहीं पुराना है। इसके अतरिक्त इस कामके उपयुक्त आपके अतिरिक्त दूसरा कोई व्यक्ति है भी नहीं, पर न जाने किस कारण-से जिसे आपही समभ सकते हैं, आपने राजनैतिक सुधारका ही प्रयास किया है जो अभी कलका ही है। मेरी समकर्में आपने गलत मार्गका अनुसरण किया है। पर उस वातका निर्णय तो केवलमात्र आपकी आत्मापर निर्भर है। आप हम लोगोंको क्या राय देते हैं ? यहांको पञ्चम और थिया जातियोंमें इस अनाचारके लिये स्वयं आन्दोलन खड़ा करनेके भाव प्रगट होते दिखाई देते हैं । सत्य और अहिं साका वृत गृहण करके वे अपनी अयोग्यताओंका विरोध करना चाहते हैं जो उनके साथ निम्न लिखित बातोंमें की जा रही हैं—दूरसे उन्हें अपनी पर्छाई बचानी पड़ती है कि किसी ब्राह्मणपर पड़ न जाय, चन्द सड़कोंसे वे जाने नहीं पाते, राज्यसे सहायता प्राप्त स्कूलोंमें उनके लड़के पढ़ने नहीं पाते तथा कूंआ, तालाबों और नलोंसे उन्हें पानी लेनेकी मनाही है।

मैंने इस प्रश्नपर इस जातिके कुछ प्रधान व्यक्तियोंसे बात-चीत की है। और वे आपकी सलाह चाहते हैं। इसीलिये मैं यह पत्र आपके पास लिख रहा हूं। क्या हम लोगोंका यह धर्म नहीं है कि ब्रिटिश सरकारसे न्याय करवानेके लिये हम जिस तरीकेका प्रयोग करना चाहते हैं उसीका प्रयोग पहले अपने देश भाइयोंकी अनन्त कालकी अयोग्यता दूर करनेमें लगा दें।



### पतित जातियां

#### ( अक्तूबर २७, १६२० )

स्वामो विवेकानन्द्र मद्रासको पञ्चम जातियोंको "द्वाई हुई जाति" कहा करते थे। उनका यह विशेषण अतीव उपयुक्त था। हम लोगोंने उन्हें इस तरह द्वाया है कि हम स्वयं पतित वन गये हैं। स्वर्गीय गोखलेने कहा था कि हम लोगोंने जो पाप किया है उसके लिये ईश्वरने हमें यही द्एड दिया है कि हम लोग इस समय साम्राज्यके "परिया" समभ्रे जाते हैं और यह दएड सर्वधा उपयुक्त भी है। एक संवाददाताने जले कटे हृदयसे मेरे पास एक पत्र लिखकर पूछा है कि आप इस सबन्धमें क्या कर रहे हैं। अपने लेखका जो शोर्ष क उसने दिया है उसी शीर्षकका प्रयोग करके मैंने उस पत्रको प्रकाशित किया है। (अगले लेखको देखिये, शीर्ष क "सत्याग्रह और पतित जातियां") क्या हम हिन्दुओं को यह उचित नहीं है कि अंग्रेजोंसे पहले हमें अपने हाधके खूनके दागको मिटा देना चाहिये। यह प्रश्न बहुत हो उचित और समयोपयोगी है। यदि दासताके पासमें वन्धे किसी राष्ट्रका आदमी हमें हमारी अवस्थासे मुक्त किये विना ही इन पतित जातियोंका उद्धार करना चाहता है तो इसे हम सहप स्वीकार करते हैं। पर यह बात एकर्मसे असंभव है। एक दास सही काम करनेके लिये भो स्वतत्व नहीं है।

मालकी आमदको रोकना हमारे लिये उचित और ठीक है पर इसका मुक्ते कोई अधिकार नहीं है। मौलाना मुहम्मद अलीके लिये उचित था कि वे तुर्कि स्तान जाते और तुर्कोंसे कह देते कि भारतकी समस्त जनता उनके साथ है। पर वे ऐसा नहीं कर सकते। यदि राष्ट्रके हाथमें आज कानून बनानेका अधि-कार होता तो मैं इन पतित जातियोंके लिये अच्छासे अच्छा कुंआ बनवा देता और उनके लड़कोंके लिये अलग शिक्षालय बनवा देता जिससे उनमें अनिवार्थ शिक्षाका प्रचार हो जाता। पर जवतक वह शुभ दिन उपस्थित नहीं होता तब तक तो चुप-चाप कैठे रहना ही उचित होगा।

पर तब तक क्या इन्हें इसी तरह छोड़ देना चाहिये? इस तरहकी कोई कार्यवाही अनुचित और अन्याय पूर्ण होगी। मेरी समभमें जो उचित प्रतीत होता है और जो मेरी शक्तिमें हैं उसे मैं इन पञ्चम भाइयोंके छिये उठा नहीं रखूंगा।

राष्ट्रकी इन पतित जातियों के लिये तीन द्वार खुले हैं। अधीर होकर इस सरकारकी वे सहायता ले सकते हैं, जो लोगों को दास बनाकर रखना चाहती है। उसे सहायता मिल सकती है। पर इससे तो गड्ढेसे निकल कर अगाधसागरमें जा गिरेंगे। आज वे गुलामों के भी गुलाम हैं पर सरकारकी सहायता लेनेपर तो वे अपने ही वन्धु वान्ध्रवों को सताये जाने के आधार यन्त्र वन जायंगे। अभी तो उनपर ही अत्याचार किया जा रहा है इसलिये वे पापसे वचे हैं। पर उस समय

वे पापाचारके यन्त्र हो जायंगे। मुसलमानोंने पहले इसी मार्गका अनुसरण किया था पर अन्तमें उन्हें भी असफलता ही मिली। उन्होंने देखा कि उनकी अवस्था पहलेसेभी कहीं खराव हो गई है। सिक्खोंने भी इसका पूर्णतया अनुकरण कियो पर उन्हें भी असफलता ही मिली। आज भारतकी जातियोंमें इस सरकारसे सबसे अधिक असन्तुष्ट सिक्ख जाति ही है। इसलिये सरकारकी सहायतासे उनकी कठिनाई नहीं दूर हो सकती।

दूसरा उपाय यह है कि वे हिन्दू धर्मको छोड़कर ईसाई या मुसलमान हो जायं। पर यदि धर्म परिवर्तनसे सांसारिक (इहलोक) जीवनमें भो सुख और शान्ति मिल सके तो मैं विना किसो संकोचके उसकी सलाह दे सकता हूं। पर धर्म हृदयकी वातें हैं। शारीरिक यातना या असुविधासे धर्म त्यागर्की भावना नहीं उठ सकती। यदि पश्चम जातियोंके साथ यह अत्या-चार पूर्ण व्यवहार हिन्दू धर्ममें विहित हो तो उन्हें उचित है कि उस धर्मको तुरत त्याग कर दें और अपनी इस होनताका सारा दोष उसी हिन्दू धर्मके सिरपर महें। पर मैं जानता हूं कि हिन्दू धर्ममें अछूतोंका कोई प्रश्न ही नहीं आया है। हिन्दू धर्मका कथन है कि इस तरहकी वातें उठा देनी चाहिये। इस समय अनेक हिन्दू समाज सुधारक हिन्दू धर्मपरसे यह काला धब्बा मिटा देनेके लिये प्राणपणसे यत कर रहे हैं। इस-लिये धर्म परिवर्तनसे भी कोई लाभ नहीं हो सकता। और न यह उसके लिये उपयुक्त उपचार है।

्डसिलिये तीसरी ही युक्ति उनके लिये दोव रह जाती 💛 🦈 और वह यह है कि वे आतम निर्भर हों और गैरपञ्चम हिन्दू अपना धर्म समभकर अपनी पूर्ण इच्छासे उनकी जो कुछ सहा-यता करें उससे ही अपना काम चलावें। यहीं असहयोगकी आवश्यकता पड़ती है। इस व्यक्त बुराई को दूर करनेके लिये मैं सुसंगठित असहयोगकी योजना ही उचित समभता हूं। असहयोगके माने हैं वाहरी सहायतासे एकदम बरी रहना, अपनी शक्तिके उपयोगकी सहायता ही उसका मर्म है। केवल उन प्रान्तोंमें घुस जाना जहां जानेकी मनाही है असहयोग नहीं है। यदि वह शान्तिपूर्वक जारी किया जा सके तो उसे सिव-नय अवज्ञा भले ही कह सकते हैं। पर मैंने यह भलोभांति देख लिया है कि सविनय अवज्ञाके लिये अधिक शिक्षा और आत्मसंयमकी आवश्यकता है। असहयोग समो कर सकते हैं पर सविनय अवज्ञा वहुत कप ही छोग कर सकते हैं। इसलिये उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसके विरोधमें पञ्चम जातियोंको उचित है कि वे हिन्दुओंके साथ तव तक असहयोगकर अपना संबंध विच्छेद कर हैं जवतक उनकी उस अयोग्यताका प्रतिकार न कर दिया जाय । पर इसके लिये सुसंगठित प्रयासकी आवश्यकता है। पर जहां तक मुक्ते दिखाई देता है पश्चम जातियोंमें ऐसा कोई नहीं है जो अस-ह्योग द्वारा उन्हें सफल मनोरथ कर सके।

इसलिये पञ्चम जातियोंके लिये सबसे उत्तम उपाय वहीं है

कि वे इस संप्राममें आकर सम्मिलित हो जायँ जिसकी आयो-जना सरकारके मुकाविलेमें हो रही है। पञ्चम भाई इस वातको भी साधारणमें ही समक्ष सकते हैं कि इससे परस्पर सहयोग-की भी अधिक संभावना है क्योंकि भारतकी भिन्न भिन्न जातियां परस्पर मिले विना सरकारके साथ सफलतापूर्ण असहयोग नहीं कर सकतीं। हिन्दुओं को यह बात भलीभांति समक्त लेना चाहिये कि यदि वे लोग सरकारके साथ असहयोग कर उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें पश्चम जातियोंको अपनेर्मे मिलाना होगा, जिस तरह उन्होंने मुसलमानोंको मिलाया है। अहिंसात्मक असहयोग आत्मशुद्धिका मन्त्र है। वह यज्ञ आरम्भ हो गया है। इसमें पञ्चम जातियां भाग लें या न लें पर हिन्दू जाति उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती क्योंकि इससे उनकी उन्नतिमें कठिन वाधा उपस्थित होनेकी सम्भावना है। इसिलये यद्यपि पञ्चम भाइयोंकी समस्या मुझे प्राणोंसे भी प्यारी है तो भी मैं इस समय केवल राष्ट्रीय आन्दोलनकी योजनासे ही काम चलाना चाहता हूं। मुक्ते पका विश्वास है कि यदि हम लोग इसमहती समस्याको हल कर लेंगे तो इस छोटी समस्याको अवश्य हल कर सकेंगे।



## मिस्टर मिचलका उत्तर

\*\*\*

( नवस्वर १७, १६२० )

'पतित जातियाँ' शीर्षक लेखमें मैंने जिन प्रश्नोंका उत्तर दिया था उसका प्रत्युत्तर देते हुए मिस्टर एस० एम० मिचल लिखते हैं:—

"अक्तूबर २७ के यंग इण्डियामें मेरे पत्रका उत्तरदेते हुये आपने मेरी इतनी वात तो अवश्य स्वीकार कर ली कि हम हिन्दुओंको उचित है कि अंग्रे जोंसे कहनेके पहले हमें अपने ही रक्त रंजित<sup>े</sup> हाथोंको साफ कर लेना चाहिये। पर आप तो पहले वही काम करनेके लिये अं ब्रेजोंसे ही कह रहे हैं। आपने इस वातको भी स्वीकार किया है कि मैंने उचित प्रश्न ठीक समयपर छेड़ा है। तो क्या इससे आप यह वात नहीं व्यक्त कर रहे हैं कि आपने अपने इस आन्दोलनको कुछ समय पहले ही चलाया है। इस प्रान्तमें दौरा करते समय आपने अपने किसी भाषणमें यही कहा। था कि यदि हम भारतवासी अपनी अन्दरूनी अयोग्यताको दूर कर दें तो हमें खराज्य आपसे आप विना मांगे. मिळ जायगा। पर यह देख कर मुझे खेद होता है कि अब आपने अपना वह मत वदल दिया है। इस मत परिवर्तनको मैं भीषण राष्ट्रीय आपत् पर मैं आपसे विनीत होकर प्रार्थना करूंगा कि हममेंसे जिनका मन अभी उसी तरहका वना है, उनके विपयमें आप गलत अनुमान न कर लीजियेगा। उसी प्राचीन विश्वासके

कारण इस प्रान्तकी अगणित द्वी और अब्राह्मण जातियां आपके असहयोग आन्दोलनसे विमुख हो रही हैं और आपके मार्गमें वाधा उपिखत कर रही हैं। उनके मतसे आपका यह प्रयास विरुद्धाचरण है। उनको इस वातका पक्का विश्वास है कि सम्प्रति इस संसारमें ब्रिटिश राज सबसे उत्तम है और यदि आपने अपने प्रयाससे भारतको स्वतन्त्र भी करा दिया तो वह स्वतन्त्रता अधिक समय तक कायम नहीं रह सकती और अफ-गान या जापानके हाथमें भारत फिर पड़ जायगा । इसके अति-रिक्त जात-पांतके भेद-भावके कारण भी इसके छिन्न भिन्न और नप्ट हो जानेकी वहुत कुछ सम्भावना है जैसा कि पहले कई वार हुआ है। इसलिये वे चाहते हैं कि स्वराज्यकी स्थापनाके पहले भीतरी दुर्वलता और बाहरी आक्रमणके भयसे भारतको सुरक्षित कर देना चाहिये। इसीलिये वे आपको इसलिये थन्यवाद देते हुए कि आपने उन्हें अपने आन्दोलनमें शामिल होनेके लिये निमन्त्रित किया है, वे आपके अतिशय कृतज्ञ होंगी, यदि आप अपने अन्दोलनको स्थगित कर देंगे और उनके इस काममें योग दान करेंगे जिसके द्वारा वे भारतको सव तरहसे योग्य बनाना चाहती हैं। आपने 'दासोंके दास' 'बड़ी बुराईके दूर करनेसे छोटी बुराई आपसे आप दूर हो जायगी' इत्यादि जो वातें लिखी हैं, उनसे पढ़नेवाला और उन्हें सुननेवाला भलेही सन्तुएः हो जाय और आपकी प्रशंसा करे पर व्यवहार कुशल आदमीके लिये उनमें कोई सार या तत्वकी वातें नहीं दिखाई देतीं। इस

अवस्थापर पहुंच कर भी क्या यह आशा की जा सकती है कि आप अपनी भूलको स्त्रीकार करेंगे और अपने पैरको पीछे हटाकर सामाजिक जीर्णोद्धारके काममें छग जायंगे जिसे स्वयं आप भारतकी स्वाधीनताका सबसे प्रवल उपाय वतलाते हैं।

इस पत्रको मैं सहर्ष प्रकाशित करता हूं। पत्र पढ़नेसे स्पष्ट अगट हो जाता है कि मिस्टर मिचल यंग इण्डियाको बरावर नहीं 'पढ़ते। यदि उन्हेंाने पढ़ा होता तो उन्हें सबसे पहले विदित हो गया होता कि असहयोग आत्मशुद्धिका प्रधान शस्त्र है। उन्हें विदित हो जायगा कि जिस समय इस असहयोगके द्वारा हम लोग स्वराज्य स्थापित करनेमें सफल हो जायंगे उस समय अब्रा-्ह्यण या परियाका प्रश्न रह ही नहीं जायगा, जिसके हल करनेकी व्यावश्यकता प्रतीत होगी। मैं इस वातको आज भी स्वीकार करता हूं कि भारतमें स्वराज्य स्थापित करनेके सामाजिक सुधार की प्रथम योजना होनी चाहिये। पर उस समय तक मैं इस वातको नहीं समम सका था कि ब्रिटिश शासनका अत्याचार सव वुराईके तहमें है और इसलिये वह सवसे वहकर है। इसलिये यदि यह सरकार अपने पापपूर्ण कामोंके लिये पश्चात्ताप नहीं प्रगट करना चाहती तो उसे उसी तरह नष्ट हो जाना होगा जैसे हिन्दुओंको यदि वे छूआछूतके प्रश्नको अपने समाजके अन्दरसे नहीं उठाना चाहते। मेरा और मिस्टर मिचलका मतमेद उसी प्रकारका है जिस प्रकारका मतभेद उन हिन्दुओंका है जो छूआछूतके शैतानी पुमावके परिणामपर

विचार नहीं करते। मिस्टर मिचल इस बातको नहीं समभ रहे हैं कि जिस राष्ट्रकी वे सन्तान हैं उनका ब्रिटिश सरकार इस तरह अपमान कर रही है कि वे दिनपर दिन गिरते जा रहे हैं। यही कारण है कि वे ब्रिटिश सरकारकी छत्र छायाको स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। पर ब्रिटिश सरकारकी वर्तमान अवस्थामें उसे स्वीकार करना तो मैं घोर पाप समभता हूं। इसलिये इस सरकारके पृति मैं उसी उपायका पृयोग कर रहा हूं जिस उपायका पृयोग मैंने हिन्दुओं से साथ छूआछूतको मिटाने के लिये किया होता। अफगान आक्रमणकी चर्चासे मिस्टर मिचल अपने विषयसे वहक गये हैं। इसलिये मैं उनसे पृर्थना कर्ह गा कि वे यंग इण्डियाके पिछले लेखोंको पढ़कर देखें; उनके प्रशोंका उत्तर मिल जायगा।

## महात्माजी श्रोर पतित जातियां

( अप्रेल २७, १६२१ )

१४ और १५ अप्रेलको पतित जातियोंकी अहमदाबादमें एक सभा थी। महात्माजी उस सभाके अध्यक्ष थे। नगरसे अनेक सज्जन और महिलाएं उपस्थित थीं पर पतित जातियोंकी संख्या आशासे कहीं कम थी। इसका कारण यह था कि लोगोंमें एक तरहका क्षोभ और भय पैदा हो गया था कि जो उस सभामें जायंगे उन्हें सरकार गिरफ्तार कर लेगी। आरम्भमें महात्माजीने इसके लिये खेद प्रगट किया और कहा कि इस घटनासे मेरे हृद्यसे समासोसाटियोंकी सामाजिक मर्यादा भी चली गई। इस लिये यदि में आवश्यकतासे कम समय लूं तो इसका कारण यह होगा कि जिन लोगोंके लिये यह सभा की गई थी वे उपस्थित नहीं हैं और न कि मेरा इस आन्दोलनसे स्नेह घट गया है या उत्साह भंग हो गया है। इस कांफरेंससे एक विशेष लाभ मुक्ते यह हुआ है कि आज बहुत दिनोंके वाद मुक्ते उन मित्रोंसे सहवासका अवसर प्राप्त हुआ है जिनसे मैत्रो होने पर भी सिद्धान्तोंके कारण इधर मिलना जुलना बहुत कम हो गया है। प्रसन्नताकी वात है कि अलुतोंके प्रश्नपर मेरा उनके साथ मतैक्य है।

इसके बाद महातमाजीने अछूतोंका प्रश्न उठाया और निमन-छिखित भाषण किया:—"इस सुधारके विरोधियोंने जिस गलत भागका अनुसरण किया है उसको मैं उन्हें किस तरह समकाऊं। जो लोग अछूत जातियोंके संपर्कसे अपनेको कलुषित समकते हैं और विना स्नान किये अपनेको पवित्र हुआ नहीं समकते उन्हें मैं क्या समकाऊं। केवल एकमात्र मेरा दृढ़ विश्वास मैं उन-लोगोंके समक्ष रख सकता हूं।

छूआछूतके प्रश्नको हिन्दू धर्मपर में सबसे प्रवल कुटाराघात समभता हूं। कुछ लोगोंका कहना है कि दक्षिण अफ्रिकामें सत्याग्रह संग्रामके समय मुझे जिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा था उन्होंके कारण मेरे हृदयमें ये भाव उठे, कुछ लोग कहते हैं कि किसी समय मैं इसका कट्टर विरोधी था इससे आज इसका पक्षपाती वन गया हूं। अन्य लोगोंका मत है कि जबसे मैंने ईसाई धर्मका अध्ययन किया तबसे मेरे मनमें यह परिवर्तन हुआ। पर मैं दृढ़ ताके साथ कह सकता हूं कि इस तरहके सभी विचार गलत और भ्रमपूर्ण हैं। यह भाव मेरे हद्यमें उसी समयसे उठा है जब कि न तो मैंने वाइविलको पढ़ा था और न उसके अनुयायियोंसे किसी तरहका संपर्क था।

जिस समय मेरी अवस्था वारह वर्षकी भी नहीं थी कि इस असमानताका भाव मेरे हृद्यमें उद्य हुआ था। उक्का नामका मेहतर मेरे घर पाखाना साफ करने आया करता था। लोग मुझे उसे छूनेसे मना किया करते थे। मैं अपने भाईसे इसको कारण बहुवा पूछा करता। यदि कभी कभी मैं उकाकों छू छेता था या उससे छू जाया करता तो मुभो स्नान करना और कपड़े बद्लना पड़ते थे। उस समय मैं पडता था, बड़ोंकी आज्ञाका पालन तो अवश्य कर छेता था पर साथ ही साथ अपने हृद्यके विरोधी भावको हँसते हँसते व्यक्त कर दिया करता था कि हिन्दू धर्म इस तरहकी योजना कभी नहीं कर सकता। हिन्दू धर्ममें अछूतोंकी चर्चा नहीं हो सकती। बड़ोंकी आज्ञा मानना अपना धर्म समभ्रता था। इसलिये जो कुछ वे लोग कहते थे उसे स्वीकार कर लेता था और उसके विरुद्ध कभी भी आचरण नहीं करता था। तो भी कभी कभी इस असंगको लेकर कुछ न कुछ विवाद हो ही जाया करता था

में अपनी माताजीसे वहुधा कहा करता था कि आप उका को छूना पाप समभती हैं पर यह आपका भ्रम है।

स्कूलमें मैं अछूतोंको वहुधा छू दिया करता था पर यह बात में अपने माता पितासे छिपाता नहीं था। उनसे सब वातें सदा कह दिया करता था। मेरी माता मुभी सलाह दिया करती थीं कि इस तरहकी अपवित्रताको दूर करनेका सवसे सरळ मार्ग किसी मुसळमानको छू देना है। अपनी माताका मान रखनेके लिये में वहुधा यह भी किया करता था पर मुझे इससे यह विश्वास कभी भी नहीं उत्पन्न हुआ कि वास्तवमें यह पवित्र करनेका साधन हो सकता है। थोड़े दिन के वाद हम लोग पोरवन्दर गये और वहों मैंने संस्कृत पढ़ी। अव तक मैं अंग्रेजी स्कूलमें पढ़नेके लिये नहीं भेजा गया था। इसिळिये मुझे और मेरे भाईको पढ़ानेके ळिये एक परिडत नियुक्त किये गये जो हम लोगोंको रामरक्षा और विष्णुपुञ्जर पढ़ाते थे। उस पुस्तकमें मुझे एक श्लोक मिला था 'जले विष्णुः खले विष्णुः वह श्लोक आज तक मुक्ते स्मरण है। एक बुढ़िया हमारे पड़ो-समें रहा करती थी। उस समय तक में बहुत डरा करता था। अंधेरा हुआ कि मुझे भूत और प्रेतोंसे डर लगने लगता था। उस बुढ़ियाने मुक्ते सिखाया कि जव कभी तुम्हें डर छगे तो रामरक्षाके श्लोकोंका पाठ करने छगना तुम्हारी हर वरहकी वाधा दूर हो जायगी। यह मैं सदा करता था और धीरे धीरे मेरी भय वाधा दूर होती गई। उस समय में स्वप्नमें भी इस

वातका अनुमान नहीं करता था कि रामरक्षाके मन्त्र में इस तरहका कोई भाव है कि अछूतोंको छूना पाप है। मुझे उस समय उन श्लोकोंका अर्थ नहीं समक्तमें आता था और न में यही धारण कर सकता था कि जिस मन्त्रमें भून प्रोतकी वाधा दूर करनेकी शक्ति है वह अछूतोंके छूतके भयकी कोई वात लिख सकता है।

हमारे घरमें रामायणका सदा पाठ होता था लद्दा महाराज नामके एक ब्राह्मण हमारे घरमें रामायणका पाठ करते थे। उन्हें कोढ़का रोग था। उनका विश्वास था कि रामायणके अनवरत पाठसे उनका वह रोग दूर हो जायगा और वैसा हुआ भी। रामायण सुनकर मेरे हृद्यमें यह भाव उठा कि जिस रामायणमें रामको गंगा पार उतारनेवाला ही अछूत था उस रामायणमें किसी व्यक्तिको अछूत कैसे कहा गया है। हम छोग परमेश्वर-को 'पतित पावन' आदिकी उपाधि दिया करते हैं इससे इस पु-ण्य भूमिमें उत्पन्न किसी व्यक्तिको अछूत या अपवित्र समभना महापाप है और उसपर आचरण करना शैतानी है। उसी समयसे मैं सदा यही कहा करता हूं कि इस तरहके विचार पापपूर्ण हैं। उस सबय यद्यपि यह भाव मेरे हृद्यमें दूढ़ नहीं हो गया था तथापि मैं उसी समयसे छुआछूतके प्रश्नको पाप समभता था।

में अपनेको सदा सनातनी हिन्दू सममता हूं। मैं हिन्दू धर्म पुस्तकोंसे सर्वथा अनभिज्ञ नहीं हूं। मैं संस्कृतका विद्वान

20

नहीं हूं। मैंने वेदों और उपनिपदोंका अनुवाद पढ़ा है। इस लिये मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने उनका अन्वेषणकर पूर्ण अध्ययन किया है। पर तोक्षो मैंने उनका अध्ययन करके उनका सार अवश्य समक लिया है। २१ वर्षकी अवस्था पहुंचते पहुंचते मैंने अन्य धर्मीका भी कुछ अध्ययन किया।

किसी समय मेरी चित्तकी वृत्ति दोलायमान हो गयी थी।

मैं यह निश्चय नहीं कर सकता था कि मैं कौन धर्म ग्रहण कहाँ।

हिन्दू धर्मपर डटा रहूं कि ईसाई हो जाऊँ। पर मेरी यह अवस्था अधिक काल तक नहीं रही। होश सँभलते ही मैंने देखा

कि मेरी गित हिन्दू धर्ममें ही है और उसीसे मैं मुक्ति लाभ कर
सकता हूं। उसी समयसे हिन्दू धर्मपर मेरा विश्वास और भी

हुढ़ और अटल हो गया। पर उस समय भी मेरे हृद्यमें यह
विश्वास जमा ही रह गया कि छूआछूतसे हिन्दू धर्मसे कोई
सम्बन्ध नहीं है और यदि वास्तवमें यह प्रश्न हिन्दू धर्मके अन्दर है

तो मैं ऐसे हिन्दू धर्मको प्रणाम करता हूं।

सचे हिन्दू धर्भमें छूशाळूतको कहीं भो पाप नहीं समका
गया है। शास्त्रोंकी जो व्याख्या की गई है उसके सम्बन्धमें मैं
विवाद नहीं खड़ा करना चाहता। अपने कथनके समर्थनमें
भागवत वा मनुस्पृतिसे उदाहरण निकालकर रख देना
मेरे लिये असम्भव है। पर मैं इतना तो दावेके साथ कह सकता
हूँ कि मैंने हिन्दू धर्मका मर्म समक लिया है। छूआछूतके
प्रश्नको अनुमति देकर हिन्दू धर्मने पाप किया है। उसने हमें

नीचे गिरा दिया है, उसने हमें साम्राज्यका अछूत वना दिया है। यह सब पाप उसी छूआछूतके पापसे निकला है।

यहीं पर में अपने सूत्रको भी उपस्थित कर देना चाहता हूं।

मेरी धारणा है कि "जब तक हिन्दू लोग छूआछूतको अपने
धर्मका अंग समक्ति रहेंगे, जब तक हिन्दू लोग अपने कुछ भाइयोंको छूना पाप समक्ति रहेंगे तबतक भारतमें स्वराज्यकी
स्थापना नहीं हो सकती। युधिष्ठिर विना अपने कुत्तेके स्वर्गमें
प्रविष्ट नहीं हो सके। तो भला युधिष्ठिरकी सन्तान अपने उन
अछूत भाइयोंको छोड़कर स्वराज्य पानेकी अभिलापां किस तरह
कर सकतो है। जिस अत्याचारका दोषारोपण हम अंग्रेज
जातिपर करते हैं क्या उसी पापके भागी हम अपने अछूत भाइयोंकी तरफसे नहीं हैं?

हम लोगोंने इन्हें पद्दलित किया। हम इस पापके आगी
हैं। हम इन्हें पेटके वल रेंगाते हैं। हम इनसे जमीनपर नाक
रगडवाते हैं, लाल लाल आँखें करके हम इन्हें रेलके उन्हेंगेंमेंसे
ढकेलकर बाहर निकाल देते हैं। क्या ब्रिटिश शासनने इससे
कुछ अधिक किया है। हम लोग ओडायर और डायरपर जो
अपराध लगाते हैं क्या वह अपराध दूसरे लोग और मेरे माई
हमारे ऊपर नहीं लगा सकते। हमें इस पापसे मुक्ति लाभ करना
चाहिये। जबतक इमलोग गरीबों, निर्वलों और असहायोंकी
रक्षा नहीं कर सकते या जबतक एक भो आद्मी किसी व्यक्ति
विशेषकी आत्मापर चोट पहुंचा सकता है तब तक हमें स्वराज्य

नहीं हूं। मैंने वेदों और उपितपदोंका अनुवाद पढ़ा है। इस लिये मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने उनका अन्वेषणकर पूर्ण अध्ययन किया है। पर तोक्षो मैंने उनका अध्ययन करके उनका सार अवश्य समक लिया है। २१ वर्षकी अवस्था पहुंचते पहुंचते मैंने अन्य ध्रमींका भी कुछ अध्ययन किया।

किसी समय मेरी चित्तकी वृत्ति दोलायमान हो गयी थी।
मैं यह निश्चय नहीं कर सकता था कि में कीन धर्म ब्रहण कहाँ।
हिन्दू धर्मणर डटा रहूं कि ईसाई हो जाऊँ। पर मेरी यह अवस्था अधिक काल तक नहीं रही। होश सँमलते ही मैंने देखा कि मेरी गित हिन्दू धर्ममें ही है और उसीसे मैं मुिल लाभ कर सकता हूं। उसी समयसे हिन्दू धर्मणर मेरा विश्वास और भी दृढ़ और अटल हो गया। पर उस समय भी मेरे हृदयमें यह विश्वास जमा ही रह गया कि छूआछूतसे हिन्दू धर्मसे कोई सम्बन्ध नहीं है और यदि वास्तवमें यह प्रश्न हिन्दू धर्मके अन्दर है तो मैं ऐसे हिन्दू धर्मको प्रणाम करता हूं।

सच्चे हिन्दू धर्भमें छूआछूतको कहीं भो पाप नहीं समका
गया है। शास्त्रोंकी जो ज्याख्या की गई है उसके सम्बन्धमें मैं
विवाद नहीं खड़ा करना चाहता। अपने कथनके समर्थनमें
भागवत वा मनुस्मृतिसे उदाहरण निकालकर रख देना
मेरे लिये असम्भव है। पर मैं इतना तो दावेके साथ कह सकता
हूँ कि मैंने हिन्दू धर्मका मर्भ समक लिया है। छूआछूतके
प्रश्नको अनुमति देकर हिन्दू धर्मने पाप किया है। उसने हमें

नीचे गिरा दिया है, उसने हमें साम्राज्यका अङ्त वना दिया है। यह सब पाप उसी छूआछूतके पापसे निकला है।

यहीं पर मैं अपने सूत्रको भी उपस्थित कर देना चाहता हूं।

मेरी धारणा है कि "जब तक हिन्दू लोग छूआछूतको अपने अर्मका अंग समक्ते रहेंगे, जब तक हिन्दू लोग अपने कुछ भाइयोंको छूना पाप समक्ते रहेंगे तबतक भारतमें स्वराज्यकी स्थापना नहीं हो सकती। युधिष्ठिर विना अपने कुत्तेके स्वर्गमें प्रविष्ट नहीं हो सके। तो भला युधिष्ठिरकी सन्तान अपने उन अछूत भाइयोंको छोड़कर स्वराज्य पानेकी अभिलापां किस तरह कर सकतो है। जिस अत्याचारका दोषारोपण हम अंग्रेज जातिपर करते हैं क्या उसी पापके भागी हम अपने अछूत भाइयोंकी तरफरी नहीं हैं?

हम छोगोंने इन्हें पद्दलित किया। हम इस पापके आगी
हैं। हम इन्हें पेटके वल रेंगाते हैं। हम इनसे जमीनपर नाक
रगडवाते हैं, लाल लाल आँखें करके हम इन्हें रेलके डन्डोंनेंसे
ढकेलकर बाहर निकाल देते हैं। क्या ब्रिटिश शासनने इससे
कुछ अधिक किया है। हम लोग ओडायर और डायरपर जो
अपराध लगाते हैं क्या वह अपराध दूसरे लोग और मेरे मर्ह
हमारे अपर नहीं लगा सकते। हमें इस पापसे मुक्ति लाम करना
चाहिये। जवतक इमलोग गरीवों, निर्वलों और असहायोंकी
रक्षा नहीं कर सकते या जवतक एक मो आदमी किसी व्यक्ति
रिवरोजकी आत्मापर चोट पहुंचा सकता है तब तक हमें स्वराज्य

की चर्चा करनाव्यर्थ है। स्वराज्यके माने हैं कि कोई भी हिन्दू या मुसलमान क्षण भरके लिये भी इस वातका दावा नहीं कर सकेगा कि वह किसी दुर्वल हिन्दू या मुसलमानको दवा सकता है। जब तक यह वात दूर नहीं हो जाती हमें स्वराज्य मिलनेसे कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि हम उसे पाकर भी खो देंगे। अपने कमजोर भाइयोंके प्रति हमने जो पापाचार किया है उसका जवतक परिमार्जन नहीं कर देते हमलोग पशुओंसे उन्नत नहीं हैं।

पर मेरा विश्वास अभी तक दूर नहीं हुआ है। भिन्न भिन्न प्रान्तोंका दौरा करते समय मैंने इस वातका स्थान स्थानपर अनुभव किया है कि जिस दयाके भावका महार्काव तुलसीदासने गान किया है, जो जैन और वैष्णव धर्मका मूल आधार है, जो भागवत धर्मका सार है और जिससे गीताका प्रत्येक श्लोक रिज्जत है उसी द्याके भावका भारतकी जनतामें धीरे धीरे उदय हो रहा है।

हिन्दू और मुसलमानोंमें परस्पर कलह आज भी सुनाई दे रहा है। बहुतसे हिन्दू और मुसलमान ऐसे हैं जो एक दूसरेकों हानि पहुंचानेसे भी बाज नहीं आते। पर औसत मिलानेसे यही प्रतीत होता है कि उदारता और दयाका भाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। हिन्दू और मुसलमान दोनों ईश्वरसे डरने लगे हैं। सरकारी अदालतों और न्यायालयोंके मायाजालको हम लोग समक्ष गये हैं और अब उनके भ्रमजालमें नहीं पड़ते। मैंने यह भी देखा है कि जिन्हें हमलोग मूर्ख अपढ़ समक्षते हैं उन्होंमें सची। शिक्षा दिखाई देती है। वे हम लोगोंसे कहीं अधिक सदाचारों हैं। उनका जीवन हमलोगोंसे कहीं अधिक धार्मिक है। वर्त-मान समयके लोगोंके मनके भावोंकी थोड़ी जांच करनेसे विदित हो जायगा कि उनके भावके अनुसार स्वराज्यका अर्थ है रामराज्य अर्थात् संसारपर सत्यराज्यकी पृतिष्ठा।

यदि इससे हमारे अछूत भाइयों को थोड़ी भी सुविधा हुई, है, यदि इनका दुःख जरा भी दूर हुआ है तो मैं कह सकता हूं कि अछूत जातियों का प्रश्न जितना विकट पहले था उतना विकट अब नहीं रह गया है। पर इससे मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि हमें हिन्दुओं की ओरसे निश्चिन्त हो जाना चाहिये। जिन लोगोंने आपपर इतना भीषण अत्याचार किया है उन्हें आप सहसा कैसे विश्वास कर सकते हैं? स्वामी विवेकानन्द कहा करते थे कि हिन्दुओंमें पतित जातियाँ नहीं हैं विक उन्हें हिन्दुओंने द्वा डाला है और उसका परिणाम यह हुआ है कि ये खुद दव गई हैं।

ईठीं अब्रेलको मैं नेलोरमें था। उस दिन अब्रूतोंके साथ मैंने प्रथंना की थी जैसा कि मैं आज इस स्थानपर कर रहा हूं। मैं मोक्षकी कामना रखता हूं। मैं फिर जन्म ब्रहण करना नहीं चाहता। पर यदि मेरा पुनः जन्म हो तो मैं उसी अल्लूत जातियोंमें पैदा होना चाहता हूं जिससे मैं उनके दुःखोंका साथी हो सक्ं, उनकी यातनाओं और तिरस्कारोंको भोगूं ताकि उस दुःखमय अवस्थासे मैं अपने उद्धारकी चेष्टा कहाँ। इसलिये मैंने प्रार्थना की कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं न क्षत्रियके घरमें पैदा होऊ न ब्राह्मणके, न वैश्यके और न शूड़के, विक पतितसे भी पतित किसी जातिके घरमें पैदा होऊ ।

आजका दिन उस दिनसे कहीं पियत्र है। आजकेही दिन हजारों वेगुनाहोंका रक्त वहाया गया था। इसिलये इस पुण्य-तिथिके दिन भी मैंने प्रार्थना की है कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो अछूत जातियोंमें ही मैं पैदा होऊं।

मुक्ते सफाई करना पसन्द है। हमारे आश्रममें एक १८वर्षका ब्राह्मणकुमार सफाईका काम करता है और अपने उदाहरणसे वह औरोंको शिक्षा देता है। वह छड़का सुधारक भी नहीं है। उसका जन्म कहर हिन्दू घरानेमें हुआ है। वह प्रतिदिन नियमसे सन्ध्योपासन करता है और गीताका पाट करता है। उसका संस्कृत उच्चारण मुक्तसे कहीं अच्छा होता है। जिस् समय वह प्रार्थना करने छगता है उसकी सरस और मधुर वाणी मनको मोह छेती है। पर उसने देखा कि जवतक सफाई करना वह न सीख छेगा तवतक पूर्णरूपसे कर्तव्यिन हीं हो जायगा और यदि वह चाहता है कि आश्रमके अन्य वाछक भी सफाई करना सीखें तो उसे उनके सामने उदाहरण रखना होगा।

आप छोगोंको इस बातपर ध्यान रखना चाहिये कि आप हिन्दू समाजको साफ करनेका यस कर रहे हैं। इसिलये आपको अपना जीवन पवित्र करना है। आपको स्वच्छताकी आदत डाछनी चाहिये जिससे कोई भी आपसे कुछ कह नहीं

सके। इसलिये यदि साफ रहनेके लिये आप सावुनका यथेष्ठ प्रयोग नहीं कर सकते तो मिट्टीका प्रयोग कीजिये। आपमेंसे अनेक शराव पीते हैं और जुआ खेलते हैं। आपको यह आदत छोड़ देनी चाहिये। आपलोग कदाचित ब्राह्मणोंकी तरफ अंगुली उठाकर कहेंगे कि उनमें भी इस तरहकी आदत हैं। पर उनमें और आपमें भेद है। उन्हें कोई भी अपवित्र नहीं कहता पर आप अपवित्र समक्ते जाते हैं। आपको हिन्दुओंसे प्रार्थना करके अपना उद्धार नहीं करवाना चाहिये। आप उनसे कृपा-की भीख न मांगिये। हिन्दुओं को यह काम करना ही होगा, यदि वे अपने स्वार्थकी सिद्धि चाहते हैं। इसलिये आपको चाहिये कि आप अपनी आत्माको शुद्ध रखें, अपनेमेंसे वुराइ-योंको दूर कर दें और इस तरह हिन्दुओंको लज्जित करें। मुफे पूरी आशा है कि आप पांच महीनेमें अपनेको एकदमसे शुद्धकर लेंगे। यदि इतने दिनोंमें आपने मेरी आशाको पूरी नहीं की तो मैं यही समभूंगा कि यद्यपि मेरी धारणा सच थी तथापि मैंने गणनाकी भूल अवश्य की थी।

आपलोग हिन्दू हैं। आप भागवत पढ़ते हैं। इसलिये यदि हिन्दू लोग आपको सताते हैं तो आपको समभ्यना चाहिये कि इसका दोष हिन्दू धर्मके ऊपर नहीं है विक उसके विधायक लोगोंकी भूल है और वे ही इसके दोषी और जिम्मेदार हैं। अपना उद्धार करनेके लिये आपको अपनी शुद्धि करनी होगी। आपको अपनी सभी वुरी आदतें जैसे शराव पीना आदि छोड़नी होगी।

यदि आप अपनी अवस्थामें परिवर्तन चाहते हैं, यदि आप स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको आत्मिनर्भर होना चाहिए। वम्बईमें मुक्तसे कहा गया था कि आपमेंसे कुछ लोग असहयोगके खिलाफ हैं और ब्रिटिश सरकारकी छत्रछायामें ही आपलोग अपनी मुक्ति समक्तते हैं। मैं आपसे यह वात दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि हिन्दू धर्मका त्यागकर तथा किसी दूसरे धर्मका सहारा लेकर आप अपनी दशा नहीं सुधार सकते, आपका कल्याण नहीं हो सकता। आपका उद्धार आपके ही हाथोंमें है।

भारतके सभी प्रान्तोंके अछूतोंसे मुझे मिलनेका अवसर मिला है। मैंने देखा है कि उनके अन्तर्गत जो विशेषता छिपी है उसका न तो उन्होंने कभी अनुमान किया है और न किसी हिन्दूने ही किया है। उनकी बुद्धिकी प्रखरता एकदम पवित्र पड़ी है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप चरखा और करधा उठा लोजिये, जिस दिन आप चरखा कातना सीख जायंगे उसी दिन दरिद्रता आपसे कोसों दूर भाग जायगी। अंगियोंके साथ आपका क्या व्यवहार होना चाहिये इसके सम्बन्धमें गोधामें मैंने जो कुछ कहा था वही यहां भी कह देना चाहता हूं। मेरी समक्रमें नहीं आता कि आप घेद तथा भंगीमें भेद भाव क्यों लाते हैं। उनमें किसी तरहका भेद नहीं है। उनका पेशा उतनाही मर्थादिन है जितना किसी वकीलका या सरकारी कर्मचारीका।

आपको उच्छिष्ट भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिये च कितने भी पवित्र क्यों न हों। आपको मजूरीमें सुखा दाना देना छेना चाहिए, यदि आपने मेरे कथनके अनुसार काम किया तो चिश्चय जानिये कि आपका उद्धार देखते देखते हो जायगा।

मेरे हृद्यमें दो विलष्ट अभिलापा जमी है, बिल्क में तो यही समकता हूं कि उसोको पूरा करनके लिये में जीवन धारण कर रहा हूं। उनमेंसे एक तो अछूतोंका उद्घार है और दूसरा गोरक्षा है। जिस रोज उन दो अभिलापाओंकी पूर्ति हो जायगीं उसी दिन मेरी मुक्ति हो जायगी। मेरी ईश्वरसे यहो विनय है कि वह आपको क्षमता दे कि आप अपना उद्घार कर सकें।

# श्रीर भी कठिनाइयां

多多余余

( नवस्वर २४, १६२० )

राष्ट्रीय स्कू ओंमें अछ्न जातियोंके वालक भर्ती करनेकी मि॰ एण्ड्रयूजने जो वात उठाई है उस सम्बन्धमें गुजरात राष्ट्रीय विश्वविद्यालयके सिनटने एक प्रस्ताव पास किया है। इससे अहमदाबादमें सनसनी फैली है। जिससे 'टाइम्स आफ इिएड्या" का एक सम्वाददाता केवल सन्तुए ही नहीं हुआ है, विल्क उसे सिनेटकी रचनामें एक दूसरी त्रुटि देखनेका अवसर मिला है, वह यह कि सिनेटमें एक भी मुसलमान मेम्बर नहीं

हैं। इस त्रुटिसे यह न समम्मना चाहिये कि विश्वविद्यालयके राष्ट्रीय चिरत्रमें अभाव है। हिन्दू-मुसलमानोंकी एकता मौिखक वात नहीं है। इसिलये कृत्रिम प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं है। इसिका कारण यह है कि राष्ट्रीय शिक्षामें तन, मनसे अपना समय लगानेको अभी तक कोई योग्य उच्च शिक्षित मुसल्लमान नहीं मिला है। मैं यह वात इसिलये कहता हूं कि यह जानना चाहिये कि कुल आदमी इस आन्दोलनकी अप्रतिष्ठा करनेके लिये भ्रमोत्पादक वातें किया करते हैं। यही एक वाहरकी कितनाई है, जिसका वर्णन सुगमतासे किया जा सकता है।

अछूत जाति-सम्बन्धी कठिनाई भीतरी है और इसिछिये ं बहुत वड़ी है क्योंकि इससे फूट पैदा हो सकती है जिससे उद्देश्यको धक्का पहुंच सकता है—यदि भीतरी कठिनाइयां बरावर बढ़ती रहें तो कोई उद्देश्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता। तोभी फूटसे वचनेके लिये सिद्धान्तमें किसी वातका परित्याग नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी उद्देश्यके कुछ महत्व पूर्ण अ'शोंका परित्याग करें तो आप उसकी उन्नति नहीं कर सकते । अछूत जातियोंकी समस्या इस उद्देश्यका वड़ा भारी अंग है। अछूत जातियोंके मिलाये विना स्वराज्य उसी प्रकार अस-म्भव है जिस प्रकार हिन्दू-मुसलमानोंकी एकताके विना। मेरी तो यह सम्मति है कि हम साम्राज्यके इसिलये गुलाम वन गये हैं कि हमने अपने मध्यमें गुलामोंकी सृष्टि की है। गुलामके मालिकको गुलामकी अपेक्षा अधिक धक्का पहुंचता है। जवतक

हम भारतकी जनताके पांचवें भागको गुलामीमें रखेंगे तब तक हम स्वराज्य पानेके योग्य नहीं होंगे। क्या हमने गुलामको पेटके वल नहीं रेंगाया है ? क्या हमने उसे गुलाम नहीं कर दिया है ? यदि उस गुलामके साथ ऐसा व्यवहार करना हमारा धर्म है' तो हमें अलग कर देना भी गोरी जातिका धर्म है। गोरोंका यह कहना है कि हिन्दुस्तानी अपनी वर्तमान अवस्थासे सन्तुष्ट हैं यदि यह ठीक नहीं है तो हमारे लिये तो यह कहना कभी ठीक हो ही नहीं सकता कि गुलाम अपनी वर्तमान अवस्थासे सन्तुष्ट है। जव हम गुलामीको बढ़ाते हैं तो वह हममें पूर्ण हपसे और लिपट जाती है।

गुजरात सिनेटने कुछ सोच विचारकर ही लोगोंकी चिल्ला-हटकी ओर ध्यान नहीं दिया। यह असहयोग आत्मपरिष्क-तिका मार्ग है। हमें चाहिये कि हम पुरानी रही रीति रहममें न लटक कर स्वराज्यके उज्ज्वल फलके लिये चेष्टा करें। रीति रस्मके कारण ही कुछ जातियोंको अछूत समभ्यनेकी परिपाटी पड़ गई है, अछूत जातियां हिन्दू समाजसे पृथक् हैं यह कोई वात नहीं है। संसार भावमें अग्रसर हुआ है, यद्यपि कार्यमें वह वर्वर बना हुआ है। जो धर्म वास्तविक तत्वोंकी नींवपर नहीं खड़ा किया गया है वह कभी ठहर नहीं सकता। भूलकी प्रतिष्ठा करना धर्मका उसी प्रकार नाश कर देगा जैसे रोगकी

हमारी यह सरकार निःशङ्क है। इसने मुसलमानोंको हिन्दु-

असे पृथककर हमपर शासन किया है। हिन्दुओं के मध्य जो निर्मयता है उससे यह अपना पक्ष सबल करनी है। यह अछून जाति-ओं को रोप हिन्दुओं से तथा अब्राह्मणों को ब्राह्मणों से लड़ाती है! गुजरात सिनेटने इस कएका अन्त नहीं किया है! इसने सिर्फ कठिनाह्यां बता दी हैं। यह कप्र तभी दूर हो सकता है जब हिन्दू जनता अछूतों को घुणा करना छोड़कर उसे अपनी समाजमें मिला लेगी। स्वराज्यके प्रेमी किसी भी हिन्दूको अछूत जातिका उत्थान करने के लिये उसी प्रकार निरन्तर उद्योग करना चाहिये जिस प्रकार वह हिन्दू-मुसलमानों की एकता बढ़ाने के लिये करता है। हम अछूतों के साथ अपने जैसा वर्ताव करें और उन्हें बही अधिकार दें जिसके लिये हम लड़ रहे हैं।

## साम्राज्यके ऋछूत

गुजरातकी महत्व पूर्ण कान्फरेन्सने प्रवासी भारतवासियों-की स्थिति पर प्रस्ताव करते हुए कहा है कि प्रवासो भारतवासि-योंका प्रश्न भी असहयोगकी आवश्यकताका एक कारण हो सकता है। यह वात सम्भव है। पूर्वीय अफ्रिकाके गवर्नरने छज्जास्पद निर्णय कर दिया है। संसारमें इससे अधिक न्याय और सत्यके सिद्धान्तोंकी अवहेलना कहीं भी न की गई थी।

लार्ड मिलनर और मि॰ मान्टेग्ने इस निर्णयका समर्थन किया है और उनके भारतीय सहकारी भी इस निर्णयसे सन्तुष्ट हैं। पूर्वी अफ्रिकाके भारतवासी जो अंग्रेजोंसे कहीं अधिक हैं। और जिन्होंने पूर्वी अफ्रिकाको निवास करने योग्य वनाया है, व्यवस्थापक सभामें अपने प्रतिनिधि भेजनेके अधिकारी नहीं। समभ्रे गए हैं। वे उन जगहोंमें रहनेके लिये वाध्य किए गए हैं जहां अंग्रेज लोग रहना पसन्द नहीं करते । उन्हें राजनैतिक और साम्पत्तिक किसी भी प्रकारकी सुविधाएं न मिलेंगी। जिस देशको अपने परिश्रम, धन और वृद्धिसे सुधारा है, उसीमें वे अछूत वना कर रखे जायंगे। वाइसरायने यह कह कर सन्तोष कर लिया है कि उन्हें यह वात पसन्द नहीं है और वे न्याय करानेके लिये उपाय सोच रहे हैं। यह स्थिति उनके लिए नई नहीं है, पूर्वीय अफ्रिकाके भारतवासियोंने इस आनेवाली दुर्घट-नासे पहले ही उन्हें सचेत कर दिया था। यदि इतने पर भी वाइसराय महोदयको न्यायके लिए उचित उपाय नहीं सूमा है तो भविष्यमें सूक्षनेकी संभावना नहीं है। मैं वाइसरायके भार-तीय सहकारियोंसे सम्मानके साथ पूछता हूं कि क्या वे अपने देशवासियोंके स्वत्वोंका इस प्रकार छीना जाना वरदास्त कर सकते हैं?

दक्षिण-अफ्रिकाकी दशा कम शोचनीय नहीं है। मेरे सन्देह ठीक सिद्ध होते मालूम हो रहे हैं। भारतवासियोंको अय उस देशसे अपनी इच्छानुसार छोट आनेकी वजाय वे अधिकतर वहां: से निकलनेको विवश किये जा रहे हैं। इच्छानुसार भारत लोट आनेका कानून गरीव भारतवासियोंको लाभ पहुंचानेके उद्देश्यसे नहीं बनाया गया, बल्कि एशिया निवासियोंके विरुद्ध जो आन्दोलन गोरे लोग कर रहे हैं उसके अनुसार इसकी रचना की गई है। मालूम होना है अनजान भारतवासियांको फंसानेके लिए वह एक जाल नैयार किया गया है। इस समय दक्षिण-अफ्रिकाकी सरकार इस कानूनका उस उद्देश्यसे प्रयोग कर रही है जिस उद्देश्यसे उसकी रचना नहीं की गई थी।

फिजीके विषयमें हमें यह मालूम होता है कि मानव-जाति पर जो अत्याचार वहाँ किया गया है यह द्वा दिया जायगा। में आशा फरता हूं कि जब तक फिजीके गत मार्शल लाके जमाने की करनृतों की जांच न की जाय तब तक कोई भी भारतीय वहां न जाय। भारत-सरकारने इस वातका वादा कर लिया है कि यदि फिजीके उपद्रवों की जांच करनेवाला कमीशन अच्छो रिपोर्ट लिकर वापस आया तो वह हिन्दुस्तानसे मजदूरों को जानेकी इजाजत दे देगी।

त्रिटिश गायनासे जो सामाचार प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि जो मिशन यहां आया है वह घोषणा कर रहा है कि शीघ्र ही हिन्दुस्तानी मजदूर वहां पहुंचेंगे। उस देशमें भारतवासियोंके लामके लिए मुक्ते कोई भी वास्तविक आशा नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्यके किसी भी भागमें हमारी जहरत नहीं है। हां भंगियोंकी हैसियतसे अछूत वन कर यूरोप-नि-

वासियोंकी सेवा करनेके लिए हम जहां चाहें वहां रह सकते हैं। स्थिति साफ है। हम लोग अपने ही देशमें अछूत हैं। हम जो मागते हैं या जिस पर हमारा हक है, वह नहीं पाते। हम केवल वही पाते हैं जो सरकार हमें देती है। हम लोगोंको दुकड़े मिल सकते हैं, पूरी रोटी नहीं। मैंने स्वादिष्ट भोजनसे परिपूर्ण चौकेमें लालच पैदा करनेवाली जूटन गिरते हुए देखा है। मैंने हिन्दू धर्मको छज्जित करनेवाले अछूत लोगोंको भी देखा है जिनकी आंखे इस जूठनको अपनी टोकरोमें गिरते देख खुशीसे चमक उठती हैं। लेकिन एक उच हिन्दू जो कि अपनी द्योकरी दूरसे भर रहा है, यह जानता है कि यह जूठन उसके कामकी नहीं है। इसी प्रकार हम लोग भी गर्वनरका पद पा सकते हैं जिसकी हमारे शासकोंको जरूरत नहीं। या जो कि वे अपने आर्थिक स्वत्वोंकी रक्षाके छिये अर्थात् भारत पर राजनैतिक और आर्थिक अधिकार कायम रखनेके वास्ते अपने हाथमें नहीं रख सकते। अव समय आगया है कि हम अपनी **ब्स्थितिका अनुअन्न करें**।



### ६.—शाही आगमन

ージージーくく・くらー

### ं युवराज

( जुलाई ७, १६२० )

युवराजकी भारतयात्राके सम्बन्धमें मिस्टर वैपटिस्टाने 'वन्वे' कानिकिल' में एक पत्र लिखा है। उस पत्रमें उन्होंने चन्द वातों का विरोध किया है जिनसे वे मेरा सम्यन्ध वतलाते हैं। मैं इस विकट प्रश्तपर चुप रहना ही अच्छा समभता हं पर जब मेरे ऊपर यह दोपारोपण किया जाता है कि में भिन्वयोंके अपराधका वदंला युवराजके वहिष्कार' से चुकाना चाहता हूं तो मुक्ते वाध्य होकर कुछ न कुछ छिखना पड़ता है। मिस्टर वैपटिस्टाने ् लिखा है कि शासन प्रवन्धमें युवराजका कोई हाथ नहीं है । साम्राज्यके मन्त्री जो कुछ भला वुरा करे युवराजका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। युवराजका स्वागत करनेके लिये मेरे हृदयमें उतना ही सम्मान है जितना अन्य किंसीको हो सकता है और चूंकि मेरे हृद्यमें ब्रिटिश शासन पद्धतिके लिये भी सम्मान है इसी-छिये वर्त्तमान अवस्थामें युवराजके स्वागतका वहिष्कार करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि राजवंशसे तथा राजनीतिसे कोई सम्बन्य नहीं है इसीलिये मैं जान वूमकर ब्रिटिश मन्त्रिमएडल या भारत सरकारको अपने राजनैतिक लाभके लिये भारत सर-

कारका प्रयोग नहीं करने देंगे। यदि मैं और कुछ नहीं कर सकता तो मैं इतना तो कभो भी नहीं होने दूँगा कि मैं ब्रिटिश मन्त्रिमएडल अथवा भारत सरकारके हाथोंका शिकार बन जाऊं और युवराजके आगमनके वहाने उन्हें अपने अधिकारको और भी दूढ़ कर होने दूँ ताकि वे संसारको इस बातकी घोषणा देकर सुनावें कि सम्राटके शासनमें भारतकी प्रजा परम सन्तुष्ट तथा सुखी है। यह बात सबको भलो भाँति समभ लेना चाहिये कि यदि हम लोग चुप रहे या राजभक्तिके भ्रममें पड़कर युव-राजका स्वागत किया तो संसारमें यही वात प्रगट होगी। मेरी समक्तमें ब्रिटिश मन्तिमण्डलके कानों तक हम यह वात पहुंचा कर कि यदि आपने युवराजको भारत भेजा तो भारतीय उनके स्वागतके लिये कभी भी तैयार न होंगे, हम अपनी राजभक्तिका ही सबूत देते हैं। हम उन्हें स्पष्ट शब्दोंमें कह देना चाहते हैं कि पञ्जाब तथा खिलाफतके सम्बन्धमें हमारा हृद्य अतिशय पीड़ित है। और जिस समय हम लोग अपनी रक्षाके लिये संप्रामकर रहे हैं तो युवराजके स्वागतमें हम उनका साथ नहीं दे सकते। समय युवराजके आगमनका क्या अभित्राय है, यदि इस वातको हम जनताके सामने प्रत्यक्ष नहीं रख देते, यदि उन्हें युवराजके आगमनके रहस्यको नहीं बतला देते तो हम लोग पापके भागी ्होंगे। सर्व साधारणको यह वात समक्त होनी चाहिये कि युवराज मन्त्रियोंके सेजे हुए भारतमें आ रहे हैं और ब्रिटिश सर-कारका हाथ मजवूत करनेके अभिप्रायसे भेजे जा रहे हैं। इस

है। हमारा यह परम कर्त्तव्य है कि उसका यह प्रयास हम

मिस्टर वैपटिस्टाने लिखा है कि हमलोग शोकसे पीड़ित हैं। मेरा भी यही कहना है। इससे उन्हें आशा है कि युव-राजको भारत नहीं भेजा जायगा पर यदि युवराजको भारत भेजा जाय तो उन्होंने लिखा है इस शोक और विपन्नावस्थामें भी हमें युवराजका स्वागत करना चाहिये। मैं युवराजका स्वागत करनेके लिये तैयार हूं। इसलिये मैं उस शोकको भी दूर करना चाहता हूं। इसलिये मैं प्रधान मन्त्रीसे कहूँ गा कि आप भारतियों-का कहना मार्नकर खिलाफतके अन्याय और पञ्जावके अत्या-चारका प्रतिशोध करं दीजिये जिससे हम खुले दिलसे युवराज-का स्वागत कर सकें। इसके वाद मैं उनसे यह भी कह देना चाहता हूँ कि यदि आप इन अन्यायों और अत्याचारोंको दूर नहीं करते और युवराजको भारत भेजनेकी तैयारी करते हैं तो आप प्रजाको स्थितिके लिये जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्हें लाचार होकर युवराजका वहिष्कार करना पड़ेगा ।



लिये यह आगमन युवराजकी निजी इच्छाले नहीं है बिक मन्ति-मएडलकी प्रेरणाका फल है। इसलिये युवराजका विहण्कार करके हम लोग मिलयोंको चालें व्यर्थ कर देंगे। इससे युव-राजके लिये कोई बात नहीं होगी। इस तरह वे देखेंगे कि हम लोग उनके हाथके खिलोना नहीं बन गये हैं। मान लीजिये कि आज ब्रिटिश मन्विमएडल लाई चेम्स फोईको हटाकर सर माइ-कल ओडायरको बड़े लाट बनाकर भेजनी है और सर माइकल ओडायर सुत्रराजके स्वागतकी तैयारी करते हैं तो इस अवस्थामें मिस्टर वैपटिस्टा हम छोगोंको क्या सलाह देंगे? क्या उस समय भी वे हमलोगोंको यही राय देंगे कि हमलोग उनके माया जालमें पड़ जायं और स्वागत करें। थोड़ी देस्के लिये मान लीजिये कि युवराजकी उपस्थितिमें ही उन्होंने पञ्जावके नेताओंका अना-दर किया तो उस समय पञ्जावके निवासी क्या करेंगे? क्या उस समय यह समभकर कि राजवंश और राजनीतिसे कोई सम्बन्ध नहीं हैं उन्हें उस अपमानको वर्दास्त कर छेना चाहिये और युवराजके स्वागतमें योग देना चाहिये। इस तरहकी वातें कहना राजमिक्त और राजनीतिके अर्थको अनभिज्ञता प्रगट करना है।

में यह वात दावेके साथ कह सकता हूँ कि यदि आस्द्रे -लियाके लोग इस तरह असन्तुष्ट होते जिस तरह हम हैं तो वे युवराजके स्वागतका वहिष्कार अवश्य करते। युवराजके आगमनसे मन्त्रिमएडल राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है। हमारा यह परम कर्तव्य है कि उसका यह प्रयास हम

मिस्टर वैपटिस्टाने लिखा है कि हमलोग शोकसे पीड़ित हैं। मेरा भी यही कहना है। इससे उन्हें आशा है कि युव-राजको भारत नहीं भेजा जायगा पर यदि युवराजको भारत भेजा जाय तो उन्होंने लिखा है इस शोक और विपन्नावस्थामें भी हमें युवराजका स्वागत करना चाहिये। मैं युवराजका स्वागत करनेके लिये तैयार हूं। इसलिये मैं उस शोकको भी दूर करना चाहता हूं। इसिळिये मैं प्रधान मन्त्रीसे कहूँ गा कि आप भारतियों-का कहना मार्नकर खिलाफतके अन्याय और पञ्जावके अत्या-चारका प्रतिशोध करं दीजिये जिससे हम खुले दिलसे युवराज-का स्वागत कर सकें। इसके वाद में उनसे यह भी कह देना चाहता हूँ कि यदि आप इन अन्यायों और अत्याचारोंको दूर नहीं करते और युवराजको भारत भेजनेकी तैयारी करते हैं तो आप प्रजाको स्थितिके लिये जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्हें लाचार होकर युवराजका वहिष्कार करना पड़ेगा।



## राजद्रोही कौन है ?

#### ( जुलाई २१, १६२० )

मि॰ मान्टेग्न राजद्रोहकी एक नई परिभाषा निकाली है। आप युवराजके आगमनका विहण्कार कर देनेके मेरे प्रस्तावको राजद्रोही समभते हैं और आपकी देखा देखी कुछ अखवारोंने भी ऐसा प्रस्ताव करने वाले लोगोंको 'असभ्य' कहा है। इतना ही नहीं उन्होंने इन असभ्य लोगोंके वारेमें यहभी कह डाला है कि वे युवराजका वहिष्कार कर देनेका प्रस्ताव कर रहे हैं। मैं युवराजका चिहण्कार करने और युवराजके जिस स्वागतका प्रवन्ध हो रहा है उसका चहिप्कार करने—इन दोनों वातोंमें वहुत भेद समभता हूं। श्रीमान् युवराज इस समयकी गवर्न-मेन्टकी संरक्षकताके विना यहां आवे अथवा आ सके तो मैं तो उनका हार्ट्विक स्वागत करू गा। परन्तु चूं कि राजकुमार एक नियंत्रित सम्राट्के युवराज हैं। उनका आवागमन मंत्रियोंकी आज्ञानुसार हुआ करता है। यह दूसरी वात है कि वह आज्ञा कूटनीतिकी सभ्य भाषामें कितनाँ ही छिपा दी जाय। इसिलिये युवराजके वहिष्कारका प्रस्ताव करनेवाले एक धृष्ट नौकर-शाहीका और श्रीमान् संचाट्के बेईमान म'त्रियोंके वहिण्कारका प्रस्ताव कर रहे हैं।

तुम एक साथ दोनों कुण्डलियों पर पैर नहीं रख सकते।

यह वात सत्य है कि नियन्त्रित राजतन्त्रमें राज घरानेवाले राजनीतिके भगड़ोंसे ऊपर होते हैं। लेकिन फिर तुम उन्हें राजनैतिक यात्राके लिये नहीं भेज सकते, उनके भारत आगमनसे राजनैतिक लाभ उठानेका यहा नहीं कर सकते। और यदि तुम ऐसा करते हो तो फिर जो लोग तुम्हारे जालमें नहीं फँसते और उसे काटनेके लिये युवराजके स्थागतका वहिष्कार करते हैं उनके वारेमें तुम यह शिकायत नहीं कर सकते कि वे नियन्त्रित प्रजा तन्त्रकी वैध रीतियोंसे अनिमज्ञ हैं। युवराज यह भारत यात्रा अपने प्रमोदके लिये नहीं कर रहे हैं । वह यहां मि० लायड जार्जके शब्दोंमें ब्रिटिश जातिके प्रतिनिधिकी हैसियतसे आ रहे हैं, जिसका कि दूसरे शब्दोमें यह अर्थ हुआ कि वह मि० लायड जार्जहीके प्रतिनिधि वन कर—उन्हें प्रशंसा पत्र देनेको और सम्भवतः मन्त्रियोंको दिर्घ-जीवन प्रदान करनेको-यहां आ रहे हैं। युवराजको यहां भेजनेकी इच्छा एक ऐसी शक्तिका वल बढ़ानेको है जिससे कि भारतको हानिहोकी सम्भावना हो सकती है। खैर, यह सब होते हुए भी मि॰ मान्टेगू समभते हैं कि अव तक भारतमें राजघरानेके पुरुषोंका जैसा स्वागत हुआ है युवराजका स्वागत सम्भवतः उससे घटकर नहीं होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि पञ्जावमें अधिकारियोंने जो अत्याचार किये हैं तथा खिलाफतके सम्बन्धमें दिये गये सरकारी वचनोंका जो वेई-मानीके साथ भंग किया गया है उनसे भारतकी जनताको वास्त-विक और गहरा दुःख नहीं पहुंचा । भारत गवर्नमेंन्टको यह

वात माॡम है कि भारतके हृदयमें इस समय भारी चोट लगी हुई है। इस लिये उसे ब्रिटिश मन्त्रियोंसे कह देना चाहिए था कि यह समय युवराजको भेजनेके लिये ठीक नहीं है। मैं कह सकता हं कि युवराजको यहां भेजना और उनके द्वारा उस गव-र्नमेंटको जो कि वेइज्जतीके साथ वर्खास्त कर दी जानेके छायक है, नई प्रतिष्ठा और सम्मान प्रदान करना हमारे घावपर नमक छिड़कना है। मेरा दावा है कि मैं यह कह कर कि भारत इतने शोकमें फंसे होनेके कारण युवराजके स्वागतमें कोई भाग नहीं हे सकता, अपनी राजभिक्त प्रमाणित कर रहा हूं और त्रिटिश मन्त्रिगण तथा भारत गवर्नमेन्ट<sup>्</sup>अपनी गहरी राजनैतिक चालमें युवराजको अपनी कठपुनली वना कर अपने राजविद्रोहका परिचय दे रहीहैं। अगर वे अपनी जिद पर अडी हो रहीं और युवराजको भंजा ही तो भारतका स्पष्ट कर्तव्य यही है कि वह युवता तकी यात्रासे कोई सम्बन्ध न रखें।



### नाममें क्या है

--:0:---

( अगस्त ४, १६२० )

महात्माजीने युवराजके स्वागतके वहिष्कारका समर्थन किया है। 'इसी प्रंगको लेकर 'टाइम्स आफ इण्डिया' में किसी रोखकने उनकी हंसी उड़ाई है कि जब वे ब्रिटिश मालके वहिष्का-रकी निन्दा कर रहे हैं तो उन्हें युवराजके स्वागतका वहिण्कार नहीं करना चाहिये। हम लोगोंको चिदेशी भाषाका प्रयोग करना पड़ता है, यही कारण है कि इस पत्रके छेखकको कुछ भ्रम होगया है। लेखक महोदयको यह वात भलीभांति समभ लेनी चाहिये थी कि महात्माजी ब्रिटिश मालका वहिष्कार अव-श्य करते हैं पर इससे यह नहीं कहा जासकता कि वे हर तरहके चहिष्कारका विरोध करेंगे। वे बुराई और भूठके वहिष्कारकी सदा योजना करते हैं और उन्हें बहुधा तकरार भी मिली है। उन्होंने हर तरहके विदेशी कपड़ोका वहिष्कार किया है। विटिश मालके वहिष्कारका विरोध उन्होंने इसलिये किया है कि उसमें प्रतिहिंसाकी भलक दिखाई देती है और वह किसी खायी सिद्धा न्तके आधार पर नहीं है जैसा कि स्वदेशी है। ब्रिटिश वस्तुओंके वहिष्कारके माने है ब्रिटिश राष्ट्रसे संग्राम करना और महात्माजी वर्तमान व्रिटिश सरकारके साथ संव्राम कर रहे हैं। इस संव्राममें -यदि ब्रिटिश मालका वहिष्कार किया जाय तो जापान आदि

वात मालूम है कि भारतके हृदयमें इस समय भारी चोट लगी हुई है। इस लिये उसे ब्रिटिश मन्त्रियोंसे कह देना चाहिए था कि यह समय युवराजको भेजनेके लिये ठीक नहीं है। मैं कह सकता हूं कि युवराजको यहां भेजना और उनके द्वारा उस गव-र्नमेंटको जो कि वेइज्जतीके साथ वर्खास्त कर दी जानेके छायक है, नई प्रतिष्ठा और सम्मान प्रदान करना हमारे घावपर नमक छिड्कना है। मेरा दावा है कि में यह कह कर कि भारत इतने शोकमें फंसे होनेके कारण युवराजके स्वागतमें कोई भाग नहीं छे सकता, अपनी राजभक्ति प्रमाणित कर रहा हूं और ब्रिटिश मन्त्रिगण तथा भारत गवर्नमेन्ट अपनी गहरी राजनैतिक चालमें युवराजको अपनी कठपुतली वना कर अपने राजविद्रोहका परिचय दे रहीहैं। अगर वे अपनी जिद पर अडी हो रहीं और युवराजको भंजा ही तो भारतका स्पष्ट कर्तव्य यही है कि वह युवतातकी यात्रासे कोई सम्बन्ध न रखें।



### टडीकी स्रोटसे शिकार

--:0:--

#### ( अक्तूबर २०, १६२० )

युवरांजके अस्वस्थ हो जानेके कारण उनकी भारत यात्रः रोक दी गई है और अब सम्राटके चचा कनाटके ड्यू क महोदय दिसम्बरके आरम्भमें भारतमें पधारेंगे और नई कौंसिलोंका उद्धाः टन करेंगे। पर जनताके प्रमुख नेताओंने जिस दृढ़ताके साथ कोंसिलोंका वहिष्कार किया है उससे प्रजाकी दृष्टिमें राजवंशके आगमनका अभिप्राय इस समय इन कौंसिलोंका एकमात्र उद्घाटनहीं नहीं है। व्रिटिश प्रधान मन्त्री तथा भारत सरकार ड्यूक महोदयकी इस यात्रासे संसारको यह दिखलाना चाहती है कि उनकी सरकार सर्वप्रिय है। इसिलये यदि हम वास्तवमें यह समभते हैं कि ब्रिटिश सरकार और भारत सरकारने हमलोगों-के साथ वास्तवमें अत्याचार और अन्याय किया है तो हमें इनके इस तरीकेके आड़में होकर शिकार खेळनेको व्यर्थ करं देना चाहिये। हममें आतिथ्य और राजभक्तका गुण है पर इसका दुरुपयोग हमारी हीनता वनानेमें नहीं होना चाहिये। हम लोगोंको यह भूल नहीं जाना चाहिये कि हम लोगोंके हृद्योंमें राजभक्तिका जो भाव है उसके लिये हमलोग कभी कभी उपहा-सके पात्र भी बन जाते हैं। राउण्ड टेवुलके किसी सदस्यने राज-वंशके प्रति हमारी और ब्रिटिश प्रजाके भावकी तुलना की है।

अन्य विदेशी राष्ट्रोंको अपने मालसे भारतीय वाजार पाट देनेका अवसर मिलेगा। इसका परिणाम यह होगा कि हम आर्थिक असुचिश्रामें पड़ जायंगे और इन राष्ट्रोंके साथ अनेक तरहकी कठिनाइयां उपस्थित होंगी । वहिष्कार एक प्रकारका दण्ड है ।इस-लिये उसकी सफलता तुरत होनी चाहिये और उसका प्रभाव भी व्यापी होना चाहिये। पर जनता उसके लिये तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि माहात्माजी उस तरहके वहिष्कारके विरोधी हैं। पर युवराजकेस्वागतके बहिष्कारके साथ किसी तरहके दण्ड-का भाव नहीं लगा है। इसके द्वारा हम लोग उस अधिकारी वर्गके साथ सहयोग नहीं करना चाहते हैं जो अपनी शक्ति और भौ मजवूत वनानेके लिये और सभ्य संसारसे इस वातका प्रमाण प्राप्त करनेके लिये कि वे भारतको योग्यताके साथ शासित कर रही है, युवराजकी यात्राका प्रवन्ध कर रही है। इसिंखिये जिन्हें राष्ट्रकी मर्यादाका जराभी ख्याल है उन्हें युवराजके स्वा-गतका अवश्य वहिष्कार करना चाहिये। इस तरहहम लोग अधि-कारी वर्गको यह सावित करके दिखला देंगे कि वे अपने जड़ मजवूत करनेके लिये जो चालें चल रहे हैं उसमें वे प्रजासे सहा-यता नहीं प्राप्त कर सकते।



भी समुचित भाग लिया जा सकता है। पर चूंकि शासन पद्धतिका प्रयोग आयर्लैण्डमें यथामत सच्चे भावसे नहीं हुआ है और लाई स्पेन्स तथा वायसराय जो अधिकार भोग रहे हैं वह करू और उच्छं खल है और चूंकि राजदल युवराजके स्वागतका प्रयोग आयर्लेण्डके राष्ट्रीय दलका अपमान करने तथा यथा-सम्भव उनके काममें वाधा उपिथत करनेके लिये कर रहा है, ऐसी अवस्थामें कोई भी कारण नहीं दिखाई देता कि कोई भी नियन्त्रित राज-सत्ताका पक्षपाती सरकार यह सावित कर सकती है कि आयर्लेण्डके स्वतन्त्र और देशभक्त नागरिक युव-राजका स्वागत करें। हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। मान लीजिये कि सरकार अपने स्वार्थ लामके लिये निर्वाचनके समय युवराजका प्रयोग करती है और उन्हें मत संग्रह करनेके लिये भेजती है ताकि उसके राजनैतिक विरोधी दव जायं। क्या यह वे लोग पसन्द करेंगे और इसका समर्थन करेंगे। अवस्थामें तो युवराजकी यात्राका दुरुपयोग करके एक राष्ट्रकी स्वतन्त्रताके मार्गमें आगे वढ़नेका काम रोका जा रहा है जिसके लिये उसने अनेक तरहके त्याग किये हैं। ऐसी अवस्थामें तो यह वात और भी गम्भीर हो जाती है। इसलिये मुझै पूरी आशा है कि आयर्छेण्डके निवासी इस तरहकी पूर्व चेतावनी पाकर इस तरहकी कोई भी चेष्टा नहीं दिखलावेंगे जिसका यह अभिप्राय समभा जाय कि वे पुरानी वातोंको भूल गये हैं और वर्तमान शासन प्रणालीसे सन्तुष्ट हैं।"

उसने लिखा है कि भारतवासी राजाको ईश्वरका अंश मानते हैं ंबीर राजगद्दीको परम पवित्र मानते हैं और वृटिश जनता राजाको राज्यका साधारण संरक्षक समकती है। इसिलये हम लोग जो राजभक्तिका भाव दिखलाते हैं उसकी उसी तरह ं चर्चा की जाती है। राजवंशके लिये अतीत कालमें हमने जो सम्मान दिखाया है यदि उसी सम्मानके साथ हमने ड्यूक महो-दयका स्वागत किया तो हम अदूरदर्शिता और अविवेकका सचा भमाण देंगे। जिस समय इसी मंत्रिगणके किये अत्याचारोंके कारण हम कराह रहे हैं तो भला हमारे मुंहसे उन ड्यू क महोदय-के स्वागतमें हर्षके शब्द कैसे निकल सकते हैं जिन्हें इन्हीं मन्त्रि-योंने भेजा है। यह पहला ही अवसर नहीं है कि मन्तिमएडल अपने शैतानी कार्यपर सफेदी पोतनेके लिये राजवंशकी सहायता लेता है। १८८५ में आयर्लेएडके सम्वन्धमें भी इसी तरहकी चाल चली गई थी। उस समय मिस्टर पार्नलने संयुक्त आय-लैंण्डके विषयमें जो कुछ लिखा था उसे उर्ध्रृत कर देना उचित 'होगा :—'

"आप लोग युवराजके स्वागतके विषयमें मेरा मत जानना चाहते हैं। इसके उत्तरमें में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि शासन पद्धतिका प्रयोग जिस तरह इंगलैण्डमें होता है उसी तरह यदि उसका प्रयोग आयर्लेण्डमें हो तो जो लोग नियन्त्रित राजतन्त्रमें विश्वास रखते हैं उनसे किसी तरहका मत भेद नहीं हो सकता। उस अवस्थामें युवराजके स्वागतमें

लोगोंको उस वातके भूल जानेके लिये कहने आ रहे हैं जिसे हम कभी भी नहीं भूल सकते। वे हम लोगोंकी जलमोंको अच्छा करने नहीं आ रहे हैं। विक घोखाजनक सुधाररूपी नमक छिड़-कने आरहे हैं। कनाटके ड्यू क हमारे अपमानके लिये बुलाये जा रहे हैं। उनके स्वागतमें योगदान देना अपने हाथों अपने अप-मानको बढ़ाना होगा। जबतक वह सरकार जिसका वह कर्म-चारी है उसी तरह अन्यायी और कूर बनी रहती है तथा अपनी करनीके लिये पश्चात्ताप नहीं प्रगट करती तब तक उसके कर्ण-थार किसी भी व्यक्तिका स्वागत या सत्कार हम नहीं कर सकते।

## कनाटके ड्यू कके नाम पत्र

\*\*\*

५ (फरवरी ६, १६२१)

महातमा गाँधीने श्रीमान् कनाटके ड्यूकको निम्न लिखित पत्र भेजा था—

श्रीमन्,

आपने असहयोग, असहयोगी, उनकी कार्य-प्रणाली तथा असहयोगका पुरस्कर्ता—मेरे वारेमें भी बहुत कुछ सुना होगा। मुझे भय है कि श्रीमानको असहयोगके वारेमें केवल एक तरफा बयान मालूम हुआ होगा। आपके मेरे अन्य मित्रोंके

जो वात मिस्टर पार्नलने आयर्लेण्डवालोंके लिये कही थी वही वात हम लोग भारतवासियोंके लिये कह सकते हैं। यहांके निवासी भी पूर्व चेतावनी ही नहीं विक्त जिस संखाकी जड़ मजवूत करने ड्यू क महोदय आरहे हैं उसके विहण्कारमें पूर्ण सफलता प्राप्त करनेके वाद कोई भी ऐसी कार्रवाई न दिखावें जिससे यह सावित हो कि सरकारने उधर जो अत्याचार किये हैं उन्हें वे भूल गये और वर्तमान शासनप्रणालीसे वे सन्तुष्ट हैं।

## कनाटके ड्यूक

#### (दिसम्बर १, १६२०)

कई दिनमें कनाटके ड्यू क महोदय हम लोगोंके वीचमें आ उपस्थित होंगे। मुझे इस वातका खेद है कि उनके सम्मानमें जितने सार्वजनिक समारोह होंगे सबसे बहिष्कारकी मुक्ते विवश होकर योजना करनी पड़ी है। वे बड़े ही उदार और सरल-चित्त अंग्रेज हैं। पर मैं इसके लिये लाचार हूं, क्योंकि देशकी स्थित यही प्रगट करती है कि हर तरहसे उनके स्वागतका बहिष्कारही उचित होगा। कनाटके ड्यू क महोदय उस अत्याचारी शासनप्रणालीकी पीठ ठोंकने आ रहे हैं, वे उस नौकरशाहीकी कूर करनी पर सफेदी पोतने आ रहे हैं, वे इम

लोगोंको उस वातके भूल जानके लिये कहने आ रहे हैं जिसे हम कभी भी नहीं भूल सकते। वे हम लोगोंकी जखमोंको अच्छा करने नहीं आ रहे हैं। विकि घोखाजनक सुधाररूपी नमक छिड़-कने आरहे हैं। कनाटके ड्यू क हमारे अपमानके लिये बुलाये जा रहे हैं। उनके स्वागतमें योगदान देना अपने हाथों अपने अप-मानको वढ़ाना होगा। जबतक वह सरकार जिसका वह कर्म-चारी है उसी तरह अन्यायी और क्रूर बनी रहती है तथा अपनी करनीके लिये पश्चात्ताप नहीं प्रगट करती तब तक उसके कर्ण-धार किसी भी व्यक्तिका स्वागत या सत्कार हम नहीं कर सकते।

# कनाटके ड्यू कके नाम पत्र

李李奉奉

( फरवरी ६, १६२१ )

महातमा गाँधीने श्रीमान् कनाटके ड्यूकको निस्न लिखित पत्र मेजा था—

श्रीमन्,

आपने असहयोग, असहयोगी, उनकी कार्य-प्रणाली तथा असहयोगका पुरस्कर्ता—मेरे वारेमें भी वहुत कुछ सुना होगा। मुझे भय है कि श्रीमानको असहयोगके वारेमें केवल एक तरफा बयान मालूम हुआ होगा। आपके मेरे अन्य मित्रोंके

तथा अपनी आत्माके प्रति मेरा यह कर्त्तव्य है कि अपनी बुद्धिके अनुसार असहयोगका उद्देश्य, असहयोगकी मर्यादाको में अपके सामने पेश करूं। असहयोगका केवल में अकेला ही अनुयायी नहीं हूं, पर मौलाना महम्मद अली शौकत-अली जैसे मेरे परम मित्र भी इसके अनुयायी हैं। आपके स्वागतके वहिष्कारके लिये इस प्रकार अविरल परिश्रम करनेसे मुक्ते किसी प्रकार आनन्द नहीं हो रहा है। मैंने स्वयं स्फूर्तिसे तीस वर्ष तक सरकारकी राजभक्ति-पूर्वक अखंड सहायता की है। मुक्ते पूर्ण विश्वास था कि सरकारकी सहायता करनेसे ही मेरा देश स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकेगा। इस कारण मेरे लिये अपने देश-भाइयोंको आपके

#### स्वागतका वहिष्कार 🧠

करनेके लिये कहना कोई ऐसी वैसी यात नहीं थी। हममें किसीको भी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कहना है। अंगरेज सज्जनकी हैसियतसे आप मेरे मित्रोंसे भी मुक्ते अधिक प्रिय हैं। मेरा कोई भी मित्र ऐसा नहीं है जो अपनी जान देकर संकटके समय आपकी जान न बचावे। व्यक्तिगत अंगरेजोंसे हमारी लड़ाई नहीं है। हम अंगरेजोंका जीवन नष्ट करना नहीं चाहते। हम उस प्रणालीको नष्ट करना चाहते हैं जिसके कारण हमारे देशवासियोंका आत्मक, मानसिक तथा शारीरिक द्रास हुआ है। अँगरेजोंके उस स्वभावके विरुद्ध लड़नेका हम लोगोंने निश्चय किया है जिसके कारण पक्षावमें ओडायर और डायरशाही

सम्भव हो सकी तथा जिसके कारण इस्लामका बड़ा भारी अप-मान हुआ है। भारतवर्षकी सात करोड़ प्रजा इस्लाम धर्मको माननेवाली है। प्रधान मन्त्रीकी घोषणाके शब्द तथा अर्थका विपर्यासं करके जो प्रतिज्ञा-भंग किया गया है उससे इस्लामकाः

#### अत्यन्त अपमान

हुआ है। तीस करोड़ निरुपद्रवी भारतवासियोंके भानकीः जिस सरकारने वारंवार अवज्ञा की है उसके महत्व और हुकू-मतको माननेके लिये अब हम लोग बिलकुल तैयार नहीं हैं। यह सर्वधा हमारे लिये अपमानकारी है, आपके लिये भी यह गर्व करनेकी वात नहीं है कि तीस करोड भारतवासी प्रति दिन एक लाख अंगरेजोंके कारण अपनी जानके लिये डरते रहें और जानके भयसे उनकी गुलामी करें। जिस शासन-प्रणालीकाः मैंने वर्णन किया है आप उसे नष्ट करने नहीं आये हैं, वहिक उसका वल वढ़ाकर उसकी फिरसे स्थापना करने आये, हैं। आपने अपने पहले ही भाषणमें लाई विलिंग इनकी तारीफ की है। मैं भी उन्हें पहचानता हूं। मेरा विश्वास है कि वे ऐसे महातमा पुरुष हैं जो सक्खीको भी सताना पसन्द नहीं करते। पर शासकर्का हैसियतसे वे अपना काम अच्छी तरह नहीं कर सके। वे अधिकारके पक्षपातियोंके कहनेमें आ गये। वे द्रविड़ देशवासियोंके विचार नहीं समभते हैं। यहां वंगालमें भी आप गवर्नरको प्रशंसा पत्र दे रहे हैं। जहांतक मैंने इनके वारेमें सुना है ये भी बड़े सज्जन पुरुष हैं, पर ये भी वंगवासि-

योंके हृदय और आकांक्षाओंके सन्वन्धमें कुछ भी नहीं जानते।

### ंबंगाल कलकत्ता नहीं है।

फोर्ट विलियम और कलकत्तेके महलोंमें वसनेवाले इसं सुन्दर प्रान्तके शांत किसानोंको मनमाना खूद्नेका उद्योग करते हैं। असहयोगियोंने यही अन्तिम निर्णय किया है कि भारतवर्षके कप्ट और अपमान दूर करनेके लिये जिन सुधारोंकी योजना की गई है उनसे जनताको धोखा न खाने हेंगे और उन पर क्रोध भी अगट न करेंगे। क्रोधमें आकर हमें मूर्खतासे वलात्कार करनेके निलये प्रश्नुत्त नहीं होना चाहिये। हम यह माननेको तैयार हैं कि वर्तमान परिश्वितिके लिये कुछ अंशमें हम लोग भी दोषी हैं। अंगरेजोंकी वन्दूकोंकी अपेक्षा सरकारसे सहयोग करके ही हमने अपनेको गुलाम बना लिया है। इससे स्पष्ट है कि आपके स्वागतका वहिष्कार करनेके लिये जो आन्दोलन किया गया है चह आपकी व्यक्तिका चहिष्कार करनेके लिये नहीं क्रिया गया है, पर आप जिस शासन-प्रणाळीकीस्थापना करनेके ळिये आये है उसके विरुद्ध यह आन्दोलन है। मुक्ते विश्वास है कि कोई भी एक अंगरेज पदि वह चाहे तो भी एक दम अपना अंग्रेजी स्वभाव नहीं वद्छ सकता। यदि हम अंगरेजोंके समान होना चाहें तो हमें

डर छोड़ना चाहिये

हमें अपने पर भरोसा करना सीखना चाहिये और सरकारके

संरक्षणसे, अदालतोंसे तथा स्कूलोंसे स्वतन्त्र वन जाना चाहिये। यदि सरकार हमारे कष्ट दूर न करेगी तो हम उसके किये चाहे जिस प्रकारसे प्रयत्न करेंगे। इस कारण वलात्कार-रहित असहयोग शुरू किया गया है। मुक्ते माळूम है कि अव तक हम लोग वाचा, कर्मणा शान्त नहीं वन गये हैं 'पर श्रीमान्को विश्वास दिलाता हूं कि अव तक असहयोगने आश्चर्य-जनक सफलता प्राप्त कर ली है। लोग वलात्कार न करनेका रहस्य और महत्व पहलेसे अधिक समक्तने लगे हैं। जो इस असहयोगको देखेगा वह कहेगा कि असह-योग धार्मिक प्रायश्चित्त करनेका आन्दोलन है। हम लोग मर्च-पान छोड़ रहे हैं, हम लोग भारतवर्षको छूत अछूतके भगड़ेसे मुक्त कर रहे हैं, हम लोग भड़कीली विदेशी पोशाकका चहिष्कार कर रहे हैं और चर्ला चला कर लोगोंको पुरानी प्रथासे साधारण जीवन व्यतीत करना सिखा रहे हैं। ऐसा करके हम वर्तमान दुप्र शासन प्रणालोका नाश करनेकी उम्मोद् रखते हैं। मैं श्रोमान्से इस आन्दोलनका अच्छो तरह अभ्यास करने-की प्रार्थना करता हूं और साम्राज्य और संसारके लिये इसका कहांतक उपयोगी होना सम्भव है यह भी जाननेकी प्रार्थना करता इं इस प्रकार

#### इस्लामकी रक्षा

करनेसे हम सब धर्मों की रक्षा कर रहे हैं। आरतवर्षके गौरव-की रक्षा करके हम मानव-जातिके गौरवको रक्षा कर रहे हैं। हमारे आन्दोलनसे किसोको कप्ट नहीं पहुंचता। हम अंगरेजोंके साथ मित्रधाव रखना चाहते हैं, पर यह मित्रता सिद्धान्त तथा ज्यवहारमें वरावरीकी होनी चाहिये। और जबतक हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त न होगा तब तक हमें असहयोग जारी रखना चाहिये। में श्रोमान्से और आपके द्वारा प्रत्येक अंगरेजसे असहयो-गियोंकी विचार दृष्टिकी तारीफ करनेकी प्रार्थना करता हूं।

श्रीमान्का नम्रसेवक—

मो० क० गांधी

# युवराजका आदर करो

#### ( अक्तूबर २७, १६२० )

इस लेखको शोर्षकसे किसीको भ्रम नहीं होना चाहिये।
मान लीजिये कि युवराज हमलोगोंके सगे भाई हैं और किसी
जच्च पद्रपर हैं। हमारे पड़ोसी अपनी नीच वासनाकी प्राप्तिके
लिये उन्हें थोखा देकर उनका दुरुपयोग करते हैं, युवराज पूरी
तरहसे हमारे पड़ोस्तियोंके कल्जेमें हैं, हमारी आवाज उन तक
नहीं पहुंच सकती, वे पड़ोसी उन्हें हमारे गांवमें ला रहे हैं,
ऐसी अवस्थामें उनको ठगनेके लिये जितने समारोह इस आगमनके रूपमें किये जाते हैं, उनसे हर तरहसे अलग रह कर उनमें
भाग न लेकर और हर तरहसे उन्हें यह वतला कर कि वे इस
तरह घोखेमें डाल दिये गये हैं, क्या हम उनकी यथेष्ठ सेवा
नहीं कर रहे हैं? हमारे पड़ोसियोंने उनके लिये जो जाल
फैलाया है उसमें फंसनेसे वचनेके लिये चेतावनी दे देना क्या
हमारा धम नहीं है?

इसमें मुक्ते जरा भी सन्देह नहीं रह गया कि भारतमें ब्रिटिश शासनकी शोहरत मचानेके लिये, उसकी उत्तमता प्रमाणित करनेके लिये ही युवराजकी यात्राका प्रवन्ध किया गया है। जिस समय भारतमें असन्तोषकी दावाग्नि जल रहा है और जनता उस शासनसे नितान्त असन्तुष्ट है जिसके अन्दर उसे रहना पड़ रहा है, जिस समय खुलना और सीडेड प्रान्त अकालके करा ल कवलमें पड़ रहे हैं, जब मलावारमें सशस्त्र विद्रोह खड़ा है, ऐसी अवस्थामें यहां अवराजको आनन्द मनानेके लिये खुलाना, उनके स्वागतमें करोड़ों रुपया उन भूखे और दीन-हीन प्रजाका खर्च करना, जो पेट भर अन्नके लिये तरस रही है, पाप और अत्याचार नहीं तो और क्या है इस तैयारी और समारोहके लिये केवलमान बम्बई सरकारने आठ लाख रुपयेकी मंजूरी की है।

उनके आगमनका आरम्भ दमनसे हो रहा है। सिन्धके प्राय ५०।६० असहयोगी जेलकी हवा खा रहे हैं। चन्द वीर, धीर और साहसी मुसलमानों पर अभियोग चलाया जारहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ मत स्थिर कर लिये हैं और उनका प्रचार करते हैं। वंगालके १६ कार्यकर्ता गिरफ्तार करके जेल भेज दिये गये हैं। उनमें उस स्थानके प्रसिद्ध वारिस्टर मिस्टर जे॰ एन॰ सेन 🦿 गुप्त भी हैं। इसी तरहके अपराधके दोषमें एक मुसलमान पीर और तीन निस्वार्थ देशसेवी जेलकी यातना भोग रहे हैं'। कर्ना-टककेभी अनेक नेता जेलमें भेज दिये गये हैं। और आज कर्नाटकका प्रधान नेतापर वह वात कहनेके कारण—जिसे मैं इस पत्रमें अनेक बार लिख चुका हूं, और जिस वातको प्रत्येक कांग्रे समैन विगत १२ महीनोंसे कहता चला आरहा है अभि-योग चलाया जारहा है। इसी तरह मध्य प्रान्तके नेताओंकी स्वतन्त्रता भी अपहरण कर हो गई है। सर्वमान्य और निस्त्रार्थ डाक्टर पराँजपे साधारण अपराधीकी भाँति जेलमें अपना दिन काट रहे हैं। यहीं वस नहीं हैं। जितने असहयोगी इस समय

जिलकी यातना भोग रहे हैं उनकी सख्या अपरिमित है। चाहे उनपर वास्तिविक अपराधके कारण यह दण्ड आरोपित किया गया हो या बढ़ते असन्तोषका इन्हीं शब्दोमें उत्तर देना सरकारको उचित प्रतीत होता हो, पर इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि युवराजको भारतयात्रा असामियक है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस अवस्थामें कोईभी यह नहीं चाहता कि युवराज भारतकी यात्रा करनेकेलिये आवें। उन्होंने निश्चित रूपसे, स्पष्ट शब्दोंमें अपना मत दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया है कि जिस दिन वे वम्बई बन्द्रशाहमें उतरें वम्बईको हड़ताल मनानी चाहिये। इस तरहके प्रत्यक्ष विरोधकी परवा न करके युवराजको भारतमें वुलाना उन्हें जनताके सिर पर जवरदस्ती लादनेके वरावर है।

ऐसी अवस्थामें हमें क्या करना चाहिये! हमें उचित है कि
युवराजके स्वागतमें जिनने जलसे किये जायं हम सवका वहिप्कार करें। इस निमित्त दान, सदाव्रत, उत्सव, समारोह,
आतिशवाजी आदिमें हमें कहीं नहीं जाना चाहिये। इस निमित्त
हमें अपने घरोंमें न तो रोशनी करनी चाहिये और न रोशनी
देखनेके लियं हमें अपने लड़कोंको घरसे वाहर भेजना चाहिये।
इस निमित्त हमें लाखों परचं छ्या छपा कर वादना चाहियं और
इस विषयमें उनके कर्तव्यका उन्हें ज्ञान देना चाहिये। यदि उनके
आगमनके दिन वम्बई शहरका दृश्य उजाड़ प्रतीत हुआ नो इससे
चढ़कर युवराजका दूसरा उपकार हम नहीं कर सकेंगे।

पर हमें युवराजसे उनके व्यक्तित्वको अलग कर रखना चाहिये। युवराजके व्यक्तित्वसे हमें किसी तरहका क्षोम या चिद्धेप नहीं है। न तो उन्हें यहांके दमनका कुछ पता है और न जनतामें फ़ैंडे असन्तोपके भावका कुछ जान है। उन्हें यह बातमी

नहीं विदित है कि अधिकारीवर्गने पंजाबके हृदयमें जो जल्म किया है उससे आजभी रक्तकी घारा वह रही है, खिलाफतके सम्ब-न्यमें जिस वैद्मानीकी नितिसे वृटिश प्रधानमन्त्रीने काम लिया है उसको भयानक स्पृति आजभो जनताके हृद्यमें उसी तरह वर्त-मान है और जिन सुधार कौंसिलोंकी जड़ मजवून करनेके लिये युवराज वुलाय जा रहे हैं, वे सरकारकेही शब्दोमें, जनताकी सची प्रतिनिधि नहीं हैं। उनमें निर्वाचित सदस्य तो केवल नाममात्र-के निर्वाचित हैं नहीं तो जिन निर्वाचकोंका नाम निर्वाचन सुचीमें है उनके दशमांशनेभी इनके निर्वाचनमें योग दान नहीं दिया है। युवराजके शरीरको किसी तरहका कष्ट देना या किसी तरहके कष्ट देनेकी चेष्टा करना हम लोगोंके लियं केवल अन्यायपूर्ण और क्रूर ही नहीं होगा विल्क विश्वासघातका सबसे वडा उदाहरण होगा क्योंकि हमलोगोंने पूर्णतया अहिंसात्मक रहनेकी शपथ खायी है। यदि हमारी चेष्टासे युवराजके शरीरको किसी तरहका कष्ट पहुंचा तो हम भारत और इस्लामके हकमें जो वुराई पैदा कर देंगे वह किसो अंत्रज द्वारा भी नहीं हो सकती। वे लोग सब वातें भली भाँति नहीं जानते पर हम लोग इस तरहकी अनजानकारीका दावा नहीं कर सकते। हम लोगोंने ईश्वरको प्रमाण देकर शपथ खाई है कि जिस शासन प्रणाली और सर-कारका अन्त कर देनेके लिये हमलोगोंने प्रतिज्ञा की है उसको वा उससे सम्बन्ध रखनेवाले किसो भो व्यक्तिको किसी भी तरहकी शारीरिक क्षति नहीं पहुंचावेंगे। इसिलये हमारा यह धर्म होना चाहिये कि जिस तरह हम अपने शरीरको रक्षाके लिये हर तरह उपाय करते हैं उसो तरह हमें युवराजके शरीरकी रक्षाका पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये।

हम लोग चाहे जो प्रयत्न करें पर कुछ लोग ऐसे हैं जो

भयसे, प्रलोभनसे या अपनी इच्छासे युवराजके स्वागतमें भाग लेंगे। उनको अपनो इच्छाके अनुसार काम करनेका पूर्ण अधिकार है। जिस स्वतन्त्रताका हम आवाहन कर रहे हैं और जिसका हम उपभोग करना चाहते हैं उसकी यही पहचान है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाका अनुकरण करनेके लिये स्वतन्त्र इसिलये हमें ध्यान रखना चाहिये कि नौकरशाही द्वारा हर तरहसे उत्तेजित किये जानेपर भी हमें साहस धैर्य और शान्ति-के साथ काम छेना होगा। यदि हम छोग दोनों काम सफ-लता पूर्वक एक ही साथ कर सके तो हम अपने उद्देश्यकी सिद्धिमें जितना आगे इससे वढ़ जायँगे उतना और किसी तरहसे नहीं वढ़ सकते, अर्थात् एक तो हमें दृढ़ प्रतिज्ञा कर छेनी चाहिये कि हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिसके द्वारा यह प्रगट हो कि हमने युवराजके स्वागतोत्सवमें भाग लिया और दूसरे हमें हर तरहसे अहिंसात्मक रहकर उन लोगोंके साथ किसी तरहकी छेड़ छाड़ नहीं करनी चाहिये जो हम लोगोंसे भिन्न मत रखते हैं और युवराजके स्वागतोत्सवमें भाग छेते हैं।



#### काला धच्चा

#### ( नवम्बर २४, १६२१ )

्र युवराजके त्रागमनंक दिन वम्बईमें जो दुर्घटना हुई उसे देखकर महात्माजीन निम्न लिखित सूचना प्रकाशित की थी ।

यस्वईके यशमें, मेरी स्वप्नवत आशाओं में कल असिट काला धव्वा लग गया। मैं तो अपनी सदाकी सादगीके साथ जनताको उनकी अहिं सात्मक प्रवृत्तिके लिये वधाई दे रहा था कि सरकारकी ओरसे उत्तेजित किये जानेपर भी वे विचित्र शन्तिसे काम ले रही हैं क्योंकि कल रातको ही अनेक स्वयंसेवक केवल पोस्ट चिपकानेके अपराधमें गिरफ्तार किये गये थे। इन पोस्टरोंमें युवराजके स्वागतके वहिण्कारकी चर्चा थी। वे सब नष्ट कर दिये गये। स्वराज्य सभा कार्यालयपर धावा किया गया और विना इस्तेमाली पोस्टर उठा ले गये यद्यपि वे नाजायज नहीं ठहराये गए थे। स्वयं युवराजका आगमन, उनके स्वागतके लिए किए गए अनेक तरहके प्रवन्ध तथा सार्वजनिक रुपयेका अपन्यय ही जनताको उत्तेजित करनेके लिये पर्याप्त था। इतनेपर भी बम्बई शान्त था। यह वधाईकी यात थो। इसके अतिरिक्त विदेशी वस्त्रोंकी होली उसके प्रतिकृत और भी उत्साहका द्योतक था।

एक तरफ तो अहि सात्मक शान्तिमय दृश्यको देख देखकर में आनन्दित हो रहा था। पर मैं नहीं जान रहा था कि दूसरी ओर मिलके कर्मचारी अपने मालिकोंकी आज्ञाकी उपेक्षा करके एक एक करके काम छोड़ रहे थे, और जिस समय युवराज उन सजी सजाई सड़कोंसे होकर आगे वढ़ रहे थे, यह उत्तेजित भीड़ राह चलनेवालोंको तंग कर रही थी, द्राम गाड़ियोंको रोक रही थी और जो लोग विदेशी टोपियां लगाकर उधरसे जाते थे उनके सिर परसे जबईस्ती टोपियां उतार रही थी तथा निर्दोष अंग्रेजोंपर ढेले फेंक रही थी। इस तरह ज्यों ज्यों दिन वीतता गया अपनी दुएतामें सफल होकर भीड़की उत्तेजना और शरारत और भी बढ़ती गई। उन्होंने द्रामगाड़ियोंमें आग लगा दी, एक मोटर जला दी, शरावको दूकाने नष्ट भ्रष्ट कर दीं, और दो दूकानोंमें आग लगा दी।

इस दुर्घटनाका समाचार मुझै एक बजे दिनको मिला। मैं कुछ सित्रोंको लेकर फौरन घटनास्थलपर पहुंचा। वहां मुक्ते मालूम हुआ कि कतिपय पारसी वहिनोंको तंग किया गया है 🖡 इससे मुक्ते मार्मिक वेदना हुई। कितनी वहिनोंपर हाथ छोड़ा गया और कितनोंकी साड़ियां काट डाली गईं। एक पारसी घोर उत्तेजना और क्रोधके साथ कांपते स्वरमें इस शोचनीय दृश्यका वर्णन कर रहा था। उस समय किसोने भी इस दोपको अस्वीकार नहीं किया यद्यपि मेरे मोटरके सामने उस समय कोई १५०० आदमी जुट गयेथे। एक वृद्ध पारसीने मुक्तसे कहाः —"कृपया इस उत्तेजिन भीड़से हमलोगोंकी रक्षा कीजिये।" पारसी वहिनोंके साथ इस अत्याचारका समाचार मेरे हृद्यको चीरने लगा। मुझे यही मालूम होने लगा मानों मेरी बहिन और मातापर ही यह संकट्ट आ पड़ा था। कुछ पारितयोंने स्वागतमें भाग अवश्य लिया था। पर वे अपनीइन्छाके अनुसार आचरण करनेके लिये स्वतन्त्र थे। इसके लिये उन्हें तंग करना अनुचित था। स्वराज्यमें इस तरहके अत्याचारको स्थान नहीं मिल सकता। मूर्खमोपले हिन्दुओंको जवर्रस्ती मुसलमान बनाकर

यही सोचते हैं कि वह धर्मका काम कर रहे हैं और ईश्वर उससे प्रसन्न होंगे। पर यदि कोई असहयोगी ज्यादती करता है और किसीको सताता है तो इसके लिये वह किसी तरहकी बहाने-वाजी नहीं पेश कर सकता।

उस स्थलसे मैं दूसरे स्थानपर पहुंचा । वहां देखा कि शराव-की दूकानें नष्ट भ्रष्ट कर दी गई हैं और दो सिपाही बुरी तरह घायल कर दिये गये हैं। वे वेहोश पड़े हैं और उनकी फिकर करने वाला कोई नहीं है। मैं फौरन मोटरसे उतर पड़ा। जनताने मुके घेर लिया और जय घोष करने लगी। साधारणतः उस घोषसे मुक्ते कष्ट होता है। पर उस दिन मुक्ते उससे अत्यधिक कष्टः हुआ कि दा वेहोश भाई जमोनपर पड़े हैं, उनकी किसीको चिन्ता नहीं है और मेरा नाम लेकर आकाश गुंजानेके लिये सव तैयार हैं। मैंने उन्हें डाटा और वे चुप हो गये। उन दोनों आहत सिपाहियोंके लिये जल लाया गया। मैंने अपने दो साथियोंसे तथा भीडमेंसे कई लोगोंसे प्रार्थना को कि इन्हें अस्पतालमें पहुंचावो। वहांसे मैं और आगे बढ़ा जहांसे आगकी लपट आ रही थी। यहां दोनों द्रामगाड़ियां जल रही थीं जिनमें भीड़ने आग लगा दी थो। लोटते समय सुक्तं एक जलती मोटरगाड़ी भी मिली। मैंने भीड़से प्रार्थना की कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइये। मैंने उनसे कहा कि आप लोगोंने खिलाफत पञ्जाव तथा स्वराज्यके मसलेमें घोर बाधा पहुंचाई है। मेरा हृद्य अतीय श्चन्ध्र था। मैं भी घर लौट आया।

पांच वजे शामको कितपय वीर सिन्धी मेरे पास समाचार लेकर आये कि भिएडी वाजारमें उपद्रवी राह चलनेवालोंको वेतरह तंग कर रहे हैं। जो लोग विदेशी टोपियां पहने हैं उनकी टोपियां उतार रहे हैं और लोगोंको मार पीट रहे हैं। एक बुड्ढे वीर पारसीने उनकी वातें नहीं सुनो और अपनी पगड़ी नहीं दी। इसपर भीड़ने उसे वेतरह पीटा। मियां छोटानीको लेकर में उसी समय घटनाष्टळपर पहुंचा। भीड़को समकाने लगा कि इस तरह निर्दोष आदमियोंपर अत्याचार करके वे अपने धर्मपर घोर क्षित पहुंचा रहे हैं। इससे भीड़ धोरे धीरे हटने लगी। पुलिस वहां थी पर चुपचाप थी। हमलोग इसी तरह आगे बढ़े। जब लौटे तो देखा कि एक शरावकी दूकान जल रही है। मेरे दु:खका ठिकाना न रहा। भीड़ने वाटर ब्रिग्रंड (आग वुकाने वालो कल) को भी ठोक तरहसे काम नहीं करने दिया। प० नेकीराम शर्मा तथा अन्य लोगोंके कठिन परिश्रमसे उस दूकानके लोग वेदाग वाहर निकल आये।

इस भीड़में केवल लड़के और वदमाश ही नहीं थे। इसमें केवल अनपढ़ मूर्ख ही न थे। इसमें केवल मिलके मजूर ही नहीं थे। इसमें हर तरहके लोग शामिल थे जो किसीकी वातें सुननेके लिय तैयार नहीं थे। उस समय वह आपेसे वाहर हो रहे थे। यह भीड़ कई भागोंमें वटो थी और कुल मिलाकर इसमें २० हजार आदमी थे। वह दुएता और उपद्रवके लिये तुली और तैयार थी।

मुही माल्म हुआ कि कहीं कहीं गोलियां चल गई और अनेक आदमी मारे गये। अंग्रेजी पाडोंमें जो लोग अपने वदन परसे खादीके कपड़े नहीं उतार देते थे उन्हें बुरी तरह पीटा जारहा था। सुके मालूम हुआ कि कितनेको बुरी तरह चोट लगी। जिस समय में लिख रहा हूं मेरे पास ६ हिन्दू और मुसलमान कार्य-कर्ता बैठ हैं जिनकी नाक टूट गई है, अनेक जगहपर अंग मंग हो गया है और रक्तसे तर हैं। लक्षणसे मालूम होता है कि उनके आणभी संकटमें हैं। वे लोग पेरल जारहे थे। मौलाना आजाद

सोभानी तथा मुअउजम अली उनके साथ थे। वहां मिलके मजूर द्रामगाड़ी रोके खड़े थे। पर ये लोग वहां तक नहीं जा सके। रास्तेमें हो चोट खाकर ये लोग लीट पड़े।

इस दुर्घटनासे सामूहिक सविनय अवज्ञा आरम्भ करनेका एक यहभी अवसर हाथसे चला गया। इससे स्पष्ट हो गया कि सामू-हिक सविनय अवज्ञाके योग्य शान्त वायुमएडल अभी तक नहीं उपस्थित हुआ है। यह कहना उचित नहीं है कि वारडोलीका वायु-मण्डल अवश्य शान्त रहेगा। इसलिये वम्बईकी दुर्घटनाके होनेपर भी सविनय अवज्ञा आरम्भ की जा सकती है। यह असम्भव है। न तो वम्बईकी ही गणना अलग की जा सकती है और न वारडोलीकी ही। ये एक ही वस्तुके अंग हैं। मलावारको अलग करना संभव था। मालेगांवकी उपेक्षा करना संभव था। पर वंबईकी उपेक्षा करना कठिन है।

असहयोगी इस वुर्घटनाकी जिम्मेदारीसे वरी नहीं हो सकते।
मैं इस वातको स्त्रीकार करता हूं कि अनेक स्थानोंपर अनेक
प्राणोंको संकटमें डालकर भी वे भीड़को समस्मा रहे थे, दुर्घटनाको रोक रहे थे और अनेक स्थानोंपर उन्हींके कारण कितनोंके
प्राण वचे। पर न तो इससे हमलोग सामृहिक सिवनय अवज्ञा
जारी कर सकते हैं और न इस दुर्घटनाकी जिम्मेदारीसे वरी हो
सकते हैं। इस वातको मैं स्वीकार करता हूं कि हमलोगोंने
वायुमण्डलको शान्त रखा है। अर्थात् अपनी शान्तवृत्तिसे
हमने लोगोंपर काफी प्रभाव डाला और उन्हें हि सासे रोका।
पर जहां हमें पूर्ण सफलता मिलनी चाहिये थी वहां हम असफल हुए। कलका दिन हमारी परीक्षाका दिन था। अपनी
प्रतिज्ञाके अनुसार हमपर युवराजके शरीरकी रक्षाकी जिम्मेदारी
थी। यदि हमलोगमेंसे किसीने एक भी अ'ग्रे जपर हाथ छोड़ा

उसे आहत किया तो हमारी प्रतिज्ञा अवश्य मंग हो गई। मैं अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारीको भी टाल नहीं सकता। इस हिंसा तथा मारपीटकी सबसे अधिक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं ही इसका कारण हूं। मैं देखता हूं कि लोगोंके हृदयोंमेंसे हिंसाकी प्रवृत्ति निकाल देनेको मुक्तमें पूर्ण योग्यता नहीं है। मुक्ते इसके लिये अवश्य प्रायश्चित्त करना चाहिये। मैं इस संप्रामको पूर्णत्या धार्मिक मानता हूं। उपवास और प्रार्थनामें मेरा विश्वास है। आजसे मैं प्रति सोमवारको २४ घंटेका उपवास व्रत तवतक करूंगा जब तक स्वराज्य नहीं प्राप्त होगा।

कार्यकारिणी सभाको अपना ध्यान इस ओर आकृष्ट करना होगा और इस घटनाके आधारपर यह निर्णय करना होगा कि जवतक जनतापर पूर्ण अधिकार हम न कर छे क्या सामृहिक सिवनय अवज्ञाकी सलाह देना उचित होगा? मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि अभी हमलोग सिवनय अवज्ञाके लिये तैयार नहीं हैं। जवतक कि सर्वसाधारणके हृद्यमें अहिंसाका भाव पूरी तरह से न व्याप जाय में नहीं समकता कि सामृहिक सिवनय अवज्ञा-में मुक्ते सफलता मिल सकती है। जिस निर्णयपर में पहुंचा हूं उसके लिये मुझे खेद अवश्य है। में अपनी अयोग्यताको विवश होकर स्वोकार करता हूं। पर इस तरह अपनी अयोग्यताको विवश होकर स्वोकार करता हूं। पर इस तरह अपनी अयोग्यताको चिनस्वत जो वात मुक्तमें नहीं है उसे दिखाकर। यदि में सर-कारके संगठित दमनका साथो नहीं हो सकता तो में जनताका असंगठित हिंसाभी नहीं देख सकता। इस अवसामें तो दोनोंके नीचे पिसकर मर जाना ही में उचित समकूंगा।

## साथियोंके प्रति

#### ( नवम्बर २४, १६२१ )

ये पिछले कुछ दिन हमारी अग्नि-परीक्षा के दिन थे, और हमें परमात्माको धन्यवाद देना चाहिये कि हममें से कितने ही लोग उसमें कच नहीं सावित हुए। मेरे आस-पास सीये हुए ये श्वायल लोग तथा जिन लोगोंको लाशोंका हाल हमने विश्वस्त स्त्रसे सुना है, इस वातके काफी पुमाण हैं। कई कार्यकत्ताओंने शान्ति खापित करनेके तथा अपने उन्मत्त देशभाइयोंके कोपको शान्त करनेके कार्यमें अपनी जानें गर्वाई हैं, हाथ—पैंर गँवाये हैं, और गहरी चोटें खाई हैं। ये मृत्युयें और ये चोटें यह सावित करती हैं कि यद्यपि हमारे अनेक देश भाई भूलकर वैठे हैं तथापि हममें कुछ छोग ऐसे जरूर हैं जो अपने लक्ष्यकी पाप्तिके लिये पाणतक न्यौछावर करनेपर कटिवद्ध हैं। अगर हम सब लोगोंके न्द्र इदयमें अहिंसाका रहस्य अच्छी तरह अङ्कित हो गया होता, या थोड़े ही लोगोंने हृद्यंगम किया होता, पर दूसरे लोग सिर्फ निरुपद्रशी ही बने रहते तो किसी तरहका खून-खराबी न होती। किन्तु होनहार ऐसा नहीं था। ऐसी हालतमें किसी न किसीको तो स्वेच्छापूर्वक अपना खून वहाना आवश्यक हो है जिसको वदौलत शान्तिमय वायुमण्डल उत्पन्न हो जाय और जवतक खून-खरावी कर वैठनेवाले दुर्वल लोग हमारे अन्दर मौजूद रहेंगे तवतक दूसरे ऐसे कमजोर लोग भी निकले होंगे जो ऐसे लोगोंकी सहायता ढूंढ़ते रहेंगे जो ऐसी मार-काट-की विद्यामें अधिक नि यापुण हैं जिनके पास उसके अधिक

साधन है। इसीलिए तो पारसियों और ईसाइयोंने सरकारकी सहायता माँगी और वह उन्हें मिली भी—यहाँतक कि सरकारने खुल्लमखुला पक्ष लिया और उनको हथियार देकर उलटा खून खरावी करनेमें उत्तेजना दी और उन लोगोंमेंसे किसी एककी भी जान बचानेकी जरा भी परवा नहीं की जो शुक्र आतमें तो दरअसल गुनहगार थे, परन्तु पीछंसे पारसियों, ईसाइयों और यहृद्योंके उस क्षम्य कोपके शिकार हो गये थे। इस तरह यह सरकार शान्तिकी रक्षाके लिये नहीं, पर चोट खानेवाले खून-खराबी पर तुले हुए अपने तरफदारोंके उपद्रव जारी रखनेके लिए, खून--खरावी करती हुई अपने नन्न रूपमें नजर आ रही है। हाँ, यह सही है कि ईसाइयोंका कोध सकारण था। परन्तु जव वे वे—कुसूर छोगोंकी सफेद टोपियाँ छोनने छगे और अपनी टोपियाँ न देनेवालोंको ठोकने-पीटने लगे, अथवा जब पारसी-लोग आत्मरक्षाके लिये नहीं, पर केवल इसलिये कि अमुक मनुष्य हिन्दू व मुसलमान या असहयोगी है, उनपर हमला करने और गोलियाँ भाइने लगे,तव सरकारी पुलिस और फौज पत्थर-की तरह खड़ी खड़ी लापरवाही से मुँह ताकती थी। मैं उन दुवी और पीडित पारसी और ईसाइयोंको तो क्षमांकर सकता हुं, परन्तु पुळीस और फौजने सरेदस्त तरफदारी करते हुए जो जुर्रके जैसा वरताव किया है, उसकी सफाईका कोई कारण नहीं दिखाई देता 1

सिलये असहयोगी कार्यकर्त्ताओं का तो यही कर्त्तव्य है कि वे सरकार तथा अपने इन भूले भटके देश भाइयों के हाथों की चोटें सहन करें। वस, दंगा-फत्तादके भावों को निष्प्राण करनेका यह एक ही रास्ता हमारे लिये खुठा है। शोध स्वराज्य प्राप्तिका मार्ग तो यही है कि हम हिंसा के भावों पर अपना अधिकार कर लें—सो भी आधक हिंसात्मक उपायों के द्वारा नहीं चिलक नैतिक प्रभाव डाल कर, क्यों कि हमें यह स्रजकी रोशनीकी तरह साफ साफ दिखाई देना चाहिये कि हमारे लिये तो पशुबलको इतनी तैयारी कर लेना और इतनी साधन सामग्रो जुटा लेता असम्भव ही है कि जिससे हम इस वर्तमान सरकारके अस्तित्वको मिटा सके।

कई छोग यह ख्याछ करते हैं कि आखिर छोक उस १९ तारीखको हो यह दंगा फसाद खड़ा हो जानेसे शाहजादेके स्वागतके प्रति जनताका तीव रोष जिस प्रकार प्रगट हुआ है उतने कारगर तौरसे वह दूसरे ढंगसे शायद ही होता। इस दछीछसे जितना अज्ञान प्रगट होता है उतनी ही दुर्वछता भी स्वित होती है। अज्ञान तो इस बातका कि हमारा छक्ष्य स्वागतको हानि पहुंचाना नहीं था, और दुर्वछता इस बातकी कि अब भी हम अपने बळके ज्ञानसे संतुष्ट रहनेकी अपेक्षा उसे दूसरोंपर जाहिर करनेके पीछे मरे जाते हैं। मैं हर एक कार्यकर्ताको यह किस तरह समकाऊँ कि ऐसा करके हमने खिळाफत, पञ्जाब और स्वराज सम्बन्धो अपने इस जिविध कार्यकी प्रगतिको निश्चितक्षपसे पीछे हटा दिया है?

किन्तु यदि कार्यकर्ता लोग अपनी जवाबदेहीको समक्तकर उसके अनुसार कार्य करें तो अब भी बार्जा हाथसे गई नहीं है। हमें बम्बईके उन उपद्रवी लोगोंके हृद्यपर अधिकार कर लेना चाहिये, हमें मिल मजूरोंसे परिचित हो जाना चाहिए। वे या तो सरकारका साथ दें या हमारा अर्थात् या तो मार काटमें शामिल हों या ऐसे उपद्रवोंका सामना शान्तिके साथ करें। इसमें बीचका रास्ता हो ही नहीं सकता। उन्हें हमारे कामोंमें दखल हरगिज न देना चाहिये या तो वे हमारे प्रेमके अधीन हो जायँ या असहाय होकर संगीनोंका भोग हो जायँ। किन्तु मारकाटके लिये वे अहि'साके भण्डेका आश्रय नहों ले सकते। अपना यह सन्देश उन तक पहुंचानेके लिए हमें एक एक मिल मजदूरके पास ज'ना चाहिए। और उसे अपने संशामका रहस्य समभा देना चाहिये। इसी प्रकार हमें दूसरे गुण्डे लोगोंसे भी मिलना चाहिए, उनसे मेल मुहब्बत करना चाहिए और उन्हें इस धर्म-युद्धके धार्मिक भावोंको समभनेमें मदद देनी चाहिये, हम उन्हें भुला नहीं सकते; पर उन्हें अपने सिर पर भी नहीं चढ़ा सकते। हमें तो बस उनके सेवक वन जाना चाहिए।

हम पैवन्द लगो हुई शान्ति नहीं चाहते। हमें तो सरकार-की सहायताके विना, और कभी तो उसकी ओरसे प्रत्यक्ष विरोध होते हुए भी, टिक रहनेवाली शान्तिके इत्मीनानकी जरूरत है। हमें तो हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई और यहूदी इन सबके हृद्योंकी एकताकी जरूरत है। हां, ये आखरी तीन जातियां पहली दो जातियोंका अविश्वास कर सकती हैं और शायद करेंगी भी। इन हालकी घटनाओंने ऐसे अविश्वासको मजबूत बनानेके कारण उपस्थित कर दिये हैं। इस अविश्वासको हटानेके लिये हमारो तरफसे खास तौर पर प्रयत्न होना चाहिये। अगर वे पूरे असहयोगी न वनना चाहते हों, या रुबदेशीको न अपनावें या सफेद टोपी न पहनें तो भी हमें उन्हें परेशान म करना चाहिये। अगर वं हर वक्त सरकारकी ही तरफदारी करें तो भी हमें चिढ़ उटनेकी जरूरत नहीं है। हमें तो निरी प्रेम भरी सेवाके वलपर ही उन्हें अपना बना छेना है। वर्तमान खितिमें यही हमारी आव-श्यकता है। यह पसन्द न हो तो दूसरा उपाय है-आपसमें छड़

मरना। सीर यह पारस्परिक संप्राम भी ऐसी इप्रामें कि जहां एक तीसरी विदेशी सत्ता कभी एकका और कभी दूसरेका पक्ष लेकर, अपनी सत्ताकी जड़ अधिकाधिक मजबूत करनेके लिये बात लगा कर बैठी हुई है, इस समय तो असंभव ही होना चाहिय।

और जो बात छोटो जातियोंके विषयमें सच है वही सह-योगियोंके विषयमें भी उतनी ही सच है। हमें उनके प्रति भी अग्रीर न होना चाहिये उनको हरकतें सहन करना चाहिये, अगर हम सरकारके साथ असहयोग करनेके लिये अपनेको स्वतन्त्र मानते हैं तो फिर सरकारके साथ सहयोग करनेकी उनकी आजादोका भी कायल हमें होना चाहिये। अगर हम.री खंख्या कम होती और सहयोगी, अधिक संख्याके होनेके कारण हम पर जोरो-जब्र करने लगते तो हम उसे कैसा समकते? अहि'सामय असहयोग हो एक मात्र ऐसा उपाय दुनिय को मालूम है जो अपने विरोधियोंपर विजय प्राप्त करनके लिये रामवा ग है। और हमारे इस संग्रामका रहस्य इसी यातमें है कि हम अंग्रजों-सहित अपन हरएक प्रतिपक्षीको इसी उपायसे अपने पक्षमें मिला लें। और यह हम कमजोरको कमजोरको लेकर वलवान्से वलवान् तक प्रत्येक मनुष्यके प्रति हेप भावका त्याग करके ही कर सकते हैं। यह महान् कार्थ्य हम उसी अवस्थामें कर सकते हैं जब हम अपन अन्तःस्थित सत्यकी खातिर उन लोगोंका जो उस सत्यको नहीं देख सकते हैं, शिर-च्छेद न करें बहिक उनके लिये खुद मरनेको तैयार हो जायं।

# नीतिका वस

~\$}~\$}~{<--

कर्मा **( नवम्बर २४; १६२१ )** १८५४ हे हे ५०००

ज्यों हो हमसे नीतिका सहारा छूटा कि हमारे धार्मिक जीवनका अन्त हुआ समिक्ये। धर्म और नीतिमें विरोध हो ही नहीं सकता जैसे मनुष्य भूटा, निष्ठुर या संयमहीन होते हुए ईश्वरका छपा-पात्र कभी नहीं हो सकता। वस्वईमें उन असहयोगसे हमद्दीं रखनेवाले लोगोंने नीतिकी मर्थादा तोड़ दी। वे उन पारसियों और ईसाइयों पर टूट पड़े, जो युवराजके स्वागत समारस्ममें शरीक हुए थे और उन्हें इसका 'मजा चलाने' को कोशिश की। उन्होंने वैर और वदलेको न्योता दिया और वह उन्हें मिला। १७ ता० के बाद तो वह मारकाटकी एक खासी वाजो हो हो गई, जिसमें फायदा तो वास्तवमें किसीका भी नहीं हुआ, हां हानि अलवत्ते दोनोंकी हुई।

स्वराज्यका यह रास्ता नहीं है। हिन्दुस्थानको बोट्येविज्ञा-की जरूरत नहीं। यहांके लोग तो इतने शान्तित्रियः हैं कि वे अराजकताको सहन ही नहीं कर सकते। वे तो उसोके आगे अपना घुटना टेक देंगे जो 'शान्ति' की स्थापनाके लिये आगे वढ़ेगा। हिन्दुस्थानियोंकी इस मनःस्थितिको आप अस्वीकार नहीं कर सकते। शान्तिके पीछे इस तरह पड़ जाना नेक है या वह, इसकी छानवोनको जरूरत हमें यहां नहीं। आम तौर पर हिन्दुस्थानके मुसलमान दुनियाक दूसरे मुक्कोंक मुसलमानों से विलकुल ही दूसरी तरहके हैं। हिन्दुस्थानके वायुमएडलमें रहनेके कारण वे अपने वाहरी इस्लामी भाइयोंकी वनिस्वत किसी यातको जल्दी प्रहण कर लेते हैं। वे अपनी जानोमालकी हानिकी छाया तकको वरदास्त नहीं कर सकते। और हिन्दू लोगोंकी सियाईकी तो कहाबत ही मशहूर है। वह तो प्रायः तिरस्कार करनेके लायक है। पारसी और ईसाई भो कलहकी अपेक्षा शान्तिके ही अधिक प्रेमी हैं और धर्मको तो हमने प्रायः शान्तिका एक सहायक साधन ही बना लिया है। हमारी यह मनो दशा जैसे हमारी कमजोरी है बैसे ही हमारा बल भी है।

हमारी इस मनः खितिका जो उत्तम भाग है-धार्मिक भाग है उसोका पोपण करना चाहिये। 'धर्मके मामलेमें सख्ती न होनी चाहिये।' क्या हमारे लिये स्वदेशी व्रतका पालन करना, अतएव खादी पहनना धर्म नहीं हैं ? परन्तु अगर दूसरे लोगोंका धर्म यह न चाहता हो कि वे स्वदेशीको अपनावें, तो हमें उन्हें उसके लिये मजवूर न करना चाहिये। ऐसा करके हमने कुरानके विश्वजनीन सिद्धान्तके प्रतिकृत्व काम किया है और उस सिद्धान्तका यह अर्ध नहीं है कि धर्मको छोड़कर दूसरे मामलोंमें जवरदस्तो की जाय। उस आयतके मानी तो यह है कि जिस मजहवपर हमारी पक्को श्रद्धा हो उसके लिये दूसरोंपर जवरदस्तो करना अगर बुरा है तो उससे कम दरजेके मामलोंमें ऐसा करना तो और भी बुरा है।

इसलिये हम तो अपने प्रतिपक्षियों की युक्तियां और दलीलें पिश करके ही समका सकते हैं और अधिकसे अधिक हम अहिंसात्मक असहयोग उनके साथ कर सकते हैं, जैसा कि स्तरकारके साथ कर रहे हैं। लेकिन खानगी मामलोमें हम उनके साथ असहयोग नहीं कर सकते : क्योंकि हम उन मनुष्यों के साथ तो असहयोग कर ही नहीं रहे हैं जो सरकारी काम करते हैं, यहिक उनकी चलाई उस शासन-प्रणालीके साथ कर रहे हैं। गवर्नरकी हैसियतसे सर जार्ज लाइडको हम सरकारी काममें मदद देनेसे इनकार कर सकते हैं; परन्तु एक अंगरेज-भाईके नाते हम सर जार्ज छाइडको सामाजिक सेवा-ओंसे वंचित कभी नहीं कर सकते।

मुक्ते यह कहते दुःख होता है कि यह शरारत खुद हिन्दुओं और मुसलमानोंमें ही पैदा हुई। लोग परस्पर दिक करत थे, जबन रोकते थे। हां, मुझे मंजूर है कि मैंने हमेशा ही इन वातोंकी उतने जोरके साथ निन्दा नहीं की जितनी कि मैं कर सकता था। जब कि यह प्रवृत्ति आम तौरपर फैलने लगी तब मैं उससे अपनेको अलहदा कर सकता था। पर हमने शोधही अपने मार्गको सुधारा। हम अधिक सहनशोल हुए। परन्तु सूक्ष्म रूपसे जबरदस्तो रोक-थाम अभी वाकी ही थी। मैंने इसे चलने दिया—सोचा था कि यह आप ही अपनी मौत भर जायगी। परन्तु वम्बईमें मैंने देखा कि वह मरी नहीं थी। १७ ता० को तो उसने बढ़ाही उम्र रूप धारण कर लिया था।

हमने अपने हाथों अपने पांच पर कुल्हाड़ी मार छी। हमने खिलाफतके कामको और उसके साथ ही पञ्जाब और स्वराज्यके कामको जुकसान पहुंचाया। अब हमको अपनी भूल सुधारतो होगी और छोटी छोटो जातियोंको अच्छी तरह यकीन दिलाना होगा कि हम उनको इस तरह जरा भी दिक न करेंगे। अगर ईसाई लोग हैट लगाना और अंगरेज बनकर रहना पसन्द करते हैं तो उन्हें ऐसा करनेकी आजादो होनी चाहिये अगर पारसी अपने फेंट ही पहनना चाहें तो उन्हें ऐसा करनेका हक है। अगर वे दोनोंको सरकारके साथ रहनेमें ही अपना हिन समफते हों, हम उन्हें सिर्फ उनकी तर्क शक्तिशी ही आराधना करके उनकी गलतीसे विमुख कर सकते हैं, उनको होक पीट

कर नहीं। जितना ही अधिक जवरदस्तोसे रोकनेका प्रयत्न किया जायगा उतना ही अधिक हम सरकारको उसकी रक्षाका मौका देंगे, क्योंकि हमारी यनिस्वत सरकारके पास जबन रोकनेका' साज सामान अधिक कारगर है और हमारे लिये सरकारसे यहकर जबन रोकनेका प्रयत्न करना भारत माताको अवसे भी अधिक गुलामीमें जकड़ना है।

स्वराज्यका अर्थ है-हरएकको आजादी मिले. छोटेसे छोटे लोग भी अपनी मर्जीके मुताविक चलें और रहें—उनकी स्वाधीनतामें किसी तरहसे बल्पूर्वक हस्तक्षेप न किया जाय। और यह अहिंसात्मक असहयोग स्वतन्त्र लोकमत तैयार करने और उसको कार्यक्ष्पमें परिणत करनेका ही उपाय है। यह स्पष्ट ही है जब देशमें पूर्ण सत-स्वातन्त्र्य होगा तब बहुमतके अनुसार काम चलेगा। यदि हमारी संख्या कम हो तो जवरदस्ती रोके जानेपर भी हम अपने धर्मपर आखड़ रहकर सच्चे धर्मितष्ट सिद्ध हो सकते हैं। हजरत सुर्म्मद बहुमतके द्वावको मानकर भी अपने धर्मपर मजबूत वन रहे और ज्योंही बहुमत उनकी ओर हुआ उन्होंने अपने अनुयायियों पर यह प्रगट कर दिया कि "मजहबके मामलेमें जोरोजन्न न होना चाहिये।" अय हमें चाहिये कि न तो जवानसे और न शरीरसे जोरोजन्न करके हजरत मुहम्मदके उपदेशके खिलाफ चलें मौर अपनी ही विवक्त्रिसी अपनी प्रगतिकी गाड़ीको उट्टे रास्ते ले जानें।



## सुलभ साहित्य सीरीजका उद्देश्य

----

- (१) हिन्हीमें सभी उपयोगी विषयोंपर पुस्तकें लिखवाना तथा अनुवाद करवाना और उन्हें प्रकाशित करना।
- (२) तत्काळीनोपयोगी तथा क्षणिक लामकी पुस्तकोंपर च्यान न देकर स्थायो साहित्यका ही प्रकाशन करना।
- (३) व्यवसाय आदि जिन विषयोंपर अभी पुस्तकें नहीं निकली हैं उनके लिये यतन करना और पुस्तकें लिखवाना।
- (४) पुस्तकोंका मृत्य इतना सुलम रखना जिससे साधारण हैसियतका आदमी भी उनसे लाभ उटा सके।
- (५) प्रकाशनमें हिन्दी भाषा, देश तथा समाजके कत्याण पर विशेष ध्यान रखना।

## बड़ावाजार कुमार सभाका उद्देश

- १--परस्पर सद्घाव व मैत्री स्थापित करना।
- २—शारीरिक तथा मानसिक उन्नति करते हुए देश व समाजकी सेवा करना । विशेषकर स्वदेशी वस्तुओंके प्रचारकी चेष्टा करता।
- ३—समाजमें शिक्षा प्रचारके लिये पुस्तकालय खीलना, व्याख्यान आदि दिलवाना तथा ज्ञानवर्षक विभाग खीलना, जिसमें प्रकाशन आदि रहेंगे।